

## GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

No. CXVII

Gaekwad's Oriental Series Published under the Authority of the Maharaja Sayajirao University of Baroda.

General Editor: G. H. Bhatt, M.A.

No. CXVII

श्रीविश्वेश्वरभट्टविरचित-मदनमहाणव:

## MADANAMAHARNAVA

of Śrī Visvesvara Bhatta

#### EDITED BY

# LATE PANDIT EMBAR KRISHNAMACHARYA and

M. R. NAMBIYAR

Sāhityaśiromaņi, Nyāyabhūṣaṇa; Gold Medallist Superintendent G. O. S. Section, Oriental Institute, Baroda

> ÖRIENTAL INSTITUTE, BARODA 1953

Pages 1-468 (Sanskrit-Text) and Appendix (i-viii), printed by Shri G. C. Nagamoni, Manager, Government Press and Stationery Department, Baroda and Title pages, Foreword, Preface, Introduction etc. printed by Shri R. J. Patel, Manager, M. S. University of Baroda Press (Sadhana Press), Raopura, Baroda, and Published on behalf of the Maharaja Sayajirao University of Baroda by G. H. Bhatt, Director, Oriental Institute, Baroda.

Price Rs. 24/-

#### CONTENTS

| Foreword  | ••          | • •       | • •   | ••     | 7     |
|-----------|-------------|-----------|-------|--------|-------|
| Preface   | ••          |           | • •   | ••     | 9     |
| Introduct | ion         | ••        | * •   | ••     | II    |
| Vișayasūd | ikā         | • •       | • •   | ••     | 27    |
| Text      | ••          | ••        | ••    | ., I - | 468   |
| Appendix: |             |           |       |        |       |
| ( i )     | Index of Au | thors and | Works | i      | - iii |
| (ii)      | Corrigenda  | • •       | • •   | v -    | viii  |

#### FOREWORD

The Madanamahārṇava, ascribed to Māndhātā, the second son of Madanapāla, but really speaking the composition of Viśveśvara Bhaṭṭa (14th Century A.D.), the son of Pedi Bhaṭṭa, is the most important work on Karmavipāka (fruition of deeds), an important topic of the Dharma-śāstra, and is now presented to the world of scholars as No. CXVII in the Gaekwad's Oriental Series.

The work was entrusted to Shri Embar Krishnamacharya, the learned Pandit of the Swaminarayana Temple at Vadtal (near Baroda), in 1939, when he was busy with the preparation of a critical edition of Mokṣākara Gupta's Tarkabhāṣā, a work on Buddhist Logic, for the Gaekwad's Oriental Series (now published as No. XCIV in 1942). Pandit Krishnamacharya after his retirement from Vadtal went to his native place, Srirangam, in South India, prepared the press copy with the help of the four Mss. of the Oriental Institute and submitted it in a complete form in June 1943.

It was, indeed, a tragedy that Pandit Krishnamacharya, who was associated with the GOS. since 1917 as an editor of several important works on a variety of subjects, passed away on 18-5-1944 when only six formes of the text were printed. The work of reading the proofs was later on done most willingly by Shri Kundalam Vidvan Rangacharya, the worthy pupil of the late editor. The text was printed upto page 232 in 1949 when Vidvan Rangacharya had to stop the work for reasons of health. The work, then, devolved on Pandit M. R. Nambiyar, Sāhityaśiromani, Nyāyabhūṣaṇa, the Catalogue Assistant (now Superintendent, GOS. Section) in the Oriental Institute, who edited the remaining portion of the text (pp. 233-468) with the help of two more Mss. We are most grateful to Shri D. M. Khambholja, B. A., for a gift of his excellent Ms. of the work to the Oriental Institute, which was later on utilised by Shri Nambiyar. These circumstances will account for the inordinate delay in the publication of the work for which we crave the indulgence of scholars.

Ever since the creation of the world man is known for his imperfection and has been always advised by all the Religions of the world to strive for perfection. The Scriptures of the world are wonderfully unanimous in teaching the doctrine that there is none good but God and that all men who are sinners should repent, confess their sins and seek forgiveness of God who is always ready to forgive those who are truly repentent. Relig-

ions are thus saviours of mankind by offering opportunities for correction and spiritual progress.

The Concept of crime, penance and punishment, is as old as the world, and it is very interesting to find that the spiritual and the worldly punishment—in other words moral and legal—are welded together in India from very early times. The Dharmaśāstra literature, therefore, naturally deals with the three topics of conduct (Ācāra), Law (Vyavahāra) and Religious Expiation (Prāyaścitta). The Law of Action (Karma) thus plays an important role in the History of Indian Philosophy.

Man is the architect of his own fortune. He suffers from various ailments on account of his own deeds in the previous life. The subject of fruition of deeds (Karmavipāka) has naturally drawn the attention of many thinking minds in our country and a rich literature in Sanskrit has been produced on the subject. The question has been discussed not only in the Smrtis, Purāṇas and other general works on Dharmaśāstra but in special treatises which form a regular literature on Karmavipāka. About thirty works of this type have been already mentioned by Mm. Dr. P. V. Kane (History of Dharmaśāstra, Vol. I, pp. 526-527).

The Madanamahārņava of Viśveśvara Bhatta is an encyclopædic work on Karmavipāka. It is rich in quotations from about seventy works. The author has most liberally drawn upon the works like Karmavipākasangraha, Karmavipākasanuccaya, Karmavipākasāra, Vāyupurāņa and Matsyapurāņa and the authorities such as Śātātapa, Bodhāyana, Yājñavalkya and Parāśara. The work, it is hoped, will make a very interesting reading not only to the students of Dharmaśāstra but to all others who are interested in Ancient Indian Culture. It is desired that the problem of Karmavipāka as presented in the text published here may be most critically examined by competent authorities in the light of the modern researches in Philosophy, Psychology and Medicine.

Baroda, 5th July 1953.

GENERAL EDITOR

#### PREFACE

On the sad death of the first editor I was asked by the Director. Oriental Institute to continue the work of editing the text of Madanamahārṇava. When I undertook the work I found that nearly half the portion was already finished. In addition to some typographical mistakes like two lines at the end of a sentence instead of one, some serious confusion due to the incorporation of various readings into the body of the text instead of in the footnotes and some other mistakes like spacing etc. were also found. It was therefore absolutely necessary to revise the remaining press copy and fill up some lacunae. For this purpose the Ms. No. 14034; in the Oriental Institute which almost agrees in readings with was very helpful. This Ms. contains three folios of Anukramaṇikā and 222 of the text and is not free from errors. It was obtained from His Holiness Swam iTrivikrama Tirtha.

It seems from the foot-notes that the Palghat edition of the work has been referred to in some places. For the preparation of the text the following four Mss. of the Oriental Institute have been utilised.

- ম. No. 10525. Paper manuscript in good condition. First folio missing. Size  $9'' \times 5\frac{1}{2}''$ . Folios 362. Lines 13. Letters 32. Samvat 1734. Post colophon
  - संवत् १६३४ वर्षे श्राषाढ शुदि बीज शोमवासरे श्रायहे श्रीस्र्यपुरवास्तव्य त्रैवेद्यमोढज्ञातीय दैवज्ञ माहावजी सुत श्रीरामात्मज दैवज्ञमाधवजीकस्येय-मिदं पुस्तकम् । श्रात्मज्ञानार्थं वा परो-पकारार्थं लेखकपाठकयो (:) शुभं भवतु ।
- ख. No. 301. Paper. Looks older than क. Size 11" x 5". Folios 309 + 5 of Anukramaṇikā. Samvat 1660? Line 10. Letters 32. Samvat 15—?
- ग. No. 12938. Paper: Moth-eaten. The last folio is damaged. Size. 13½" × 5". Folios 225. Lines 11. Letters 48. Saka 1553. Post-Colophon. श्री महादेवपरिडतार्थे लिखितम्.....श्रीशाके १५५३ मास ४ दि १२। तेश्री कृष्णदेव ॥
- घ. No. 5751. Brittle paper. Size 9" × 4". Folios 318. Lines II. Letters 32. Saka 1604. Post-Colophon. शाके १६०४ दुन्दुभिनामसंवत्सरे ज्येष्टविद त्रयोदश्यां निःपापप्रामे लद्दमीनृसिंहसन्निधौ पुर्यस्तंभिनवासिना मिठोपनाम्ना त्र्यापाजी भट्टेन त्रयं प्रन्थो लिखितः स्वार्थं परार्थं च॥ ॥ श्रीकांतो जयति ॥ श्रुभंभवतु ॥ लद्दमीनृसिंहो जयतुतराम् ॥

I am most grateful to Shri D. M. Khambholja B.A., for a gift of a Ms. of Madanamahārņava to the Oriental Institute which now bears the No. 14043. This is almost free from errors and in a good condition. It contains four folios of Anukramaņikā and 200 folios of the text. It was received too late to be utilised for the purpose of editing the text. It however, enabled me to confirm the readings of some of the Mss. used in preparing the text and to solve some literary problems.

Oriental Institute,
Baroda, 1-7-1952.

M. R. NAMBIYAR

### INTRODUCTION

The social and individual duties of the Hindus are an integral part of religion and ethics and the books on Dharmaśāstra offer overwhelming data about the social and individual life, goods and bads with their aftereffects and duration and their relation with the diseases that humanity suffers from, with suitable expiations (Prāyścittas). In addition to laws almost all the works on Dharmaśāstra deal with bad deeds that cause suffering either in this birth or in future and recommend proper Prāyaścittas. The two Epics and the Purāṇas such as Vāyu, Padma, Brahmāṇḍa etc. are also the sources of Karmavipāka theory. The interest in social reform greatly influenced the writers of Dharmaśāstra who consequently laid stress on the necessity of strictly observing Satya, Dāna, Dayā etc. without any exception. This emphasis on moral conduct was naturally expected to bring complete harmony and happiness in society.

The Karmavipāka is a subject allied to Āyurveda, since it exhaustively treats the causes of diseases and the various ways of their cure where the medicines of Āyurveda fail. But, at the same time the treatment that is recommended by Karmavipāka texts is Kṛcchṛa, Atikṛcchṛa Sāntapana etc. which can be performed only through the knowledge of Dharmaśāstra; and so its inclusion in Dharmaśāstra is fully justified. It thus helps hundred of suffering and disappointed people.

Although the Purāṇas, Smṛtis etc. deal with the subject, independent works on Karmavipāka are very rare even in ms. form. It seems that Śātātapa is the first independent writer on the subject. Even in his work which is profusely quoted in Madana Mahārṇava, some subjects like Grahas etc. are left untouched, since the author who is very fond of quoting Śātātapa as an authority in all other Tarangas does not mention him in Grahaprakarana, the fortieth Taranga. From the quotations cited in the present work we come to know the earlier works like Karmavipākasangraha, Karmavipākasamuccaya and Karmavipākasāra. The present work which discribes almost all the diseases with their various causes and remedies and sufferings and miseries that are seen very common among people from authoritative sources, is a compendium of Karmavipāka holding out a promise of peace and happiness to those who repent of their unclean past.

The present work is said to have been witten by Mandhata through the help of a Pandit.1 Mändhätä was the second son Author. of Madanapāla by the first wife. Madanapāla of Tānkā<sup>2</sup> dynasty flourished during the latter half of the 14th <sup>3</sup> Century A.D. and was the ruler of Kāṣṭhā. According to the fifth introductory verse in Madanapārijāta (Asiatic Society of Bengal edition) this Kāsthā is situated to the north of Delhi on the banks of the Jamna. of Kāṣṭhā, probably a small principality under the Sultans of Delhi, was gaining stregth in the spiritual field and was encouraging Pandits to write books on different subjects. During the 14th Century the muslim power was waning in the north as well as in the south; and the Hindus did not lose the oportunity to organise themselves. Madanapala might have been one of such Hindu chiefs. His father Sādhāraņa who abolished taxes on pilgrims to Terthatrayī, Prayāg, Kāśī, and Gayā (तीर्थत्रयीकरविमुक्ति मचीकरदा:) seems to have gained political freedom. Madanapala might have taken more interest in the Hindu cause and ushered in the Renaissance movement by patronising Pandits to write work on Dharmațāstra. wells, grew gardens and constructed Dharmasālās and thus gave much relief to people who had been much supressed by muslims. He himself composed many good works on Jyotisa and Ayarveda and got Dharmaśāstra works done through the help of Viśveśvara Bhaṭṭa. Viśveśvara 5 Bhatta was the son of Peddibhatta and Ambikā and was of Kauśikavamśa. He was a profound scholar in Vedas, Smrtis, Nyāya, Vyākaraņa and Mīmāmsā. The name of his father "Peddi Bhaṭṭa" indicates that he originally belonged to the south, possibly Tailinga. At the invitatian of Madanapāla who was in need of some eminent Pandits he might have gone to Madanapāla's court probably in his later days. Before going to Madanapāla's court Viśveśvara Bhatta wrote Subodhini, a commentary on Mitā-

See the introductory verse 18 of M. M.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> त्रासीदसीमगुर्गं'ताङ्क' कुलाम्बुराशौ. Intro. verse. 6

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vide. Mm. Kane's History of Dharmaśästra Vol. 1, Section 93. for Madanapāla's and his protegee Viśvesvara Bhaṭṭa's life and work.

<sup>4</sup> यःकूपानाशमान्धर्मायतनानि सन्निवन्धांश्च । कृत्वा स्वकीर्तिमेकां श्रदीदृशन्मृर्तिभेदेन ॥ P. 3. vers. 12. M. M

माता पुरायपिवत्रकीर्तिविभवा यस्याम्बिका नामतः
 शाकल्या ८ परमूर्तिरार्यचरितः श्रीपेद्दिभटःपिता ।
 सोयं कौशिकवंशभूषणमणिः श्रीभट्टिवश्वेश्वरो
 वेदे स्मार्तमते नये च सपदे वाक्ये कृती वर्द्धते ॥ P. 5 f.. not. ग.

kṣarā, and probably Aghabādava¹ because these two works are standing in his own name without ascribing them to his patron. There is reason to believe that Viśveśvara Bhaṭṭa was somewhere in Gajarat. While writing 'Subodhini' which is earlier than Madanapārijāta, as there is a reference to Subodhini in Madanapārijāta.² He says in the 'Subodhini'³ 'हेडाबुका इति गुजिरे प्रसिद्धोयं शब्द :'. A man without spending a pretty long period in a country would not be able to be acquainted with the local language which was completely unknown to him.

Under the patronage of Madanapāla Viśveśvara Bhaṭṭa wrote Madanapālata, Madanamahārṇava, Smṛtikaumudi and Tithinirṇayasāra in the name of Madanapāla. We see almost in the same period the celebrated writers in South India Mādhava and Sāyaṇa, the two brothers writing many Dharma Śāstra works. While Parāśaramādhavīya, Kālanirṇaya, Smṛtisaṅgraha, Prāyaścittasudhānidhi are from the pens of Mādhava and Sāyaṇa in the South, Subodhini, Tithinirṇaya, Madanapārijāta, Madanamahārṇava are from the pen of Viśveśvara Bhaṭṭa in the north, under the guidance of Mādhava and Sāyaṇa the Vijaya Nagara rulers were giving a new life to Hinduism in the South and it is just possible that Madanapāla might have been doing the same thing in the north under Viśveśvara Bhaṭṭa's guidance. The only point of difference is that Viśveśvara Bhaṭṭa wrote his works in his patron's name while Mādhava and Sāyaṇa wrote in their own names.

The works standing in Madanapāla's name are as follows:-

- (I) Madanavinodanighanțu
- (2) Madanapārijāta
- (3) Madanamahārņava
- (4) Smṛtikaumudi
- (5) Tithinirņayasāra
- (6) Sūryasiddhāntaviveka
- (7) Siddhāntagarbha
- (8) Yantraprakāśa

An incomplete and moth-eaten palm leaf manuscript which is preserved in the Oriental Institute, Baroda.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ' विवृतं चैतत् मिताज्ञराटीकायां सुबोधिन्यां प्रायिश्वत्ताप्याये.' 9th Stabaka P. 774. Published by the Asiatic Society of Bengal 1893.

<sup>3</sup> S. R. Gharpure's ed. Book ii, P. 20.

The first, an Ayurvedic work, and the last three jyotişa works seem to be from the pen of Madanapāla. Ānandasañjīvana, a work on music, dancing and musical instruments, is seen ascribed to Madanapāla in the catalogue of Bikaner (p. 509) by Dr. Rajendralal Mitra. The catalogue does not give introductory verses, colophon etc. that can decide the question beyond doubt. As there are more than one Madanapāla, the question that naturally arises is whether the author of Ānandasanjīvana is identical with the ruler of Kāṣṭhā and the author of the above-mentioned works. It can be decided only after a critical examination of the Ms. of Ānandasanjīvana.

How Māndhātā's name is associated with the present work is very mysterious. In the 14th¹ introductory verse in 'Smṛtikaumudi' written after 'Madanamahārṇava' Madanapāla claims himself to be the author of Madanamahārṇava and Madanapārijāta; and Smṛtikaumudi² is also ascribed to him. It is, however, very strange that Madanamahārṇava should be associated with Māndhātā, the second son of Madanapāla. After Madanamahārṇava Vīśveśvara Bhaṭṭa wrote many more works in the name of his patron, Madanapāla, and none in the name of Māndhāta. So far there is no evidence of Māndhātā's being the contemporary patron of Viśvesvara Bhaṭṭa. It is very clear from the colophone 'इति श्रीपेह्मिहात्मज महश्री विश्वेश्वर्रविरचिते महार्गवाभिशाने निवन्धे कर्मीवपाके etc. etc. Seen in म Ms. and the introductory verses मित्रेयपंशान्त्र and माता पुरायपवित्रक्षीतिविभवा etc. Seen in स and म MSS. and the references to Madanapārijāta in Madanamahārṇava³ and to Madanamahārṇava in Smṛtikaumudi³ that all these works are from the same pen.

यन्त्रप्रकाश समहार्णव—पारिजात,
 सिद्धान्तगर्भ, तिथ्य(थि) निर्णयसार, मुख्याः।
 प्रन्थाश्च येन रचिता विजयं भजन्ते
 राज्ञां समाम्र विदुषां वदनाम्बुजेयु. Cat. of Skt. MSS. Ox. Part. r by Aufrecht)

संख्यावित्रवहचकोरचितायां कौमुद्यां मदनमुखेन्दु निर्गतायाम्।
 संपूर्णः प्रकृतिमनोहरः कलानामुङ्कासं (:)श्रवणसुखावहोयमाद्यः॥
 इति श्रीराय मदन पालविरचितायां श्र्द्रधर्मोज्वलद्योतिन्यां स्मृतिकौमुद्यां etc. Oriental Institute Ms. No. 9315.

<sup>3 &#</sup>x27;तानि च त्रतानि मदनपारिजातेऽस्मामिः सम्यक् प्रदर्शितानि '. Madanamahārņava P. 232. L; 18.

<sup>4 &#</sup>x27; विनायकशान्तिप्रकारोऽस्मामिर्महार्णवे विस्तरतो निरूपित: ' In vivahetikartavyataprakarņa. 'From the MS. in the Oriental Institute, Baroda No. 9315.

In none of the MSS, utilised for this edition is seen 'Madana' forefixed in colophons. They have recorded 'महार्णवाभिधाने निवन्धे कर्मविपाके' or कर्मविपाकसङ्गहमहार्णवे. ' But from the verse seen at the end of the 1st Kalollāsa of Smrtikaumudī and from the other evidences we know that the work is claimed by Madanapāla himself and so the title 'मदनसहार्णव' is most appropriate as it can distinguish work from other similar works Mahārṇavas. Some MSS. already record on the margin 'Madanamahārnava.' The MS. No. 14034 which was later on used for this eddition, records on the folios giving the Anukramanikā, as follows—श्रीगरोशायनमः मदनमहार्णवस्यानु-क्रमशिकेयं लिख्यते.' Further 'Sahasrabhojanavidhi', a portion of Samskāraprakāśa in Pratāpanārasimha of Rudradeva of the 18th century A. D. knew the work as 'Madanamahārṇava', because at the end of the work in the MS. form in the Oriental Institute, Baroda No. 8797 is seen 'मदनमहार्णवोक्त सहस्रभोजनविधिः' All these pieces of evidence go to show that the correct title of the work is 'मदनमहार्णन ' and that Viśveśvara wrote the work in the name of his patron, Madanapala, and not under inspiration from his son Mandhata: It is quite possible that the verses ascribing Madanamahārņava to Māndhātā might have been added later on by some scribes.

The geneology of the Tānka dynaysty as found in the present work is as follows:—



In the Dharmaśāstra literature the Karmavipāka section mainly deals with the expiation which can wipe out the sins that are responsible for various diseases. The diseases that are caused by evil and antisocial deeds are incurable by medicines, unless the sin, the main root of the diseases, is removed. The potentiality of medicines can work only in the case of those diseases that are caused merely by the derangement of the three elements, Vāta, Pitta and Kapha. The diseases,

that are the results of the past evil deeds, in the normal course, and the diseases which are the products of the derangement of the three elements and the past deeds combined, can be cured only with the help of Prāya-ścittas.

The history of an individual does not begin with his single birth, but has a series of births in the past. The current of 'Karma,' good or bad, affects the individual soul through unlimited ages and puts it in different forms according to the nature of Karma accumulated. If the past 'Karma' is good, the individual will have all the happiness, and in case of evil 'Karma' he will suffer from pain and sorrow. To avoid the pain and miseries of life—the fruit of evil and antisocial actions of the past, the ancient Rsis whose all activities were in the interest of humanity analysed the various causes of miseries and found out the ways and means of removing them and thus tried to ameliorate the condition of people. civil and criminal codes prevented people from committing actions illegal in the eyes of the government. But there are actions which are perfectly legal in the eyes of a Government, but morally greatly harmful to the These can be stopped only by showing convincingly that the bad actions will affect onself, if not now some other day, and that if one desires to free oneself from the future miseries, one will have to undergo a great ordeal sometimes. When we grow a tree we have to throw only a small seed on the soil, but if the effect of the seed have to be removed it will be a herculean task indeed!

The word 'Karmavipāka' means fruition of deeds. The deed done at one time cannot remain for a long period, and being thus non-existent it cannot be the cause of any disease. The diseases are not direct and immediate results of malactions. As the result of bad actions an invisible and long standing force called 'Apūrva' is created and this 'Apūrva' affects the individual through the endless ages till it vanishes either after the results or the nullification by a suitable Prāyaścitta.

Births and rebirths are effected by 'Karma'. Out of the 'karmans' done in one birth some wither immediately and some influence the soul in the succeeding births and are destroyed after the effect. The inequality in this world is solved by ancient sages recognising 'Karma' as the differentiting element of the creation and 'Anādi Samsāra'. Buddhism also accepts that the wheel of life is moving by 'Karma'. Sorrow and pain, and happiness and comfort in the same birth are the results of 'Karma' that accompanies the soul and the 'Karma' which has already begun to operate, can be removed only by expiations.

Purva Janma.

and wonderfully solved the most delicate and intriguing points in the life of a man. The Cārvākas who do not accept any thing but 'Pratykṣa Pramāṇa' challenged the idea of the other world and preached that there was nothing beyond the worldly enjoyment. They told that 'the Karmakāṇḍa' was a mere myth introduced by greedy Brāmhaṇas to exploit the ignorance of public. They advocated the identity of Ātman with body and as body never returns back after death, there does not arise the question of earning 'Puṇya' to enjoy in the other world. No one could withstand their arguments but the 'Naiyāyikas'. They silenced the cārvākas and established 'Pretya Bhāva'.

In the 1st Āhnika of the 3rd Adhyāya of Gautama's Nyāyasūtras this subject is treated at length and the most superficial arguments of the Cārvākas like "पद्मादिपु प्रवोधसंगीलनविकारवत्तद्विकारः" 3 Adhy. 1st Ahn. 20 S.) "अयसोयस्कान्ताभिगमनवत् तदुपसर्पणम्" (3. 1. 23) are refuted by Gautama. He says that the opening and closing of lotus at sunrise and sunset are natural but have 'Nimittas'. "नोष्णशीतवर्षाकालनिभित्तत्वात् पद्मात्मकविकाराणाम्" (3. 1. 21) Vide the Bhāṣya of Vātsyāyana¹

The second argument is also refuted in the Sūtra 'नान्यत्र प्रश्त्यभावान्' (3-1.24). The magnet attracts only iron, not a stone. So the action seen in the iron is preceded by a cause. Without a Nimitta no Kārya is seen. And so a baby's first attempt to suck its mother is effected by its desire which is due to the continuity of old impressions. Vide Bhāṣya. <sup>2</sup>

In the Rgveda there is a reference to Pūrvajanma. Vāma Deva says that he knew many births of Indra and gods and he had assumed many bodies in the past.

'गर्भे नु सन्नन्वेषामवेद महं देवानां जिनमानि विश्वा । शतं मा पुर त्रायसी ररत्त न्नध श्येनो जवसा निरदीयम्॥ (ऋग्वेद, 4th मं. 27th सू. 1st. मं.)

भा. उष्णापिपु सत्सु भावात् असत्सु अभवात् तिश्विमित्ताः पश्चभृतानुत्रहेण निर्वृत्तादीनां पद्मादीनां प्रबोधसंमीलनविकाराः निमित्तात् भवितुमर्हन्ति न निमित्तमन्तरेण. "

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यदि निर्निमित्तं लोष्टादयोपि श्रंयस्कान्तमुपसर्पेयुः । न जातु नियमे कारणमस्तीति । श्रथ निमित्तात् तत् केनोपलभ्यत इति ? कियालिङ्गः क्रियाहेतुः, क्रियानियमलिङ्गश्च क्रियाहेतुनियमः । तेनान्यत्र प्रवृत्त्यभावः बालस्यापि नियतसुपसर्पणं क्रिया उपलभ्यते । नच स्तन्यामिलाषलिङ्गमन्य-दाहाराभ्यासकृतात् स्मरणानुवन्धात् । निमित्तं दृष्टान्तेनोपपाद्यते नाचासति निमित्ते कस्यचिद्धत्पत्तिः...

From this reference it is clear that the Aryans in the remotest period, when there were no many religions to contest with, believed in the Pūrvajanma, and when the Cūrvākas later on questioned the authority of the Vedas it became necessary to advance arguments as has been done by the Naiyayikas.

The Karmavipāka literature is a great authoritative source of social and Cultural history of India. The antisocial actions are mentioned as the cause of different diseases and miseries in life. The improvement of society was the chief aim of the Karma Vipāka literature. The Purāṇas, Smṛtis, Śātātapīya, Karmavipākasaṅgraha and Karmavipākasamuccaya etc. warn that persons who do antisocial activities will severly suffer from various diseases and so instruct the people to abstain themselves from such actions.

सुरालये जले वापि सकृद्धिष्टां करोति यः। गुदरोगो भवेत्तस्य......(Śātātapa)

One who passes urine or stool in the premises of a temple or a public tank will suffer from the disease of anus.

यहौँ मार्गे नदीतीरे च्छायायां पुलिने नरः।

मूत्रं पुरीषं वल्मीके यः प्रमुखेजलेऽपि वा।।

श्वयथुव्याधिमाप्नोति एवमाह सदाशिवः।

(Karmavipākasangraha)

One who passes urine or stool on a hill, road, riverside, shade of the tree, medow, anthill or water will have the disease inflamation (श्वयु). So says Sadāśiva.

मार्गहा पादरोगी स्यात् (Sātātapa)

One who destroys a public path will suffer from the disease of foot.

दावामिदायकश्चैव रक्तातीसारवान् भवेत्।

(Śātātapa.)

One who sets fire in a forest will suffer from dysentry ( रक्तातीसार ).

यत्रहर्ता यामयावीस्यात् ।

(Yājñyavalkya.)

A person who steals the food of others will suffer from colic (श्लरोग). विश्वस्तविषदाता च म्नीहवान् जायते नर:।

(Karmavipākasangraha)

One who poisons a fast friend will suffer from the disease of spleen. (जीहरोग)

पिशुनो नरकस्यान्ते जायते श्वासकासवान्।

(Śātātapa)

A backbiter will suffer from cough in the next birth.

The few extracts mentioned above tell us that the antisocial actions, whatever may be their nature, will make the doer a sufferer in the succeeding births. All actions have double results; one is immediate and the other will influence the soul in different births. This is called 'Karma'. To wipe out 'Karma' there are two ways:..one is Jñāna' that will burn all Karma—that binds the Soul to Saṁsāra, and the other is Prāyaścitta.

In the Vedic period Prāyaścittas were performed to rectify sacrifices when they were performed wrongly. The idea of Prāyaścittas was slowly shifting from their primitive aim, and during the Puranic period were meant not only for rectifying the present actions but the actions done in the past births also. When certain diseases do not yield to the potentiality of medicines then in practice, the ancient sages, thought that there might have been some hidden causes in addition to the derangement of the three elements. The additional cause was sin, and 'Karmavipāka Prāyaścittas were recommended to wash it off.

The Purāṇas mention that certain diseases are not the results of derangement of Vātā Pitta or Kapha, but are the effects of the evil deeds done in the past birth. Smṛtis and Karmavipāka works supported the Puranic views and found remedies in कृष्ण्य, श्रातिकृष्ण्य, पयोवत etc. This sort of remedies has a considerable influence on society, but howfar they help the public cause is questionable. These Prāyaścittas were a sort of punishment to the wrong doers and checked the corrupt elements in the society. In course of time, Prāyaścittas became in fact a source of income to Brahmaņas and Kṛcchra, Atikṛcchra etc. became a matter of a few rupees.

In the 8th Taraṅga four causes of consumption ( ज्य ) are mentioned. Yājṅyavalkya and Brahmāṇḍa Purāṇa say respectively that the murderer of a Brāhmaṇa and a Brāhmaṇa, who advises to perform Prayaścitta without the knowledge of Dharmaśāstra, will suffer from consumption in the future birth. These two causes are not at all connected with social life. The Padma Purāṇa and Śātātapa text mention the cause of consumption thus. According to the Padma Purāṇa one who does not supply water for agriculturists and thus allow the crops to wither will have consumption. Śātātapa says the murderer of a king will become a Kṣayī. The last mentioned two types are much harmful to the society. The agriculture is one of the essentials of life and a king is indispensable for a peaceful and disciplined existence in the world. And so disallowing water and murdering a ruler are two major social sins and one can easily understand that

there cannot be any other punishment more appropriate than consumption.

The present work is divided into forty Tarangas. In the 1st Taranga the efficacy of Prayascittas in wiping off the 'Duritapurva,' produced by the evil deeds of the past births is discussed. One may argue that Duritāpūrva being a 'Nimittakāraņa' disappears as soon as the effect in the form of a disease is produced, and so no question of Prayascitta arises for removing To this the author replies that the 'Carama Phala' the the Duritāpūrva. last effect alone being apt to remove the Duritapurva and the effect of 'Mahāpātaka' being continued succeedingly in seven births, the 'Roga' occurring in the seventh birth alone is last Phala, and so to remove the consequence of the 'Apūrva' in the preceding births nothing but Prāyascitta is effective. So to stop the operation of the 'Apūrva' in the next births Prāyaścitta is absolutely necessary. The Prāyaścitta has no power to stop the operation of the Apūrva in the last birth because the Phala being 'Utpanna' the Apūrva is no more in existence, and one has to suffer until his body crumbles down.

The Duritāpūrva is divided into three types: i.e. Mahāpātakaja, Upapātakaja and Pātakaja. Out of these three Mahāpātakaja will last for seven births, Upapātakaja for five and Pātakaja for three. So in all the three cases, one who wishes to be freed from the miseries earlier and be happy has only one way to do the Prāyaścittas recommended.

The main diseases caused by Mahāpātakas are:-

ক্তম্ব Leprosy

राजयद्मा Consumption

प्रमेह Diabetes

प्रहर्गी Sprue

मूत्रकृछ् Dysuria

श्रभरी Calculus (Calculi urinary)

कास Cough

श्रतिसार Disentery

भगन्दर Fistula

दुष्टत्रण Chronic ulcer

गर्डमाला Scrofula

पच्चात Hemi plegia. Paralysis

श्रविनाशन Blindness (Loss of sight)

### Upapātaka diseases are:-

|    | जलोद्र                   | Dropsy            |
|----|--------------------------|-------------------|
|    | यकृत्                    | Disease in Liver  |
|    | श्रीह                    | " in Spleen       |
|    | र्ग्र्ल                  | Colie (Neuralgia) |
|    | शोफ                      | Inflamation       |
|    | वरा                      | Ulcer             |
|    | श्वास                    | Asthma            |
|    | <b>ग्र</b> जीर् <u>ण</u> | Indigestion       |
|    | जव <b>र</b>              | Fever             |
|    | च्छिर्दि                 | Vomiting          |
|    | भ्रम                     | Giddiness         |
|    | मोह                      | Fainting          |
|    | गलप्रह                   | Tonsilitis        |
|    | रक्तार्वुद               | Bloody tumour     |
|    | विसर्प                   | Erysipelas etc.   |
| Pā | itaka diseases           |                   |
|    | वल्मीक                   | Elephantiasis     |
|    | पुराडरीक etc.            | A kind of leprosy |
|    |                          |                   |

The Pratimās (प्रतिमाड) of the following diseases are described with their specific signs. These are:—

| राजयद्मा                | Page       | 260 |
|-------------------------|------------|-----|
| रूर्ल                   | "          | 267 |
| ज्वर                    | ,,         | 277 |
| श्वास & कास             | ,,         | 282 |
| शोफ                     | <b>,</b> * | 286 |
| ग्रान्त्र               | ,,         | 293 |
| भगन्दर & गएडमाला        | ,,         | 308 |
| वात                     | ,,         | 314 |
| जिह्वा & दन्तरोग        | "          | 337 |
| कामिला & नेत्ररोग       | ,,         | 350 |
| कर्णरोग                 | "          | 352 |
| कर्रांग                 | ,,         | 354 |
| गुल्म, यकृत् & श्लीहरोग | "          | 362 |
| महोदर                   | ,,         | 363 |
| · मूत्रकृच्छ्           | 27         | 375 |
|                         |            |     |

| प्रमेह      | ,, | 378 |
|-------------|----|-----|
| त्र्यर्शस्  | ,, | 385 |
| श्रीपद      | ,, | 392 |
| <b>ক্</b> ম | ,, | 417 |

Even nowadays the Rogapratimādāna is not very rare. The belief that the disease transfered into a Pratima of gold and given in Dāna will help the patient to get himself cured is still prevalent.

The Tarangas two to four are known as Paribhāṣāprakaraṇa. Here all the details such as, how to perform Prāyaścittas recommended for different diseases, various Dānas, the different materials and their measures, the measurement of Maṇḍapas in Homas, Mantras and prayogas and the number of Brahmaṇas to be fed, are explained.

Brahmaṇabhojana or pleasing them is not an integral part of any Prāyaścitta or Vrata. As the custodians of vedas together with the Angas they were respected as a repository of knowledge and it is true that they were the great exponents of the most complicated secrets of life. They had devoted most of their life to the study of Science of Truth and to explain it to their fellow brothers and thus won superior position in the society. When we see a vast literature essential in the various spheres of life, a very rich legacy indeed, it is quite natural that proper homage should be paid to the custodians of this knowledge. There is no difference in respect of knowledge whether it may be in a child or an old man, in male or female, in Brāhmaṇ or Śūdra. Prāyaścittas are voluntorily recommended remedies to reduce the miseries and pains, and those who repent of their past evil deeds are qualified to take advantage of them.

Navagraha yajñya or Navagraha-Makha is one of the important Prāyaścittas mentioned. The Purāṇas and Dharmaśaśtrā works recommend without exception Navagraha Makha for health and wealth. It is a long recognised fact that the Planets have great influence on individuals born under particular Nakṣatra from Aśvinī to Revatī. The seven planets Mercury, the Moon, Saturn, Jupitor, the Sun, Mars and Venus are representing seven Dhatus—chyle, blood. flesh, fat, bone, marrow and semen respectively. When one or more planets are malific, the person under the influence of those will have the doors opened to miseries and pain, and various diseases will enter into the body as the effect of the planets. Due to Puṇya or Pāpa of the previous births an individual is born under the grip of the different planetory positions, and to be freed from the iron grip,

it is necessary to please the planets. In the Navagraha Makha, the planet, under whose malific influence a person happens to be, should be worshipped prominently with due respect to all others.

In the 31 Tarangas, from 8 to 38, thirtyone diseases are dealt with, together with their various causes and remedies.

These are:—

कुष्टरोग

त्रपुष्पवतीत्व

त्त य रोग Consumption Colie शूल Fever जवर Asthma श्वास Inflamation शोफ Anæmia पाग्डू Hernia ग्रान्त्र Chronic ulcers दुप्रवर्गs Diseases due to Vātā वातरोग पित्त ,, to Pitta to Kapha कफ ,, **Epilepsy** श्रपस्मार Head diseases शिरोरोग Facial Diseases मुखरोग Diseases of the nose नासिकारोग नेत्ररोग Diseases of the eyes कर्गारोग Diseases of the ears Diseases of the throat कराठरोग Diseases of the hand पाणिरोग Disease of the heart हद्रोग Dyspepsia मन्दामि Intellectual debility प्रज्ञाहानि Dysuria मूत्रकुच्छ् Diabetes प्रमेह Diseases of the testicles वृष्णा व्याधि Disease of the anus गुदरोग Diarrhœa श्रतिसार Disease of the foot पादरोग Skin disease त्वय्रोग

Leprosy

Loss of menses

The 39th Taranga called Prakīrņaka deals with the following subjects:—

|        | ۴                           |     |                         |
|--------|-----------------------------|-----|-------------------------|
| I      | रक्तार्बुद                  | 12  | दन्तपातनकत्व            |
| 2      | प्रदर                       | 13  | सर्वातवेदना             |
| 3      | <b>अस</b> ग्दर              | 1-1 | च्यप्रतिष्टात्व         |
| 4      | कार्श्य                     | 15  | पुराङरीकरोग             |
| 5      | ग्रस्थिरोग                  | 16  | कुञ्जत्व                |
| 6      | मेदो वृद्धि                 | 17  | निकृप्टत्व              |
| 7      | मृतभार्यत्व                 | 18  | सदादु:स्व               |
| 8      | स्त्री विरक्ति              | 19  | सर्वकार्यासिद्धि        |
| 9      | मृतवत्सत्व                  | 20  | देशान्तरगतस्य त्रातिः श |
| ro     | <b>ग्रनपत्य</b> त्व         | 21  | दारिय and               |
| II     | मृतपुत्रत्व with चर्मकीलत्व | 22  | त्रह्मराचसत्व           |
| Out    | of these 22.                |     |                         |
| रक्त   | रक्तार्बुद Blood tumour     |     | od tumour               |
| प्रद्र | प्रदर Leucorrhœa            |     | icorrhœa                |
| ऋसृ    | श्रस्पदर Menorrhagia        |     | norrhagia               |
| श्रि   | त्रस्थरोग Bone disease      |     | ie disease              |

प्रदर श्रस्यरोग मेदोबृद्धि चर्मकील दन्तपातनकायुक्तत्व सर्वाङ्गवेदना पुराहरीकरोग कञ्जत्व Leucorrheea
Menorrhagia
Bone disease
Obesity
Awart (of the skin)
Absence of new teething?
Pain on the body.
A kind of leprosy.

Dwarfness.

are diseases while the remaining twelve are not. They are the incidents in life without any apparent cause and are out of the province of medicines even in natural course. It is not very rare in this world to see persons unhappy of having lost children, wives or wealth in the most unexpected way and some unsuccessful in all walks of life wherever they might be. It is the nature of persons to give up everything to the fate when they meet misfortune in life. Fate is nothing but 'Karma' and Karmavipāka shows a way out for all mishappenings, minor or major, in life and says that everything has a cause and where the cause is not found in this life we have to trace it in the file of the past births and do the appropriate remedies. Thus humanity has nothing to fear as regards the past bad actions if it repents and prepares to do the remedies recommended by

Dharmaśāstras. The Hindu culture does not believe in throwing away persons of corruption immediately out of the society, if there is a chance of the rectification and improvement, so that the society can have the advantage of their goodness some day in future. This process is not quite unnatural. Even the most venomous poison sometimes turned extremely serviceable to the humanity in the time of great distress if it is properly purified.

The 40th Taranga discribes the various syptoms of persons haunted by different Grahas with their causes and remedies. Here altogether thirty-one Grahas are treated with. They are:—

विष्टमभग्रह प्रजाप्रह महाज्वरप्रह ज्वरप्रह ऐकाहिकादि ज्वरमह नवग्रह वासवप्रह प्रतुग्डग्रह कामिलग्रह वायसग्रह न्तेत्रपालग्रह कालनायकग्रह **अचल** यह पितृग्रह हस्तिपादप्रह लोकायतप्रह कर्णग्रह श्रापस्तम्बग्रह धनदग्रह वृत्रग्रह **ग्रवतोल**ग्रह महाज्वरग्रह कृशग्रह कुम्भकप्रह कपिलग्रह स्कन्द्ग्रह स्कन्दापस्मारत्रह शिवपादमह शिशुप्रह ऊर्ध्वेकेशियह

मेषग्रह

Most of the causes are more or less connected with immorality and violation of the social customs and manners that should be observed during the various occasions. No such serious type of sin as in the case of other diseases is mentioned in this chapher e.g. Prajagraha, Jvaragraha, Pratuṇḍagraha, Kāmilagraha, Āpastambagraha, Vṛtragraha, Mahājvaragraha etc. assault the persons when the religious restrictions, manners and morality that should be followed by the members of the different castes, are violated. The diseases that are the indication of respective Grahas are not of very acute nature.

In all the remedies 'Bali' is very prominent. The vessal used for Bali is made of 'Kāmsya' (bell metal). Kāmsya is recognised as an im-

portant metal by Äyurveda. It is preventive or curative in all the three cases of Vāta, Pitta, or Kapha and promotes the longevity. We see restriction for a pupil in Dharmaśastras to take meals only in a bell metal dish. Probably this may be due to the qualities of the metal to keep the pupil free from diseases and from the haunt of Grahas during the period of education and then to give him longevity to serve the public. 'Bali' is generally thrown in Caṭuṣpatha' where four roads meet. Catuṣpatha is considered a sacred place, where, the Bali offered to the Grahas, will wash away the sin. The earliest Dharmasūtras of Boudhāyana etc. mention 'Catuṣpatha' where the pot of water should be thrown after the Savanahoma.

Thus the karmavipāka which greatly helps the social reforms of Hindus is not merely a Dharmaśāstra work but is deeply concerned with the perfect happiness of humanity by showing the various ways to remove the uncleanliness from inside as well as outside, and so helps to introduce a healthy atmosphere. The sociology of Hindus, is not only connected with the superficial aspect but the psychic aspect also. The study of social history of the Aryans will remain incomplete so long the works on Karmavipāka literature are not properly investigated and amplified and made available to scholars. The knowledge gained through them will, if put in practice, help to ameliorate the present condition of the world.

Oriental Institute, Baroda, 1-7-1953.

M. R. NAMBIYAR.

# विषयसूचिका

| प्रथमस्तरङ्ग         | :                                                      |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|                      | प्रायिश्वत्तस्य कर्तव्यत्वम्                           | ४- ५         |
| द्वितीयस्तरः         | <b>春</b> :                                             |              |
|                      | परिभाषाप्रकरणम्                                        |              |
|                      | <u> शातातपीयकर्मविपाकोक्तपीरमाषा</u>                   | ६- ९         |
|                      | कर्मविपाकसारोक्तपरिभाषा                                | ९            |
|                      | जमदग्न्यभिहितःकूष्माण्डगणहोमविधिः                      | १०-११        |
|                      | वोधायनोक्तकूष्माण्डहोमविधिः                            | 99-99        |
|                      | कूष्माण्डहोमविधिः with मन्त्रानुष्ठानं & पाठानुष्ठानम् | १२-२६        |
| <b>तृतीयस्तर</b> ङ्ग | ; :                                                    |              |
|                      | आपस्तम्बीयगणहोमविधि :                                  | 79-71        |
|                      | बोधायनगणहोमविधि:                                       | २८-२९        |
|                      | मन्त्रपाठानुष्ठानसिह्तगणहोमीवीधः                       | 79-39        |
| चतुर्थस्तरङ्ग        | * *                                                    |              |
|                      | व्याधिप्रतिमा <b>देवता</b>                             | 80           |
|                      | प्रतिकृतिद्रव्यपरिमाणम्                                | 80           |
|                      | सूर्यप्रतिमालक्षणम्                                    | 80           |
|                      | मण्डपपरिमाणं वेदिकापरिमाणं च                           | 80           |
|                      | आचार्यवरणम्                                            | 88           |
|                      | आचार्यकुल्यम्                                          | 88           |
|                      | पञ्चकलशस्थापनम्                                        | ४३           |
|                      | शान्तिपाठ :                                            | 88-47        |
|                      | होमविधि:                                               | 97-98        |
|                      | देवतालिङ्गमन्त्रा:                                     | <b>98-60</b> |
| पश्चमस्तरङ्ग         | <b>፣</b> :                                             |              |
|                      | रोगाणां त्रिविधत्वम्                                   | ६३           |
|                      | कर्मजोभयविधरोगेषु प्रायश्चित्तस्यावश्यकता              | ६३–६४        |

|               | ay garant tips a filtration. As in one Magagin with 100 of 1000 cars in . No. in . | parager taken as to be self-or at the self-or at | Strategycometers on All high think who delegand of the |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|               | वेदपारायणविधि :                                                                    |                                                  | ६४–६५                                                  |
|               | वेदपारायणे कलशप्रतिष्ठाविधिः                                                       |                                                  | ६५                                                     |
|               | अनश्रत्पारायणविधिः                                                                 |                                                  | ६५६७                                                   |
|               | महासौरमन्त्राणामृष्यादि                                                            |                                                  | ६८                                                     |
|               | सौरमन्त्रा:                                                                        |                                                  | ६८-७२                                                  |
| षष्ठस्तरङ्गः  |                                                                                    |                                                  |                                                        |
| - 4           | श्रीरुद्रविधि :                                                                    |                                                  | હર                                                     |
|               | तत्र विनियोग:                                                                      |                                                  | •                                                      |
|               | रुद्रमन्त्रविभाग :                                                                 |                                                  | ,,<br>৬३–৬৭                                            |
|               | चमकनमकयोर्मन्त्रविभागः                                                             |                                                  | ७५-७६                                                  |
|               | दक्षिणाविभाग :                                                                     |                                                  | ७७                                                     |
|               | रुद्राहुतिसङ्ख्या                                                                  |                                                  | ७७-८०                                                  |
|               | रुद्रैकादशिन्यामाहुतिसङ्ख्या                                                       |                                                  | <b>८०-८</b> २                                          |
|               | महारुद्राहुतिसङ्ख्या                                                               |                                                  | ८२-८५                                                  |
|               | अतिरुद्राहुतिसङ्ख्या                                                               |                                                  | <b>८</b> ९-८९                                          |
|               | दशांशहोमे स्थण्डिलकुण्डनिर्माणाविधिः                                               |                                                  | ८९-९२                                                  |
|               | बोधायनप्रोक्तपञ्चाङ्गन्यासविधि:                                                    |                                                  | ९२- ९४                                                 |
|               | रद्राभिपेकाविधि:                                                                   |                                                  | ९४- ९७                                                 |
|               | अङ्गमन्त्राणामृपिदैवतच्छन्दांसि.                                                   |                                                  | ९८- ९९                                                 |
|               | नमकाङ्गन्यासमन्त्रा:                                                               |                                                  | 800-808                                                |
|               | शिवसङ्गल्पादिन्यासः                                                                |                                                  | १०५-१०७                                                |
|               | अङ्गप्रणाम :                                                                       | ;                                                | 309-009                                                |
|               | नमकस्य ऋष्यादि                                                                     |                                                  | १०८-१०९                                                |
|               | तैत्तिरीयशाखानुसारेण नमकानुवाका:                                                   |                                                  | १०९-११७                                                |
|               | नमकेअवान्तरवाक्यप्रयोगः                                                            | ;                                                | ११७-१६०                                                |
| सप्तमस्तरङ्गः |                                                                                    |                                                  |                                                        |
|               | पुरुषस्काविधिः पुरुषस्कं च                                                         | ;                                                | १६०–१६७                                                |
|               | विष्णुसहस्रनामानि                                                                  |                                                  | १६७-१७७                                                |
|               | अपामार्जनस्तोत्रम्                                                                 |                                                  | १७८–१८४                                                |
|               | विष्णुहृदयस्तोत्रम्                                                                |                                                  | १८४-१८७                                                |
|               | विनायकशान्तिपद्धतिः प्रयोगश्च                                                      |                                                  | १८७-१९३                                                |

|              | म्रह्शान्तिः नवम्रहयज्ञप्रयोगश्च           | १९३–२१८         |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|
|              | परिमाणप्रकरणम्                             | <b>२१८</b> –२२१ |
|              | कुच्ह्रादिलक्षणानि गोदानभूदानादिमन्त्राश्च | २२१–२५८         |
| अष्टमस्तरङ्ग |                                            |                 |
|              | क्षयरोगनिदानम्                             | २५९             |
|              | क्षयरोगहरकदलीदानम्                         | २५९–२६०         |
|              | क्षयरोगहरव्याधिप्रतिकृतिदानम्.             | २६०             |
|              | प्रतिमालक्षणम्                             | "               |
|              | साध्यरोगहरप्रतिकृतिदानम्                   | २६०–२६१         |
|              | शातातपोक्तराजयक्ष्महरणम्                   | २६२–२६५         |
| नवमस्तरङ्गः  |                                            |                 |
| *1           | श् <i>ल्</i> रोगनिदानम्                    | २६६             |
|              | शूलरोगहरप्रायश्चित्तम्                     | "               |
|              | " त्रिशूलदानम्                             | २६८             |
|              | अरुचिशूलहरम्                               | २६८–२६९         |
|              | अजीर्णशूलहरम्                              | २६९             |
|              | प्रीहशूल <mark>हरम्</mark>                 | >5              |
|              | जठरशूलहरम्                                 | २६९-२७०         |
|              | कटिश्ल्हरम्                                | २७०             |
|              | हस्तशूल <b>हरम्</b>                        | "               |
|              | कर्णशूलहरम्                                | १७५-०७१         |
|              | नयनशूलहरम्                                 | २७१–२७२         |
|              | शातातपप्रोक्तशूलहरम्                       | २७२             |
|              | शूलरोगप्रतिकृतिदानम्                       | २७२–२७३         |
| दशमस्तरङ्ग   | :                                          |                 |
|              | गाग्योंक्तं शीतज्वरनिदानं तद्धरं च         | <i>२७</i> ४     |
|              | उष्णज्वरहरम्                               | २७४–२७५         |
|              | <b>शातातपोक्तविविध</b> ज्वरहरम्            | २७५             |
|              | सर्वज्वरहरकुम्भदानम्                       | २७५–२७६         |
|              | ज्वरतर्पणम्                                | २७६–२७७         |
|              | ज्वरप्रतिकृतिदानम्                         | ०७५             |
|              |                                            |                 |

| AND THE PROPERTY OF THE PROPER |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| एकादशस्तरङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| श्वासनिदानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २७८             |
| कफज्वरसहितश्वासकासहरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २७८–२८०         |
| प्रकारान्तरेणश्वासकासहरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २८०-२८१         |
| शातातपोक्तश्वासकासहरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 </td          |
| श्वासकासहरध्वजपाशदानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 729-729         |
| श्वासकासम्तिदानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>१८१-१८३</b>  |
| द्वादशस्तरङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| कर्मविपाकसमुचयोक्तशोफहरप्रायश्चित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २८४             |
| कर्मविपाकसङ्गृहोक्त "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,              |
| त्र<br>शोफहरवस्रदानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २८४–२८६         |
| शोफहरप्रतिमादानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २८६             |
| त्रयोदशस्तरङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| कर्मविपाकसमुचयोक्तपाण्डुरोगहराणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹८७             |
| कर्मविपाकसङ्गृहोक्तशिरोवेदनासहितपाण्डुरोगहरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "               |
| पाण्डुरोगहरपृथ्वीदानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २८७–२९०         |
| शातातपोक्तपाण्डुरोगहरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 790             |
| पाण्डुरोगहरप्रतिमादानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "               |
| चतुर्दशस्तरङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| आन्त्रपीडाहरप्रायश्चित्तं महिषीदानं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 798             |
| ं ,, नारायणमूर्तिदानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79-79           |
| आन्त्रवृद्धिमूर्तिदानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 797             |
| पश्चदशस्तरङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| मस्तकव्रणहरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>२</b> ९४     |
| शातातपोक्तनासिकात्रणहरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "               |
| कर्मविपाकसङ्गृहोक्तनासिकावणहरं श्रीसूक्तं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २९४-२९६         |
| हृद्यव्रणहरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del>२</del> ९६ |
| <b>उरोव्रणहरम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 790             |

| दक्षिणाङ्गगणहरम्                            | २९७             |
|---------------------------------------------|-----------------|
| वागाङ्ग्रणहरम्                              | "               |
| अङ्गुलीप्रणहरम्                             | "               |
| चरणव्रणहरग्                                 | ,,              |
| भगवणहरम्                                    | २९८             |
| वायुपुराणोक्तभगन्दरव्रणहरम्                 | २९८–२९९         |
| शातातपत्रोक्तभगन्दरव्रणहरम्                 | २९९             |
| पूयव्रणहरम्                                 | २९९-३००         |
| नाडीव्रणहरम्                                | ३००-३०१         |
| वायुपुराणोक्तगण्डमालाहरम्                   | ३०१–३०२         |
| कर्मिपाकसङ्गहोक्तगण्डमालाहरम्               | ३०२–३०३         |
| संपित्तत्रणहरम्                             | ३०३–३०४         |
| व्रणन्नगजदानम्                              | ३०४–३०६         |
| पार्श्वस्फोटहरम्                            | ३०६             |
| ह्स्तपादतलस्पोटहरम्                         | ,,              |
| खीस्तनस्फोटहरम्                             | ३०७–३०८         |
| नानास्थानगतस्पोटहरम्                        | ३०८             |
| भगन्दरम्र्तिदानम्                           | <b>11</b>       |
| गण्डमाळारोगप्रतिमादानम्                     | "               |
| व्रणमात्रम्तिदानम्                          | ,,              |
| षोडशस्तरङ्गः                                |                 |
| कर्मविपाकसङ्कृहोक्तवातरोगहरप्रायाश्चित्तम्  | ३०९             |
| तत्रैव प्रकारान्तरेण वातरोगहरप्रायश्चित्तम् | ;;              |
| उन्मादवायुरोगहरम्                           | ३१०             |
| घनुर्वातहरम्                                | ३१०-३११         |
| पक्षवातहरम्                                 | ३११             |
| <b>हिकाहरम्</b>                             | "               |
| वातव्याधि <b>हरमृगदानम्</b>                 | ३१२             |
| रक्तवातहरम्                                 | ३१२३१३          |
| रक्तवातिपत्तहरलक्ष्मीनारायणदानम्            | <b>३१३–३१</b> ४ |
| वातिपत्तहरम्                                | ३१४             |

|                                      | نسا با کاه د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| शातातपोक्तवातरक्तहरम्                | ३१४                                              |
| वौधायनवातरक्तहरम्                    | ,,                                               |
| वातरोगहरप्रतिमादानम्                 | ३१४–३१५                                          |
| सप्तदशस्तरङ्गः                       |                                                  |
| कर्मविपाकसङ्गृहोक्तरक्तपित्तहरम्     | <b>३</b> १६                                      |
| शातातपप्रोक्तरक्तिपत्तहरम्           | "                                                |
| पित्तरोगहरप्रतिमादानम्               | ३१७                                              |
| अष्टाद्शस्तरङ्गः                     |                                                  |
| श्लेष्महरप्रायश्चित्तम्              | ३१८                                              |
| प्रकारान्तरेण श्लेष्महरम्            | ,,                                               |
| चिकित्स्यकफव्याधिहरम्                | "                                                |
| एकोनविंशस्तरङ्गः                     |                                                  |
| शातातपप्रोक्तापस्मारहरप्रायश्चित्तम् | ३२०                                              |
| कर्मविपाकसङ्ग्रहोक्तापस्मारहरम्      | ३२०-३२१                                          |
| अपस्माररोगहरविनायकमूर्तिदानम्        | <b>३२१</b> — <b>३</b> २8                         |
| अपस्मारमूर्तिदानम्                   | ३२४                                              |
| विंशस्तरङ्गः                         |                                                  |
| <u> </u>                             | ३२५                                              |
| शिरोरोग <b>हरप्रायश्चित्तम्</b>      | 77                                               |
| कर्मविपाकसङ्ग्रहोक्तशिरोरोगहरम्      | ,,                                               |
| एकांशशिरोगहरम्                       | <b>३</b> २५–३२६                                  |
| सूर्यावर्त्तहरम्                     | <b>३</b> २६                                      |
| शिरोरोगहरयज्ञोपवीतदानम्              | 77                                               |
| शिरोरोगप्रतिमादानम्                  | ३२७                                              |
| एकविंशस्तरङ्गः                       |                                                  |
| पूरितवक्त्रत्वहरम्                   | <b>३</b> २८                                      |
| कर्मविपाकसङ्गृहोक्तमुखरोगहरम्        | 7,                                               |
| शातातपप्रोक्तमुखरोगहरम्              | "                                                |

|                 | कर्मविपाकसमुचयोक्तमुखरोगहरम्     | ३२८-३२९         |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                 | मुखरोगहरगजदानम्                  | ३२९-३३०         |
|                 | शातातपप्रोक्तजिह्वारोगहरम्       | ३३१             |
|                 | कर्मविपाकसमुचयोक्तजिह्वारोगहरम्  | "               |
|                 | छर्दिरोगहरम्                     | "               |
|                 | दन्तपीडाहरम्                     | ३३२             |
|                 | श्यावदन्तहरम्                    | <b>"</b>        |
|                 | निष्टुरभाषित्वहरम्               | 37              |
|                 | मूकत्वहरम्                       | ३३२-३३ं३        |
|                 | म् <sub>कत्वहरतिलपद्मदानम्</sub> | ३३३-३३५         |
|                 | स्खलद्वाक्यत्वहरम्               | ३३५             |
|                 | गद्गदत्वहरसरस्वतीदानम्           | ३३५–३३६         |
|                 | एडमूकत्वहरम्                     | ३३६–३३७         |
|                 | <b>स्वलद्वाक्यत्वहरम्</b>        | ३३७             |
|                 | साधारण्येन मुखरोगप्रतिमादानम्    | , ,,            |
|                 | जिह्वारोग, दन्तरोग, प्रतिमादानम् | "               |
| द्वाविंशस्तरङ्ग | ::                               |                 |
| •               | नासिकारोगहरप्रायश्चित्तम्        | ३३८             |
|                 | वक्रनासत्वहरम्                   | "               |
|                 | नासिकारोगहरमूर्तिदानम्           | "               |
| त्रयोविंशस्तर   | ङ्ग <b>ः</b>                     |                 |
|                 | नेत्ररोगहरम्                     | ३३९             |
|                 | कर्मविपाकसङ्ग्रहोक्तनेत्रपूयहरम् | ३३९–३४०         |
|                 | शातातपप्रोक्तनत्रपूयहरम्         | ३४०             |
|                 | अन्घत्वहरम्                      | ₹8° <b>₹</b> 8₹ |
|                 | नीललोचनत्वहरम्                   | ३४१             |
|                 | कपिलाक्षत्वहरम्                  | "               |
|                 | मन्ददृष्टित्वहरम्                | 788-188         |
|                 | तिमिरहरम्                        | 387             |
|                 | अक्षिवेदनाहरगरुडदानम्            | <b>३</b> ४२–३४४ |
|                 | नक्तान्ध्यहरगोपालदानम्           | ३४४–३४६         |
|                 |                                  |                 |

|                                 | the second section of the second seco |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कामिलाहरगरुडदानम्               | ३४६−३४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| केकराक्षत्वशमनम्                | ₹8८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पिङ्गलेक्षणत्वहरम्              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| नेत्ररोगहरतपेणम्                | ३४८–३५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कामिलारोगप्रतिमादानम्           | ३५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| साधारण्येन नेत्ररोगप्रतिमादानम् | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चतुर्विशस्तरङ्गः                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कर्णपूयशोणितहरम्                | <b>३</b> ५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कर्णकृमिहरम्                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बाधिर्यहरम्                     | ३५१–३५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कर्णकुब्जत्वहरम्                | ३५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कर्णरोगप्रतिमादानम्             | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पञ्चविंशस्तरङ्गः                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वक्रकण्ठरोगहरम्                 | ३५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दीर्घगललहरम्                    | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कण्ठरोगहरम्                     | <b>3</b> 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| विकृतस्वरत्वहरम्                | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कण्ठरोगप्रतिमादानम्             | ३५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| षड्विंशस्तरङ्गः                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पीतपाणित्वहरम्                  | ३५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ह्रस्वपाणित्वहरम्               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| खि <b>न</b> पाणित्वहरम्         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u> भुजस्तम्भशमनम्</u>          | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कुनखित्वहरम्                    | ३५५–३५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पाणिरोगहरप्रतिमादानम्           | ३५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सप्तविंशस्तरङ्काः               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कृमिलोदरत्वहरम्                 | ३५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| हृत्कृमित्वहरम्                 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कृमिकुक्षित्वहरम्               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कुशोदरहरम्                      | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|              | उदरगुन्महरम्                          | ३५८             |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|
|              | वातगुन्मनिदानम्                       | ,,              |
|              | वातगुन्महरम्                          | "               |
|              | गुन्महरविनायकदानम्                    | ३५९             |
|              | गुन्मप्रतिमादानम्                     | ३५९-३६०         |
|              | यकृत्लीहजलोदरहरम्                     | ३६०             |
|              | <b>प्रीहोदरहरम्</b>                   | 7)              |
|              | उदरव्याधिहरम्                         | ३६०–३६१         |
|              | जलोदरहरम्                             | ३६१             |
|              | जलोदरहरमकरदानम्                       | ३६१–३६२         |
|              | यकृत्स्रीहप्रतिमादानम्                | ३६२–३६३         |
|              | महोदरप्रतिमादानम्                     | ३६३             |
| अष्टाविंशस्त | गर <b>ङ्ग ः</b>                       |                 |
|              | शातातपथ्रोक्तमन्दाग्निहरम्            | ३६४             |
|              | <b>बृद्धपाराशरोक्तमन्दाग्निहरम्</b>   | ,,              |
|              | कर्मविपाकसङ्ख्रोक्तमन्दाग्निहरम्      | 7,7             |
|              | मन्दाग्निहरमेषदानम्                   | ३६५–३६६         |
|              | कर्मविपाकसङ्कृहोक्ताजीर्णहरम्         | ३६६–३६७         |
|              | शातातपत्रोक्ताजीर्ण <b>हरम्</b>       | ३६७             |
|              | मन्दाग्निप्रतिमादानम्                 | "               |
| रकोनविंशर    | त्तरङ्गः                              |                 |
|              | प्रज्ञाहीनत्वहरम्                     | ३६८             |
|              | प्रज्ञाजाङ्यहरघण्टादानम्              | ३६८–३७०         |
|              | चेतनाहीनत्वहरम्                       | ३७०             |
|              | प्रज्ञाहीनत्वरोगप्रतिमादा <b>न</b> म् | "               |
| त्रेशस्तरङ्ग | :                                     |                 |
|              | शातातपप्रोक्तमूत्रकुच्छ्हरम्          | <i>३७१–३७</i> २ |
|              |                                       | EasE_GasE       |
|              | प्रकारान्तरेण मूत्रकृच्छ्हरम्         | ३७२–३७३         |

| •                 |                                   |              |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|
|                   | मूत्रकृच्ह्हरतिलपद्मदानम्         | ३७३–३७४      |
|                   | अश्मरीहरम्                        | ३७४          |
|                   | शातातपप्रोक्तवहुमूत्रव्वहरम्      | 17           |
|                   | कर्मविपाकसमुचयोक्तबहुम्त्रत्वहरम् | ३७४–३७५      |
|                   | म्त्रकृच्ह्प्रतिमादानम्           | ३७५          |
| एकींत्रशस्तर      |                                   |              |
|                   | सर्वप्रमेहहरम्                    | ३७६          |
|                   | वातप्रमेहहरम्                     | 5,           |
|                   | शूलप्रमेहहरम्                     | ३७६          |
|                   | मधुप्रमेहहराणि                    | ३७७          |
|                   | प्रमेहन्नसुवर्णधेनुदानम्          | 304-306      |
|                   | शातातपप्रोक्तप्रमेहहरम्           | ३७८          |
|                   | प्रमेहप्रतिरूपकदानम्              | "            |
| द्वात्रिंशस्तरङ्ग | ; :<br>;                          |              |
|                   | ळि <b>ङ्गहा</b> निहरम्            | ३७९-३८०      |
|                   | षण्डत्वहरम्                       | ३८०          |
|                   | वृषणव्याधिहरम्                    | ३८०-३८१      |
|                   | लि <b>ङ्ग</b> हानिप्रतिमादानम्    | ३८१          |
| त्रयतिंशस्तर      | ङ<br>ग                            |              |
|                   | गुदरोगहरम्                        | ३८२          |
|                   | प्रस्रवद्भदरोगहरम्                | <b>,</b> , , |
|                   | अर्शोरोगहरम्                      | ३८३          |
|                   | अर्शीरोगन्नसुवर्णधेनुदानम्        | ३८३-३८५      |
|                   | गुदरोगप्रतिमादानम्                | ३८५          |
|                   | अर्शोरोगप्रतिमादानम्              | ,,           |
| चतुर्स्त्रिशस्त   | रङ्ग :                            |              |
|                   | अतिसारहरम्                        | ३८६          |
|                   | अतिसाररोगहरविह्नमूर्तिदानम्       | ३८६-३८७      |
|                   | शातातपप्रोक्तातीसारहरम्           | 329          |
|                   |                                   |              |

|                | रक्तातीसारहरम्                              | ३८७         |
|----------------|---------------------------------------------|-------------|
|                | ग्रहणीरागहर <b>म्</b>                       | ३८७-३८८     |
|                | प्रहणीरोगहर <u>धेनु</u> दानम्               | <b>३</b> ८८ |
|                | अतीसाररोगप्रतिमादानं प्रहणीरोगप्रतिमादानं च | ३८९         |
| पञ्जतिंशस्तर   | <b>ः</b>                                    |             |
|                | खञ्जत्वहरम्                                 | ३९०         |
|                | स्तब्धपादत्वहरम्                            | "           |
|                | वक्रपादत्वहरम्                              | ३९०-३९१     |
|                | अधिकाङ्गत्वहरम्                             | ३९१         |
|                | पादरोगहरम्                                  | 77          |
|                | वल्मीकरोगहरम्                               | "           |
|                | श्ठीपदरोगहरम्                               | ३९१–३९२     |
|                | श्ठीपदरोगप्रतिमादानम्                       | ३९२         |
|                | पादरोगप्रतिमादानम्                          | ,,          |
| षट्तिंशस्तरङ्ग | ች <b>:</b><br>T                             |             |
|                | त्वग्दोपहरम्                                | ३९३         |
|                | दु श्वमेहरम्                                | "           |
|                | पामाहरम्                                    | ,,          |
|                | दहुरोगहरउमामहेश्वरदानम्                     | ३९३–३९५     |
|                | <b>द्धतकित्वहरम्</b>                        | ३९५         |
|                | छ्तकित्वहरभारतश्रवणप्रकारः                  | ३९६–३९९     |
|                | बर्बराङ्गत्वहरम्                            | ३९९         |
|                | कृष्णरूक्षाङ्गत्वहरम्                       | ३९९-४००     |
|                | कण्ड्रतिरोगहरम्                             | 800         |
|                | शीणिङ्गत्वहरम्                              | "           |
|                | ददुरोगमण्डलहरम्                             | "           |
|                | गजचर्मत्वहरम्                               | 800-808     |
|                | वभुमण्डलत्वहरम्                             | ४०१         |
|                | कृष्णमण्डलत्वहरम्                           | "           |
|                | श्वेतमण्डलवहरम्                             | 808-808     |
|                |                                             |             |

| विसर्पहरम्                         | ४०२     |
|------------------------------------|---------|
| विसर्पहरनागदानम्                   | ४०२-४०५ |
| दुर्गन्धाङ्गत्वहरम्                | ४०५     |
| बस्तगन्धत्वहरम्                    | ,,      |
| त्वग्दोपरोगप्रतिमादानम्            | ४०५-४०६ |
| सप्तित्रंशस्तरङ्ग :                |         |
| पाण्डुकुष्ठहरम्                    | 808-806 |
| श्वेतकुष्टहरम्                     | ४०९-४१० |
| <b>शिवगाथोक्तकुष्ट</b> हरम्        | ४१०     |
| कुष्ठरोगहरवृषभदानम्                | 880-885 |
| ही <b>नकु</b> ष्ठहरम्              | ४१२     |
| रक्तकुष्ठहरम्                      | "       |
| रक्तकुष्ठपीतकुष्ठहेरन्द्रम्तिदानम् | 888-588 |
| गुनमकुष्ठहरं कृष्णकुष्ठहरं च       | 8 \$ 8  |
| कटिकुष्ठहरम्                       | 8       |
| नेत्रकुष्ठहरकृष्णाजिनदानविधिः      | ४१५-४१७ |
| श्वेतोष्ठहरम्                      | 880     |
| चित्रकुष्ठहरम्                     | "       |
| उदुम्बरकुष्ठहरम्                   | ,,      |
| कुष्ठरोगप्रतिमादानम्               | "       |
| अष्टित्रंशस्तरङ्गः                 |         |
| अपुष्पवतीत्वहरम्                   | ४१८     |
| वन्ध्यात्वहरसुवर्णधेनुदानम्        | 88<-850 |
| गर्भस्नावहरयज्ञोपवीतदानम्          | 870-877 |
| प्रस्रवद्योनिशोणितहरम्             | 845     |
| स्रीस्तन्याक्षरणहरम्               | 877-73  |
| एकोनचत्वारिंशस्तरङ्गः              |         |
| रक्तार्बुदहरम्                     | 878     |
| शातातपोक्तरक्तार्बुदहरम्           | "       |
| प्रदररोगहरम्                       | 878-879 |

| असृग्द्रहरधेनुदानम्                        | ४२५              |
|--------------------------------------------|------------------|
| आकस्मिककार्थहररुद्रम्।तिंदानम्             | ४२५-४२७          |
| अस्थिरोगहरम्                               | ४२८              |
| मेदोवृद्धिहरम्                             | "                |
| कर्मविपाकसङ्गृहोक्तमृतभायत्वदुष्कर्महरम्   | 7,7              |
| शातातपप्रोक्तमृतभायत्वदुरितहरम्            | ४२९              |
| <b>मृतभ</b> तृप्रायश्चित्तम्               | "                |
| स्त्रीविरक्तिहरम्                          | "                |
| मृतवत्सत्वहरम्                             | ४३०-४३२          |
| अनपत्यत्वहरम्                              | ४३२-४३३          |
| मृतपुत्रत्वविशिष्टचर्मकीलत्वहरम्           | ४३३              |
| दन्तापातनकत्वहरम्                          | 55               |
| सर्वाङ्गवेदनाहरम्                          | 8३8              |
| अप्रतिष्ठितत्वहरम्                         | ४३४–४३५          |
| पुण्डरीकरोगहरम्                            | ४३५              |
| कुब्जत्वहरम्                               | "                |
| निकृष्टत्वहरम्                             | ४३५-४३६          |
| सदादुःखहरम्                                | ४३६              |
| सर्वकार्यासिद्धिहरम्                       | ४३६–४३७          |
| देशान्तरगतस्याति केशहरम्                   | ४३७              |
| दारिद्यहरघनदमूर्तिदानम्                    | ४३७–४३९          |
| प्रकारान्तरेण अधनित्वादि हरम्              | ४३९-४४०          |
| ब्रह्मराक्षसरूपिशाचत्वहरम्                 | 788-088          |
| चत्वारिंशस्तरङ्गः                          |                  |
| प्रजाप्रहहरम्                              | 883-888          |
| ज्वर <u>प्रह</u> हरम्                      | 888              |
| <u>ऐकाहिकादिज्वरहराणि</u>                  | 888-889          |
| द्विरात्रादिषु ज्वरेषु बलिदानस्थाने विशेषः | ४४५–४४६          |
| चातुर्थिकज्वरे बंछिविशेषः                  |                  |
| उष्णज्यरे विशेषः                           | ४४ <b>६</b> –४४७ |
| शीतज्वरे विशेषः                            | 889              |
|                                            |                  |

| प्रतुण्डग्रहहरम्           | 880      |
|----------------------------|----------|
| कामिलग्रहहरम्              | 885      |
| कालनायकग्रहहरम्            | 88<-386  |
| पितृप्रहहरम्               | ४४९      |
| लोकायतम्रह <b>ह</b> रम्    | 886'-840 |
| आपस्तम्बग्रहहरम्           | ४५०      |
| <b>वृत्र</b> प्रहहरम्      | "        |
| महाज्वरग्रहहरम्            | ४५१      |
| कुम्भकप्रहहरम्             | 7 7      |
| कपिलग्रहहरम्               | ४५२      |
| शिवपादग्रहहरम्             | ४५३      |
| <b>ऊ</b> र्घ्वकेशिग्रहहरम् | ४५३–४५४  |
| विष्टम्भग्रहहरम्           | ४५४–४५५  |
| महाजिह्वाग्रहहरम्          | ४९९–४९६  |
| नवग्रह्हरम्                | ४५६      |
| वासवग्रहहरम्               | ४५७      |
| वायसग्रहहरम्               | ४५७–४५८  |
| क्षेत्रपालग्रहहरम्         | 8५८      |
| अचलग्रहहरम्                | ४५८-४५९  |
| हस्तिपादग्रहहरम्           | ४५९      |
| कर्णग्रहहरम्               | ४३९-४६१  |
| धनग्रहहरम्                 | ४६१–४६२  |
| अवतोलप्रहहरम्              | ४६२      |
| कृशग्रहहरम्                | ४६२–४६३  |
| स्कन्दप्रहहरम्             | ४६्३–४६४ |
| स्कन्दापसमारप्रहहरम्       | ४६४      |
| प्रकारान्तरेण स्कन्दग्रहह  | ४६५–४६६  |
| रीत्यन्तरेण स्कन्दप्रहहर   | <u> </u> |
| [ <b>राशु</b> प्रहहरम्     | ४६७      |
| मेषप्रहहरम्                | ४६७-४६८  |

## महश्रीविश्वश्वरिवरचितः मदनमहार्णवः

त्रथमस्तरङ्गः।

नमः ' सकलकल्याणसर्जनाय पिनाकिने ।
नमो लक्ष्मीनिवासाय देवतायै गिरां नमः ॥
प्रवालाद्रिप्रख्यद्यतिनिचयपर्यायवपुषे
नमो विद्यश्रेणीविघटनपिष्ठिष्ठाय महसे ।
जगत्प्रादुर्भावस्थितिलयनिरायासरचनाविनोदासक्ताय प्रणतफलसिद्धिप्रतिसुवे ॥
यदिन्दिरानाथपुरन्द्राधैराराधितं भक्तिभरानताङ्गैः।
श्रीचण्डिकायाश्चरणारविन्दं वन्दामहे तत्कुलदेवतायाः॥

१ ' नम: सकलकत्याणसर्जनाय पिनाकिने । नमो लक्ष्मीनिवासाय देवताये गिरा नमः ॥ मतिर्येषां शास्त्रे प्रकृतिरमणीया व्यवहृतिः परा शीलं श्लाघ्यं जगति ऋजवस्ते कतिपये । चिरं चित्ते तेषां मुकुरतलभूते स्थितिमिया-दियं व्यासारण्यप्रवरमुनिशिष्यस्य भणितिः ॥ माता पुण्यपवित्रकोर्तिविभवा यस्याम्बिका नामतः शाकल्यापरमूर्तिरार्यचरितः श्रीपेहिमद्दः पिता । सोऽयं कौशिकवंशभूषणमणि: श्रीभदृविश्वश्वरो वेदे स्मार्तमते नये च सपदे वाक्ये कृती वर्द्धते ॥ श्रुतिस्मृतिपुराणानि समाछोक्य यथामति । निबन्यते समासेन निबन्धोऽयं महार्णवः ॥ दुष्कर्म पाकजनितामयकर्शितानां सत्कर्भ शर्मकरमित्युदितं मुनीन्द्रैः । तत्सा इनातमितरोक्तिविधानपेक्षं वक्ष्यामि रोगिनिखिलार्तिनिबर्हणाय ॥

तत्र तावद्वस्यमाणसक्छकर्मोपयोगित्वेन ' इति, ग. पुस्तक पाठः

प्रकृष्टचलकुण्डलस्तबकघृष्टगण्डस्थलं महाईमणिमेखलं मरकताङ्करइयामलम् । करोतु करुणां सदा कलितपञ्चराव्दकमं महः किमपि मोहनं कपटदौदावं कैदावम् ॥ कान्ते कृतागसि रुषा परुषं ब्रुवाणा कुण्ठीकुताऽथ रसनार्द्धनियन्त्रणेन। मौनेन मानमाधिगच्छति या द्दातु सा पार्वती हरविभक्ततनुः शिवं वः ॥ आसीद्सीमगुणताङ्ककुलाम्बुराञाा– बुद्यत्प्रभूतद्युभकीर्तिघनप्रकादाः। लोकैः सदा हृदि घृतो गुणसन्निविष्टः श्रीरत्नपालन्यति भुवनैकरत्नम् ॥ तस्यात्मजो लहरपाल इति प्रसिद्ध: सिद्धाङ्गनाजनसमाजसमिद्धकीर्तिः। दानेन यः सुकृतिनां क्षिपति सम दैन्यं सैन्धं च वैन्यसद्याः प्रतिभूपतीनाम् ॥ सुज्ञोऽस्य जातः सुकृतोन्नतस्य न तस्य कश्चित् सदृशो बभूव । यमस्वलत्सत्यमवेक्ष्य तातो नाम्ना हरिश्चनद्र इति व्यधत्त ॥ तस्यात्मजोऽभूदतुलप्रतापः साधारणो भूमिपतिर्वदान्यः। अभूतपूर्वामवनीश्वराणा-मजीगपचो जगति खकीर्तिम्॥ बन्धि चिद्याबि रुद्की तिमिहान्वितार्थी कृत्वा परत्र च तथैव विधातुमिच्छु:। कीनादापादाचयबन्धविमोचनार्थ तीर्थत्रयीं करविमुक्तिमचीकरचः॥

अस्यात्मजः श्रीमद्नेन नाम्ना धाम्ना च रूपेण च सङ्गतार्थः। रोषारुणे चक्षुषि यद्विपक्षो नितान्तकान्तारसमाश्रितोऽभृत्॥ यः कूपानारामान्धर्मायतनानि सन्निबन्धां आ कृत्वा खकीर्तिमेकामदीहरान्मूर्तिभेदेन ॥ परिशीलयता कलाकलापं विद्धानेन च भूरिशः प्रबन्धान्। मद्नेन महीभृता जगैत्यां प्रथिता नृतनभोजराजकीर्ति: ॥ पुत्रेषु सत्त्वपि कलत्रयुगेऽथ तस्य पुत्रौ जगन्नयविसृत्वरकीर्तिपूरौ। जातौ प्रियावतितरां प्रथमप्रसूतौ नीतौ महोन्नतिमनल्पगुणैर्विनीतौ॥ उदारशीली सुमनोविलास-मनोज्ञयुन्दावनकेलिलोलौ । यक्रोदयावर्डितमङ्गलाङ्गौ यौ रामकृष्णाविति संप्रतीतौ ॥ यच्छेदावानुकरणं न युवा न वृद्धः शकोति कर्तुमपरः श्रुतसद्गुणोऽपि। दानं निदानमिखलार्थिजनार्थसिद्धेः कीर्तिर्दिगन्तवितता च यतस्तदीया ॥ अप्रतिमल्लः पृथ्व्यां पृथ्वीमल्लस्तयोरभूज्ज्येष्ठः। अपरो मान्धातृगुणैर्मान्धाता गीयते जगति॥ सीऽयं सुकृतविधाता रिपुकुलजेता तनोति मान्धाता। विद्वनष्ठुखेन मतिमान् सत्कृतिरत्नं महार्णवं नाम्ना॥ श्रुतिस्मृतिपुराणानि समालोक्य यथामति । निबध्यते समासेन निबन्धोऽयं महार्णवः

१. थ येन. ख. घ. पाठ:

तत्र तावत् सकलकमीपयोगित्वेन कमीविपाकरूपरोगादिनिवृत्त्यर्थे प्रायिक्षत्तादेरवर्यकर्तव्यता प्रतिपाचते। तद्यथा – " ब्रह्महा क्षयरोगी स्या"दित्यादिरोगनिदानकथनात्, निदानोच्छेदेन च व्याधिनिवृत्तेरवगतत्वात्, तत्र निदानोच्छेदाय क्षायित्वादिलक्षणरोगयुक्तैद्विद्रावार्षिकादिप्रायिक्षत्तव्याधिप्रतिकृतिदानादि कर्तव्यम्।

अत्र केचित्प्रख्यतिष्ठन्ते । तथाहि – पापापूर्वस्य क्षयाय प्राधिक्षादि कर्तन्यभिति यदुच्यते नैतत्सांप्रतम् । नहि प्रारम्प्रक्ष्र्यपूर्वस्य नाशे किमपि प्रयोजनमस्ति । फलस्य प्रारम्धलात् । यथा लक्ष्यवेषस्पफलाय चापान्निःसृतः शरो चेद्धस्तद्न्यापारस्य वा कारणस्प्रयास्तित्वं नापेक्षते , तथा रोगस्पफलं प्रारम्धं सत् स्वकारणभृतस्य पापापूर्वस्य सत्तां नापेक्षते । अथ रोगादिस्पफलनाशस्येष्ठत्वात्तान्निदानात्मकदुरितापूर्वनाशाय प्रायश्चित्तादि कर्तन्यमिति चेत्र । सम्भवाधिकारणश्चरिरनाशेनैव तस्य रोगादेनीशो न निमित्तकारणदुरिनापूर्वनाशेन। यथा सदादिनाशेनैव घटादिनाशो न दण्डचकादिनाशेन। न च सहजसिद्धं कौनस्यादिकं प्रत्यादेष्टं शक्यते । अपि च – नरकित्यंग्योनिजन्यदुःखपरम्परामनुभूतवतः कौनस्यादिविकारश्चरमं फलम् । तत उत्पन्नमात्रेण फलेन स्वकारणदुरितापूर्वनाशो जन्यते । मन्यनजनिताशुशुक्षणिनेवारणिक्षयः । तस्मान्न पापविनाशार्थं वतत्वर्येति ।

अत्र ब्रूम: - न तावचरमं फलमिति निश्चेतुं शक्यते, यत एकस्मिन्नेव जन्मिन कौनख्यादिनिश्चयो भवेत्, न च तथा, अनेक-जन्मोपभोग्यत्वात्तस्य। तथा च शातातपीयकमिविपाके --

> " महापातकजं चिह्नं सप्तजन्मिन जायते। उपपानोद्भवं पश्च त्रीणि पापसमुद्भुवम् "॥ इति।

सप्त जन्मान्याभिन्याप्येत्यर्थ : । ननु सप्तस्विष जन्मस्वेकमेव फलमनुगतमिति तस्य चरमफलत्वादुत्पन्ने चरमफले निमित्तकारणस्य दुरितापूर्वस्य स्वयमेव नष्टत्वात् तद्र्थे प्रायश्चित्तादि विफलमिति चेन्न। उत्पन्नो हि घटो निमित्तकारणं नापेक्षते, न तृत्पद्यमानः। सप्तम

<sup>ी.</sup> पूर्वसत्तां घ २. योन्यादि घ. पाठः

एव जन्मन्युत्पन्निवित्यभिधीयते कौनख्यादिकम् । ततः पूर्वे तृत्पद्य-मानमेव । अवस्थान्तरानुभवात् । अथवा प्रतिजन्म भिन्नमेव कौन-ख्यादिकमुत्पद्यते । तत्र च निभित्तं दुरितापूर्वमनुवर्तते । अत्रश्च इदं सप्तमं वा जन्म प्रथमादि वा जन्मेत्यज्ञानात् पक्षे संभावितदुरितिन-वृत्यर्थे प्रायक्षित्तादिकं विधेयमेव । अत एव ज्ञातातपीयकमीविपाके

"प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्नं तत्पापस्चकम्।
प्रायश्चित्ते कृते षाति पश्चात्तापवतां पुनः ॥ इति।
यहुक्तं न च कौनख्यादिकं प्रत्यादेष्टुं शक्यत इति। तह्नहेः शैत्यानु
भानमिव विरुद्धम्। तत्तत्प्रायश्चित्ताद्यनन्तरमेव तत्तद्रोगनिवृत्तेर्दष्टत्वात्। यत्र चानिवृत्तिस्नत्र कर्मवैगुण्यं चरमजन्मजत्वं वा कल्प्यम्।
निर्मित्तभूतद्वरितापूर्वस्य प्रायश्चित्तादिभिनिवृत्तौ समवायिकारणभूतविषमधात्वारव्धशरिरापगमेन कर्ध्यस्यापि रोगादेनिवृत्तिः। एतदेव
पापापूर्वस्य विनाशे प्रयोजनम् । यत्र षडङ्गुल(लि)त्वादेरिनवृत्तिः
तत्राऽनेकजन्मोपभोग्यषडङ्गुल(लि)त्वादेर्जन्मान्तरे निवृत्तिः प्रायश्चितादिके कृते सतीत्यवगन्तव्यम्। तस्मात् रोगनिवृत्त्यर्थे कर्तव्यं
प्रायश्चित्तादि।

'महार्णवाख्ये महिते प्रबन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य । सत्कर्मरत्नौद्यनिधानमाद्य-स्तुङ्गस्तरङ्गोऽयमगादगाधः ॥ २२ ॥ इति श्रीविश्वेश्वरविरचिते मद्नमहार्णवे प्रथमस्तरङ्गः ।

इति श्रीपेदिभद्यात्मज भद्वश्रीविश्वेश्वरविरचिते महार्णवाभिधाने निबन्धे कमिविपाके प्रथमः स्तबकः। ग. पुस्तक पाठः

१ माता पुण्यपवित्रकीर्तिविभवा यस्याम्बिका नामतः शाकल्यापरमूर्तिरार्यचरितः श्रीपेद्दिभद्यः पिता । सोऽयं कोशिकवंशभूषणमणिः श्रीभद्दविश्वेश्वरो वेदे स्मार्तमते नये च सपदे वाक्ये कृती वर्धते ॥ मित्र्येषां शास्त्रे प्रकृतिरमणीया व्यवहृतिः परा शीलं श्वाच्यं जगित ऋजवस्ते कृतिपये । चिरं चित्ते तेषां मुकुरतलभूते स्थितिमिया — दियं व्यासारण्यप्रवरमुनिशिष्यस्य भणितिः ॥ महाणवाख्ये महिते प्रबन्धे मान्धानृनाम्नो मदनात्मजस्य । सत्कमरत्नौधनिधानमाद्य- स्तुङ्गस्तरङ्गोऽयमगादगाधः ॥

## द्वितीयस्तरङ्गः

अथ परिभाषा तत्र शातातपीयकर्मविपाके--

" प्रायश्चित्तविहीनानां महापातिकनां नृणाम्। नरकान्ते भवेजन्म चिहाङ्कितशरीरिणाम् ॥ प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्नं तत्पापसूचकम्। प्रायश्चित्ते कृते याति पश्चात्तापवतां पुनः॥ महापातकजं चिह्नं सप्त जन्मानि जायते। उपपापोद्भवं पञ्च त्रीणि पापसमुद्भवम् ॥ दुष्कर्मजाः रूणां रोगा यान्ति चैवं क्रमाच्छमम्। जपै: सुरार्चनैहाँ भैदानैस्तेषां रामो भवेत्॥ पूर्वजन्मकृतं पापं नरकस्य परिक्षये। बाधते व्याधिरूपेण तस्य कुच्छ्रादिभिः शमः॥ कुछं च राजयक्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा। मूत्रकृच्छ्राइमरीकासा अतिसारभगन्दरौ ॥ दुष्ठव्रणं गण्डमाला पक्षघातोऽक्षिनादानम्। इत्येवमाद्यो रोगा महापापोद्भवाः स्मृताः ॥ जलोद्रयकृत्ष्रीहराूलक्षोफवणानि च। श्वासाजीर्णज्वरच्छार्देभ्रममोहगलग्रहाः॥ रक्तार्बुद्विसर्पाद्या उपपापोद्भवा गदाः। द्ण्डापातनिकश्वित्रवपुःकंपविचर्चिकाः॥ षल्मीकपुण्डरीकाचा रोगाः पापसमुद्भवाः। तथाऽर्शाचा चणां रोगा अभिशापाद्भवन्ति हि ॥ अन्ये च बहुधा रोगा जायन्ते दोषसङ्करात्। उच्यन्तेऽथ निदानानि प्रायश्चित्तानि च कमात्॥ महापापेषु सर्वे स्यात्तदर्द्वमुपपातके। द्यतापपेषु षष्ठांशं कल्प्यं व्याधिषलाबलम् "॥ महापापेषु सर्वे स्यादिति समर्थविषये योज्यम्। असमर्थस्य तुं षड्डार्षिकादिकं वक्ष्यति।

> "अथ साधारणं तत्र गोदानादिषु कथ्यते। गोदाने वत्सयुक्ता गौः सुशीला सुपयस्विनी॥ वृषदाने शुभोऽनड्डान सशुक्लाम्बरकाश्चनः। निवर्तनानि भूदाने दश दयात् विजातये"॥

निवर्तनस्वरूप परिमाणप्रकरणे वक्ष्यते । तथा सुवर्णपरिमाणमपि ।

"सुवर्ण त्वथ निष्कं तु तद्बीईप्रमाणतः। सदुक्लं चाश्वदाने त्वश्वं सोपस्करं दिशेत्॥

महिषीं महिषीदांने दद्यात्स्वर्णाम्बरावृताम् "। खर्णे चाम्बरं चेति विग्रहः॥

"द्चाद्जामजादाने सुवर्णे पलसंयुतम्"॥ पललक्षणभवि परिमाणप्रकरणे वक्ष्यते।

> "लक्षमुचावचं पुष्पं प्रद्यादेवतार्चने । द्याद्विजसहस्राय मिष्टान्नं द्विजभोजने "॥

ब्राह्मणभोजने सहस्रसंख्या पुष्पेषु लक्षमित्यादि सर्वे शक्तविषयम्। अशक्ते शक्त्यनुसारेण कल्प्यम्।

"रुद्रजप्ये सक्षपुष्पैः पूजियत्वा हि न्यम्बकम्। एकाद्दा जपेद्वद्वान् द्द्यांदां गुग्गुलेन तु॥ हुत्वाऽभिषेचनं कुर्यान्मन्त्रैर्वरूणदेवतैः। द्यान्तिके गणद्यान्तिश्च ग्रह्शान्तिकपूर्वकम्। धान्यदाने शुभं धान्यं खारीषष्टिसमन्वितम्॥ वस्त्रदाने दुक्लं च देयं कपूरसंयुतम् ॥

रूद्रखरूपं ऋषिदेवतादि चाग्रे वक्ष्यते । मन्त्रैर्वरूणदेवतैः -दशांशेन होमानन्तरं वारूणैर्मन्त्रैर्यजमानमभिषिश्चेत् । यदैकादश वारान् रूद्रं-

१ गुजुल्होमा. ख. ग्, पुस्तक्योः पाठः।

जपेत् तदा एकवारावृत्त्या होमः कार्यः। अयमेव द्शांशहोमः। तत्र च प्रतिमन्त्रं स्वाहाशब्दं समुचार्य जुहुयात्। न सकलक्द्रावृत्येकवार-मेव जुहुयात्। मन्त्रविच्छेद्श्च अध्ययनादेवावगम्यते। अथवाग्रेपि प्रदर्श्यते। गणशान्तिः – गणेश्वरशान्तिः। सा चाग्रेऽभिधास्यते। ग्रह-शान्तिः – नवग्रहशान्तिः। इयमप्यग्रे निपुणतरं प्रदर्शते। खारी-लक्षणं तु परिमाणप्रकरणे वक्ष्यते।

प्रायश्चित्तोपकमप्रकारमाह—

"दश पश्चाऽथ चतुर उपवेश्य द्विजान शुभान्। तेषामनुज्ञ्या सर्वे प्रायश्चित्तमुपक्रमेत्॥ विधाय वैष्णवं श्चाइं साङ्कर्णं निजकाम्यया। धेनुं द्याद्विजेभ्योऽथ दक्षिणां च खशक्तितः"॥

तेषामनुज्ञयेखादि।तेषां ब्राह्मणानां अनुज्ञया प्रायिश्चतं भवतीति भवतेरध्याहारः। उपक्रमे - प्रायिश्चत्तस्योपक्रमे। विष्णुमुद्दिश्य आद्धं विद्धीत। श्रद्धया दीयत इति आद्धम्। तच्च साङ्कल्पं पिण्डदान-रहितम्। धेनुं द्यात्। सभायामुपवेशितानां ब्राह्मणानां ब्रह्मदण्डत्वेन। दक्षिणादिकन्तु श्राद्धाङ्कत्वेन। ब्रह्मदण्डत्वेन च धा धेनुर्दीयते सा न प्रत्यक्षधेनुः। अपितु प्रत्याम्नायद्धारा। कुतः। बहुभ्यश्चेदेका दीयते तदा तैः सा विकेया स्थात्। विकयश्च निषद्धोऽङ्गिरसा।

> "बहुभ्यो न प्रदेयानि गौर्गृहं शयनं स्त्रियः। विभक्तदक्षिणा ह्येता दातारं तारयन्ति हि॥ एका एकस्य दातव्या न बहुभ्यः कथश्चन। सा तु विकयमापन्ना दहत्याससमं कुलम्"॥ इति।

घेतुं दचाद्दिजेभ्योऽथ दक्षिणां च स्वशक्तित इत्युक्तम् । तद्नन्तर-

"अलंकुत्य यथाशक्ति वस्त्रालङ्करणैर्द्विजान्। याचेत दण्डवन्नत्वा प्रायश्चित्तं यथोचितम्॥ तेषामनुज्ञया कृत्वा प्रायश्चित्तं यथाविधि। युनस्तान् परिपूर्त्यर्थमर्चयेद्विधिवद्विज्ञान्॥ द्यादृताङ्गदानानि तेभ्यः अद्यासमन्वितः"।

जताङ्गदानानि-गोभूहिरण्यरजनतिलवासोद्यतगुडघान्यलवणदानानि। अन्यान्यपि चिशेषचिहितानि दानानि व्रताङ्गदानानीत्युच्यन्ते।

"सन्तुष्टा ब्राह्मणा द्युरच्छिद्रं व्रतकारिणे"। अच्छिद्रमस्त्वितीदं वाक्यं द्युः ब्र्युरित्यर्थः। अथवा वश्यमाण-वचनमेवाच्छिद्रं वाक्यम्।

" वति छदं तपि छदं यि छदं यज्ञकर्मणि ।
सर्वे भवतु तेऽ चिछदं यस्य चेच्छिन्ति वै दिजा:॥

ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवता:।
सर्वदेवमया विप्रा न तद्वचनमन्यथा॥

उपवासो व्रतं चैव स्नानं तीर्थफलं तप:।
विषे: सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तद्भवेत्॥

ब्राह्मणा जङ्गमं तीर्थं निर्जलं सार्वकामिकम्।
तेषां वाक्योद्केनैव ग्रुध्यन्ति मिलना जना:॥

सम्पन्नमिति यद्वाक्यं वद्नित क्षितिदेवता:।
प्रणम्य शिरसा धार्यमग्निष्टोमफलं लभेत्॥
तेभ्योऽनुज्ञामिति प्राप्य प्रतिपाद्य तथाशिष:।
भोजयित्वा दिजान् शक्त्या सुन्नीत सह बन्धुभि:"॥

इति शातातपीयकर्मविपाकोक्तपरिभाषा। अथ कर्मविपाकसारोक्तपरिभाषा।

> " अथ कर्मक्षयोपायौ कृच्छ्रव्याधिविपर्ययौ । केशासहत्वात्तत्राऽऽये गां दयाद्याधिकिशितः"॥

कृच्छ्रशब्देन प्राजापत्यकुच्छ्चान्द्रायणादीन्युच्यन्ते । तेषां सर्वेषां केशसाध्यत्वात् । तछक्षणानि चाभिधास्यन्ते । प्राजापत्यादिकरणमेका कोटि: । व्याधिविपर्ययो नाम व्याधिप्रतिकृतिदानम् । इदन्त्वपरा

कोटि:। एवश्च आद्ये पक्षे कुच्छ्रकरणपक्षे, साक्षात् कुच्छ्राचाचर-णस्य क्रेज्ञात्मकत्वात् कुच्छ्रप्रत्याम्नायत्वेन गां द्यात् । कुच्छ्रादिषु प्रत्याम्नायत्वेन गावो दातव्या इत्यर्थः। तत्र कस्मिन् कुच्छ्रे किसङ्ख्याका गावो दातव्या इत्यत आह –

> एकां कृच्छ्रेऽतिकृच्छ्रे हे तिस्रश्चान्द्रायणे व्रते । गवामभावे निष्कं वा साशीतिशतकृच्छ्रदः॥ जपदानेऽपि तत्सुक्तं कृष्माण्डगणहोमकृत् । सर्वपापप्रणुक्त्यर्थमथ व्याधिविपर्ययः"॥

एकां कुच्छ्र इत्यादि । एकां गां कुच्छ्रे प्राजापत्ये । निष्कलक्षणं परि-माणप्रकरणेऽभिधास्यते । साञ्चीतिञ्चतकुच्छ्दः पड्डार्षिकप्रायश्चि-त्तेऽशित्युत्तरं कृच्छ्राणां शतं भवति । षड्वार्षिकप्रायश्चित्तप्रदर्शनं च प्रायेण कर्मविपाके क्षीणपापत्वेन षड्डार्षिकप्रायश्चित्तापेक्षयाऽधिकप्राय-श्चित्तप्राप्त्यभावात् । सार्शातिशतकुच्छ्रप्रत्याम्नायत्वेन गवादिकं द्दातीति साशीतिशतकुच्छ्दः। अथवा "कृत्वाऽर्वाक् ब्रह्महत्यायाः षडब्दं कृच्छ्रमाचरे"दिति संभावितपापनिवृत्यर्थे साञ्जातिञ्ञत-कृच्छ्रदः । षडब्दप्रायश्चित्तप्रत्याम्नायत्वेन गवादिदाता भवेदि-त्यर्थः। जपदानेऽपीति। जपश्च दानश्चेति जपदाने। ते अपि कुर्वीत। तत्र जपे तत्सूक्तं तत्तद्याध्युपशमार्थे विहितं सौरादिसूक्तं भवती-त्यर्थः । दानं गोभूहिरण्यादीनाम् । तानि च पूर्वमभिाहितानि । सर्वपा-पप्रणुत्त्यर्थे कृष्माण्डगणहोमकुद्भवेत्। अथ व्याधिविपर्ययः। वक्ष्यत शेषः । कर्मक्षयोपायत्वेनोपायद्वयमभिहितं कुच्छ्रादिकरणं व्याधिप्रतिकृतिदानं चेति। तत्र कृच्छ्रब्शदं तपःप्रधानं कर्माचष्टे। कूष्माण्डगणहोमावपि तपःप्रधानाविति तावपि प्राजापत्यादिकुच्छ्रको-टावेवान्तर्भवतः । अथ समग्रां कृच्छ्रकोटिमवधाय च्याधिप्रतिकृति-दानं वक्तव्यम् । तस्मात् कूष्माण्डगणहोमावभिधीयेते । यत्र कर्मणि "यदेवादेवहेडन"मित्याद्यो मन्त्रास्तैत्तिरीयारण्यके समाम्नाताः स कूष्माण्डहोमः। यस्मिश्च "अग्ने नयः सुपथे "ति तथा " अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतस् " इत्याद्या ऋचस्तैत्तिरीयद्याखायां समाम्नाताः स गणहोमः॥ तत्र जमद्ग्न्यभिहितः कूष्माण्डगणहोमविधिः।

" अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कूष्माण्डविधिमुत्तमम्। 
एनसां स्थूलमूक्ष्माणां प्रायश्चित्तं तु वैदिकम् ॥ 
अक्कवेन् विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन्। 
प्रसजंश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्ती भवेद्विजः॥ 
केश्चरमश्रू वापियत्वा स्नात्वा पुण्यजलाशये। 
आज्यभागानन्तरेण कूष्माण्डेर्जुहुयाद्विजः॥ 
" यद्देवे"त्यनुवाकश्च त्रिभिर्द्धुत्वाऽऽज्यमन्वहम्। 
" वैश्वानराये"त्येताभिस्तमग्निमुपतिष्ठते। 
यदित्याधाय समिधो जयादि प्रतिपद्यते। 
कर्माद्ष्वेतर्जुहुयात् पूतः स्वर्गं स्मश्चते॥ 
संवत्सरं ब्रह्महा तु मासं वै वीरहा द्विजः। 
चतुर्विश्वतिरात्रीस्तु परिवेत्ताऽपि दीक्षितः॥ 
द्वादश स्वर्गदिधिषुः षड्मश्चीः इयावदन्नपि "।

स्वर्गदिधिषु:। ज्येष्ठेऽकृताधाने सति कनीयान् यद्यग्नीनाद्धाति तद्दा ज्येष्ठ: स्वर्गदिधिषुरित्युच्यते। परिवित्तिरित्यर्थः।

" तिस्रो रात्रीस्तु कुनखी दीक्षितो भवति द्विजः। न मांसमन्नमश्रीयान्नोपेयात्कामिनीमपि॥ नो वा रायीत खट्टाया जुगुप्सेताऽन्दताद्विजः। पयोव्रतं ब्राह्मणस्य यवागः क्षत्रियस्य च॥ आमिक्षा चैव वैरुयस्य प्रायश्चित्तार्थमिष्यते। सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च राक्तितः॥ सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चित्तार्थमिष्यते"।

इति जमद्ग्निप्रोक्तः कूष्माण्डहोमविधिः। अथ बोधायनप्रोक्तकुष्माण्डहोमविधिः।

<sup>&</sup>quot;क्ष्माण्डेर्जुहुयाचोऽपूत इव मन्येत। यथा स्तेनो यथा भ्रणहैयमेष भवति योऽयोनौ रेतः सिश्चति। यद्वीचीनमेनो भ्रूण-हत्यायास्तस्मान्मुच्यत " इति॥ अयोनौ रेतःसेकः स्वमादन्यत्र। भ्रूणहत्या ब्रह्महत्या। "यो वा पवित्रकामो वाऽमावास्यायां पौन

र्णमास्यां वा केशश्मश्रुनखलोमानि वापयित्वा ब्रह्मचारिकल्पेन व्रतसुपैति। संबत्सरं मासं चतुर्विचातिर्दाद्दा षट् तिस्रो वा राजीः। न मांसमशीयात्र स्त्रियमुवेयात्रोपर्यासीत जुगुप्सेताच्तात् पयो-भक्षयतीति प्रथमः कल्पः। यावकं चोपभुञ्जानः कुच्छं छाद्दाराजं वा चरेत् भिक्षेत वा तदिघिष्व"ति। तदिघिषु कुच्छूगतैकभक्तादिवि-धिषु । एकमक्ताद्यचितमैक्षाहारेणैकमक्तादीक्षिष्पाद्येदिवर्थः । ' यवागूं राजन्य आमिक्षां वैदयः '॥["] " यदि मन्येतोपदस्या-मीति ओद्नं धानाः सक्तून् घृतमित्यनुत्रतयेदात्मनोऽनुपदा-साय " इति ब्राह्मणम्। पाक्याज्ञिकधर्मेणाऽग्निमुपसमाधाय स-म्परिस्तीर्य परिघानप्रभृत्यग्निमुखान्तं कृत्वा सावित्रीं पुरोनुवा-क्यामनूच्य साविच्या पकान् जहोति अथ स्विष्टकृतम्। '' ह्च्यवा-हमिमातिषाहं रक्षोहणं पृतनासु जिष्णुम्। ज्योतिष्मन्तं दीचतं पुरन्धिमग्नि स्विष्टकृतमाहुवेमो"मित्यन्च्य " स्विष्टमग्ने तत्पृणाहि विश्वा देवपृतना अभिष्या उरुन्नः पन्थां प्रदिश्चन् विभाहि ज्योतिष्मदेह्यजरत्र आयु"रिति याज्यया चरुरोषं जुहोति । अथ क्रुष्माण्डै: ''यदेवा देवहेडनम् , यददीव्यन्तृणमहं वभूव, आयुष्टे विश्वतो द्घदि"त्येतैस्त्रिभिरनुवाकै: प्रतिमन्त्रमाज्यं हुत्वा सिंहे व्याव्र इति चतस्रः स्रुवाहुतीः अग्नेऽभ्यावर्तिन्, अग्ने अङ्गिरः, पुन-रूजी, सह रय्या, इति चतस्त्रोऽभ्यावर्तनीहुत्वा समित्पाणिर्यज-मानलोकेऽवस्थाय 'वैश्वानराय प्रतिवेदयाम' इति द्वाद्दार्चेन सूक्तेनो-पतिष्ठते । यन्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन। सर्वस्मात्तस्मा-न्मेलितोमोग्धि त्वं हि वेत्थ यथातथं खाहेति समिधमाधाय वरं द्दाति । जयप्रभृति सिद्धमाधेनुवरप्रदानात् । इति बोधायन-प्रोक्तः कूष्माण्डहोमविधिः॥

अथ कूष्माण्डहोमविधिर्मन्त्रानुष्ठानपाठानुष्ठानक्रमसहितः भद्रर्थते ।

तत्रैको जमद्ग्निपोक्तः पक्षहोमादिरहितो लघुकल्पः प्रदर्शितः। अपरश्च पक्षहोमादिसहितो गुरुकल्पो बोधायनपोक्तो निरूपितः। सर्वशाखाधिकरणन्यायेन बहुभिर्न्निरूपितः कूष्माण्डहोम एक ए-

वेति गुणोपसंहारन्यायेनाविरुद्धसकलाङ्गोपसंहारः कर्तव्यः । अ-थवा – 'एनसि गुरुणि गुरूणि लघुनि लघूनी'ति गौतमस्मरणात् अप-नोच पापाल्पत्वे लघुपक्षः स्वीकार्य इतरथा गुरुपक्षाद्र इति व्यवस्था। यो महापातकादिदोषदृषितः कृतप्रायश्चित्तोऽपि मनःपरितोषं न प्र-तिपद्यते । यश्चायोनावन्ययोनौ वा रेतः सिश्चति । यश्च ब्रह्महत्या-वर्जे साक्षाद्वादशवार्षिकादिगुरुप्रायश्चित्तानामविषयाणि महापात-कादीनि करोति। योऽपि पवित्रत्वकामः स कूष्माण्डहोमं कुर्वीत। यश्चाघानादि कमीणि चिकीर्वात सोऽपि कमीदिषु कूष्माण्डादिभि-र्जुहुयात्। अथ प्रयोगः। अमावास्यायां वा पौर्णमास्यां वाऽन्यत्र वा विहितकाले पूर्वाह्ने केशभ्मश्रुलोमनखानि वापियत्वा तीर्थावगाह-नाचमनमन्त्रप्रोक्षणपुण्याहवाचनानि कृत्वा स्थण्डिलसुपकल्प्य स्व-गृद्योक्तविधिनाऽभिं प्रतिष्ठाप्य प्राणायाममभिप्रतिष्ठापनतः पश्चाद्वा विधाय ' अमुकप्रयोजनार्थे कूष्माण्डहोमं करिष्य ' इति स-ङ्कल्प्य चरुहोमपक्षे यथाशाखं " सविता देवता चतुईविराधार-मन्त्र"मित्याचभिलप्य निर्वापपात्रासाद्नचरुपाकान्तश्च । यथागृह्यं विधाय पकं चरुमभिधार्योद्वास्य प्रतिष्ठितमभिधार्यावदानधर्मणा-वदाय सावित्रीं पुरोनुवाक्यामनूच्य सावित्र्यैव याज्यया जुहुयात्। गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता गायत्री छन्दः चरुहोमे विनियोग: "ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोद्यात् ॐ " इति सावित्रीं पुरोनुवाक्यामन्च्य पुनरपि सा-वित्रीमेव याज्यां पठित्वा "स्वाहा सवित्र " इति जुहोति। ततः स्विष्टकृतमवदाय " हव्यवाह"मिति पुरोनुवाक्यामनूच्य " स्वि-ष्टमग्ने " इति याज्यया जुहुयात्। द्वयोरनयोर्विश्वेदेवा ऋषयः। अग्निः स्विष्टक्रद्देवता अनुष्टुप् विराड् छन्दः स्विष्टकृद्धोमे विनियोगः। "हव्यवाहमभिमातिषाहं रक्षोहणं पृतनासु जिष्णुम्। ज्योतिष्मन्तं दीचतं पुरन्धिमग्निं स्विष्टकृतमाहुवेमो"मिति पुरोनुवाक्याम-नूच्य स्विष्टकृतमग्ने अभितत्ष्रणाहि विश्वादेव पृतना अभिष्य उ-पन्थां प्रदिशन्विभाहि ज्योतिष्मदेह्यजरत्न आयु"रिति याज्यां स्वाहान्तां पठित्वा जुहोति । अत्राग्नये स्विष्टकृत इति उद्दे-शत्यागः । हुतशेषमग्नेः पुरस्तादश्वत्थपर्णेषु निद्धीत । अथ ' यद्देवा

देवहेडन'मिति त्रिभिरनुवाकैराज्यहोम:। केचन साविष्या पकहो-मानन्तरं स्विष्टकृतमवदाय स्थापियत्वा 'यद्देवे'त्यादिभिराज्यहोमं विधाय तत: स्विष्टकृडोमिमिच्छन्ति' ये च पकहोमं व कुर्वते तेषां आज्यभागानन्तरमेव तैरेव त्रिभिरनुवाकैरेवाज्यहोम: तत्र यद्देवा देवहेडनमित्येकविंदार्चस्य प्रथमानुवाकस्य ब्रह्मा स्वयम्भू ऋषि:। लिङ्गोक्ता देवता: आदित आरभ्य क्रमेण चतमॄणामनुष्टुप् छन्दः।प-श्रमी त्रिष्टुप्। षष्ठी षडवसानाऽतिजगती। सप्तमी जगती। अष्टमी त्रिष्टुप्। नवमी षट्पदा जगनी। दद्यमी बृहती। ततो के षट्पदे राक्यों। त्रयोद्द्यी त्रिष्टुप्। चतुर्द्शी सप्तपदा अष्टिः। पश्चद्श्यनु-ष्टुप्। षोडद्यनुष्टुप् विराट्। सप्तद्शी गायत्री ततस्तिस्नः त्रिष्टुभः। एकविंद्यनुष्टुप्। आज्यहोमे विनियोगः।

अथ मन्त्राः। " यद्देवा देवहेडनं देवासश्चक्तमा वयम्। आदि-त्यास्तस्मान्मा मुश्रत । ऋतस्यर्तेन मामित " स्वाहा आदित्येभ्य:। स्वाहा आदित्येभ्य इत्युद्देशत्यागो न मन्त्रान्तःपाती। एवमुत्तर-त्रापि विज्ञेयम्। "देवा जीवनकाम्या यद्वाचाऽनृतमृदिम। तस्मान्न इह मुश्रत विश्वेदेवाः सजोषसः "। स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः। ''ऋतेन द्यावापृथिवी ऋतेन त्वं सरस्वति । कृतान्नः पाह्येनसो यत्कि-श्रानृतमूदिम " स्वाहा चावाषृथिवीभ्यां सरस्वत्यै च। " इन्द्राग्नी मित्रावरुणौ सोमो धाता बृहस्पति:। ते नो मुश्चन्त्वेनसो यदन्य-कृतमारिम " । स्वाहा इन्द्राग्निमित्रावरुणसोमधातृबृहस्पतिभ्यः। "सजातशंसाद्रुत जामिशँ सात् ज्यायसः शंसादुत वा कनीयसः। अनाधृष्टं देवकृतं यदेनस्तस्मात्त्वमस्माञ्जातवेदो मुमुग्धि "। स्वाहा जातवेद्से । " यद्वाचा यन्मनसा बाहुभ्यामूरुभ्यामष्ठीवद्भ्यां शिश्वैर्यदृत्तं चकुमा वयम् । अग्निर्मा तस्मादेनसो गाईपत्यः प्रमुश्चतु चकुम यानि दुष्कृता "। स्वाहा गाईपत्याग्रये। " येन त्रितोऽर्णवा-न्निर्वभूव येन सूर्य तमसो निर्मुमोच। येनेन्द्रो विश्वादजहादरातीस्ते-नाहं ज्योतिषा ज्योतिरानशान आक्षि "। स्वाहा अग्नये। "यत्कु-सीद्मप्रतीत्तं मयेह येन यमस्य निधिना चरामि। एतत्तद्ग्ने अनुणो भवामि जीवन्नेव प्रति तत्ते द्धामि "। स्वाहा अग्रये। "यन्मिय

माता गर्भे सति एनश्चकार यत्पिता। अग्निमी तस्मादेनसो गाई-पत्यः प्रमुश्चतु । दुरितानि यानि चक्कम करोतु मामनेनसम् "। स्वाहा गाईपत्याग्नये। ''यदा पिषेष मातरं पितरं पुत्रः प्रमुदितो वयम्। अहिंसितौ पितरौ भया तत्तद्ग्ने अनुणो भवामि "। स्वाहा अग्नये। " यद्न्तरिक्षं पृथिवीमुत चां यन्मातरं पितरं वा जिहिँ-सिम। अग्निमी तस्मादेनसी गाईपत्यः प्रमुश्रतु दुरितानि यानि च-कुम करोतु मामनेनसम् "। स्वाहा गाईपत्याप्रये। " यदाशसा नि:शसा यत्पराशसा यदेनश्चकृमा नूतनं यत्पुराणम्। अग्निर्मा तस्मा-देनसः गाईपत्यः प्रमुश्रतु दुरितानि यानि चकुम करोतु मामनेन-सम् ''। स्वाहा गाईपत्याग्रये। "अतिक्रमामि दुरितं यदेनः ज-हामि रिप्रं परमे सधस्थे। यत्र यन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतस्तमारो-हामि सुकृतानुलोकम् "। स्वाहा अग्नये। " त्रिते द्वा अमुजतैत-देन: त्रित एतन्मनुष्येषु मामृजे ततो मा यदि किश्चिदानशे। अ-ग्निमी तस्मादेनसः गाईपत्यः प्रमुञ्जतु दुरितानि यानि चकुम करोतु मामनेनसम् "। स्वाहा अग्नये गाईपत्याय। "दिवि जाता अप्सु जाता या जाता ओषधीभ्यः। अथो या अग्निजा आपः ता नः शुन्धन्तु शु-न्धनीः "। स्वाहा अद्भ्य इदम्। " यदापो नक्तं दुरितं चराम यद्वा दिवा नूतनं यत्पुराणम् । हिरण्यवणीस्तत उत्पुनीत नः "। स्वाहा अद्भ्यः। " इमं मे वरुण अधिहबमद्या च मृडय त्वामवस्युराचके "। स्वाहा वरुणाय। "तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः। अहेडमानो वरुणेहबोध्युरुद्यं समान आयुः प्रमोषीः "। स्वाहा वरुणाय। "त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलो वया-सिसीष्टाः। यजिष्टो वह्नितमः शोशुचानो विश्वादेषांसि प्रमुमु-ग्ध्यस्मत् "। स्वाहा अग्निवरुणाभ्याम् । " स त्वन्नो अग्नेऽवमो भवे-तीति दिष्टयो अस्या उषसो च्युष्टौ । अव यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मृडीकं सुहवो न एधि "। स्वाहा अग्निवरुणाभ्याम्। "त्व-मग्ने अयासि अयासन्मनसा हितः। अयासन् हव्यमुहिषे अया नो घेहि भेषजम् "। स्वाहा अग्नये अयसे । इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

यददीव्यमिति द्वितीयानुवाकस्य त्रयोददार्चस्य ब्रह्मा स्व-यम्भू ऋषिः । लिङ्गोक्ता देवताः । आद्यः प्रस्तारपङ्किः । द्वितीयाद्याश्च-

पीत्वा मधु चारुं गर्व्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् "। स्वाहा आ-युर्दे अग्नये। " इममग्न आयुषे वर्चसे कृधि तिग्ममोजो वरुण सँ-शिशाधि। मातेवास्मा अदिते शर्म यच्छ विश्वेदेवा जरदष्टिर्यथाऽ-सत् "। स्वाहा अस्यादिमन्त्रोक्तदेवताभ्यः। "अग्न आयूंषि पवस आसुवोर्जिमिषं च नः। आरे बाधस्व दुछुनाम् "।स्वाहा अग्नये। " अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्घ दधद्रियं मिय पोषम् "। स्वाहा अग्नये। "अग्निर्ऋषिः पवमानः पाश्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् "। स्वाहा अग्नये। "अग्ने जातान् प्रणुदानः सपत्नान् प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व। अस्मे दीदिहि सुमना अहेलञ्छर्मन्ते स्याम त्रिवरूथ उद्गौ "। स्वाहा अग्नये जातवेदसे। " सहसा जातान् प्रणुदानः सपत्नान् प्रत्यजातान् जातवेदो नुद्स्व। अधि नो ब्र्हि सुमनस्यमानो वयँ स्थाम प्रणुदानः सपत्नान् "। स्वाहा जातवेदसे। "अग्ने यो नोऽभितो जनो वृको वारो जिघाँसित । ताँस्त्वं वृत्रह-न्जिहि वस्वस्मभ्यमाभर "। स्वाहा अग्नये वृत्रव्न इदम्। "अग्ने यो नोऽभिदासति समानो यश्च निष्ट्यः। तं वयँ समिधं कृत्वा तुभ्यम-ग्रेडिभद्ध्मसि "। स्वाहा अग्नये। "यो नः रापाद्रापतो यश्च नः रा-पतः शपात्। उषाश्च तस्मै निम्रुक्च सर्वे पापँ समूहताम् "। स्वाहाः उषसे निम्रुचे। "यो नः सपत्नो यो रणो मर्तोऽभिदासित देवाः। इध्मस्येव प्रक्षायतो मा तस्योच्छेषि किश्चन "। स्वाहा देवेभ्यः। "यो मां द्वेष्टि जातवेदो यं चाहं द्वेष्मि यश्च मां सर्वोस्तानमे सं-दह याँ आहं द्वेष्मि ये च माम् "। स्वाहा अग्नये जातवेदसे। " योऽ-समभ्यमरातीयाच्य नो देषते जनः। निन्दाचो अस्मान्दिप्साच स-वींस्तान् मष्मषाकुरु "। स्वाहा मन्त्रोक्तदेवतायै। " संशितं मे ब्रह्म संशितं वीर्यीबलम्। संशितं क्षत्रं मे जिष्णु यस्याहमस्मि पुरो-हित:। उदेषां बाह् अतिरमुद्रचों अथो बलम्। क्षिणोमि ब्रह्मणाऽ-मित्रानुत्रयामि स्वाँ अहम् "। स्वाहा मन्त्रोक्तदेवतायै। "पुनर्मनः पुनरायुर्म आगात् पुनश्रक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगात्। पुनः प्राणः पु-नराकृतं म आगात् पुनश्चित्तं पुनराधीतं म आगात्। वैश्वानरो मेऽदब्धस्तनुपा अवबाधतां दुरितानि विश्वा "। स्वाहा वैश्वानराय । इति तृतीयोऽनुवाकः।

इत्यनुवाकत्रयेणाज्यं सुचा प्रतिमन्त्रं हुत्वा यजमानोऽग्नेदेक्षि-णतः समित्पाणिमदङ्मुखस्तिष्ठन् 'वैश्वानराय प्रतिवेदयाम ' इति द्वाद्शर्चेन स्त्रेतनाग्निमुपस्थाय 'यन्मया मनसे 'त्यनया स्वाहान्तया सामिधमग्नौ प्रक्षिप्य जयादिहोमं कुर्वीत। एतच जमदिग्नमते। बौधायनमते तु अनुवाकत्रयेणाज्यहोमानन्तरं 'सिंहे च्याघ ' इत्या-चाभिश्चतसृभिः सुचाऽऽहुतीराज्यस्य प्रत्येकं हुत्वा तथा ' अग्नेऽभ्या-वर्तिन १ इत्याचाभिश्चतसृभिरपि स्रुचाहुतीः प्रत्येकं हुत्वा यजमानः पूर्वोक्तप्रकारेण समिधमादायाग्रिमुपस्थाय समिधं पूर्वोक्तमन्त्रे-प्रक्षिप्य जयादिभिर्द्धुत्वा प्रणीतामोक्षणब्रह्मविसर्जनान्तं कर्म कुर्वीत। ये चाज्यहोमानन्तरं स्विष्टकुडोमं मन्यन्ते स-मिदाधानानन्तरं ते पूर्ववत्तं स्विष्टकृतं हुत्वा जयादिकं कुर्वीरन्। एतच कर्म पापतारतम्यानुसारेण पूर्वोक्तित्ररात्रादिसंवत्सरान्त-पक्षाणां मध्येऽन्यतमपक्षाश्रयेण कर्तव्यम् । यावत्कर्मसमाप्ति पयोव्रतं ब्राह्मणस्य यवागूव्रतं राजन्यस्य आमिक्षाव्रतं वैद्यस्य । यदि मन्येत पयोव्रतादिभिः क्षीणो भवामीति तदौदन।दिभिः पूर्वोक्तैः शारीरधारणं कुर्वीत । पयोव्रतमित्यादेरयमर्थः । पय एव ब्राह्मणः सकुद्भुञ्जीत तथा क्षत्रियो यवागूं वैरुय आमिक्षामिति।

अथ 'सिंहे व्याघ ' इत्याद्यो मन्त्रा ऋष्यादिसहिताः प्रद् दर्यन्ते । 'सिंहे व्याघ ' इति चतसॄणां सोम ऋषिः । त्विषिर्देवता । त्रिष्ठुप् छन्दः । आज्यहोमे निनियोगः । "सिंहे व्याघ उत या पृ-दाकौ त्विषिरग्नौ ब्राह्मणे सूर्ये या इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न आगन्वर्चसा संविदाना " स्वाहा तिष्यै । " या राजन्ये दुन्दु-भावायतायां अश्वस्य कन्ये पुरुषस्य मायौ । इन्द्रं या देवी सुभगा जजाने " त्यादि । " या हस्तिनि ब्रीपिनि या हिरण्ये त्विषिरश्वेषु पुरुषेषु गोषु । इन्द्रं या देवी सुभगे" त्यादि " रथे अक्षेषु वृषभस्य वाजे वाते पर्जन्ये वरुणस्य द्युष्मे । इन्द्रं या देवी" त्यादि ' अग्नेऽ-भ्यावर्तिन्नि'ति चतसॄणामग्निर्ऋषिः । अग्निरभ्यावर्ती देवता । आचा पश्चपदोष्णिक् । द्वितीया पश्चपदा महाबृहती । इतरे के गायच्यौ । आज्ये । मे विनियोगः । " अग्नेऽभ्यावर्तिन्नभि न आवर्तस्वायुषा वर्चसा सन्या मेधया प्रजया धनेन "। स्वाहा अग्नयेऽभ्यावर्तिने। एवमुत्तरमन्त्रेषू देशत्यागः। "अग्ने अङ्गिरः शतं ते सन्त्वा वृतः सहस्रं त उपावृतः तासां पोषस्य पोषेण पुननों नष्टमाकृधि पुननोंरिय-माकृधि " स्वाहा। "पुनरूजी निवर्तस्व पुनरम्न इषायुषा पुनर्नः पाहि विश्वतः" स्वाहा। "सह रय्या निवर्तस्वाऽग्नेपिन्वस्व धारया विश्वत्स्या विश्वतस्परि" स्वाहा।

अथ समिधमादायोपस्थानं कुर्वीत वैश्वानरायेत्यनेन सूक्तेन। अस्य सूक्तस्य द्वाद्शर्चस्य ब्रह्मा स्वयम्भूर्ऋषिः । वैश्वानराचा लिङ्गोक्ता देवताः । आद्ये त्रिष्टुभौ । तृतीयाचतुर्ध्यावनुष्टुभौ । ततस्तिस्रः त्रिष्टुभः। अष्टमी पङ्किः। ततो दे त्रिष्टुभौ। एकाद्शी द्वाद्शी च पश्चपदे शक्वयौं। उपस्थाने विनियोगः। "वैश्वानराय प्रतिवेदयामो यदी नृणं सङ्गरो देवतासु स एतान् पाशान् प्रमुश्चन् प्रवेदः स नो मुश्रतु दुरिताद्वचात् "। " वैश्वानरः पवयात्रः पवि-त्रैयंत्सङ्गरमभिधावाम्याशाम् । अनाजानन्मनसा याचमानो यद्त्रैनो अव तत्सुवामि "। " अमी ये सुभगे दिवि विचृतौ नाम तारके प्रहा मृतस्य यच्छतामेतद्वद्वकमोचनम् "। " विजिहीर्ष्वे लोकान् कृषि बन्धान् मुश्रासि बद्धकं योनेरिव प्रच्युतो गर्भः सर्वान् पथो अ-नुष्व "। " स प्रजानन् प्रतिगृह्णीत विद्वान् प्रजापतिः प्रथमजा ऋ-तस्य अस्माभिर्दत्तं जरसः परस्तात् अच्छिन्नं तन्तुमनुस्रश्ररेम "। "ततं तन्तुमन्वेके अनुसश्चरन्ति येषां दत्तं पित्र्यमायनवत् अब-न्ध्वेके द्दतः प्रयच्छादातुं चेच्छक्रवाँसः स्वर्ग एषाम् "। "आर-भेथामनुसंरभेथां समानं पन्थामवथो घृतेन यद्वां पूर्ते परिविष्टं य-द्ग्री तस्मै गोत्रायेह जायापती सँरभेथाम् "। " यदन्तरिक्षं पृथिवी मुत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिँसिम। अग्निमी तस्मादेनसो गा-ईपत्य उन्नोनेषद्दरिता यानि चकुम "। "भूमिर्माताऽदितिनीं ज-नित्रं भ्राताऽन्तरिक्षमिमशस्त एनः। चौर्नः पिता पितृयांच्छंभवासि जामिमित्वा माविवित्सि लोकान् "। " यत्र सुहार्दः सुकृतो मद्नते विहाय रोगं तन्वा २ स्वायाम्। अश्लोणाङ्गरहृताः स्वर्गे तत्र प-इयेम पितरं च पुत्रम् "। " यद्त्रमद्मयन्तेन देवा दास्यत्रदास्यसुत वा करिष्यन्। यद्देवानां चक्षुष्यागो अस्ति यदेव किश्च प्रतिजग्रा-हमग्निमी तस्मादनृणं कृणोतु "। " यदन्नमिद्या बहुधा विरूपं वासो हिरण्यमुत गामजामिवम्। यद्देवानां चक्षुष्याग " इत्यादि। एवम-ग्निमुपस्थाय यन्मयेत्यनयर्चा सिमधमग्नौ निद्धीत। अस्या ऋचो ब्रह्मा स्वयम्भू ऋषिः अग्निर्देवता अनुष्ठुप् छन्दः सिमद्धोमे विनि-योगः।

"यन्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन। सर्वस्मान्मेलितो मोग्धि त्वं हि वेत्थ यथातथम् " ॥ स्वाहा अग्नये । अथ जयादिहोमः । आज्यहोमात् पूर्वमेव स्विष्टकृद्धोमकरणपक्षे पूर्ववत्तेन हविषा स्विष्टकृतं जुहोति। तत्र पूर्वोक्ताविप मन्त्रौ सौकर्यार्थ पुनरि पद्र्येते । 'हब्यवाह'मित्येषा पुरोनुवाक्या 'स्विष्टमग्न ' इत्येषा याज्या । द्वयोरेतयोर्विश्वेदेवा ऋषयः । अग्निः स्विष्ट-कृदेवता । अनुष्टुप् विराट् छन्दः । स्विष्टकृद्धोमे विनियोगः । " हव्यवाहमभिमातिषाहं रक्षोहणं एतनासु जिष्णुम् । ज्योति-ष्मन्तं दीचतं पुरन्धिमग्निं स्विष्टकृतमाहुवेमोम् " इति पुरोनु-वाक्यामनुच्य " स्विष्टमग्ने अभि तत्पृणाहि विश्वा देवा पृतना अ-भिष्य। उरुन्नः पन्थां प्रदिशन् विभाहि ज्योतिष्मदेश्वजरन्न आ-यु"रिति याज्यां स्वाहान्तां पठित्वा जुहुयात् । 'अग्नये स्विष्टकृत ' इत्युद्देशत्यागः। अथ हुतशेषमग्नेः पुरस्तात् अश्वत्थपत्रेषु निधाय 'कर्मसमृध्यर्थे जयादिहोमं करिष्य' इत्यभिलप्य जयादिहोमं क्जर्वीत । तत्र त्रयोदशानां यजरूपाणां जयादिमन्त्राणां विश्वेदेवा ऋषयः। प्रतिमन्त्रं मन्त्रप्रथमपादोक्ता गुणविशिष्टा देवता। आ-ज्यहोमे विनियोगः। कर्मसमृध्यर्थे वा विनियोगः। " चित्तं च " स्वाहा चित्ताय। अत्र स्वाहा चित्तायेत्युद्देशत्यागः। एवमेव स्वाहा प्रभृत्युत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्। " चित्तिश्च " स्वाहा चित्यै। " आकूतं च " स्वाहा आकूताय। "आकूतिश्र" स्वाहा आकूत्यै। "विज्ञातं च" स्वाहाः विज्ञाताय। " विज्ञानं च " स्वाहा विज्ञानाय। " मनश्च " स्वाहा मनसे।

<sup>ी.</sup> चित्तं च चित्तिश्व आकृतं चाकृतिश्व विज्ञातं च विज्ञानं च मनश्च शकरीश्व दर्शश्च पूर्णमासश्च वृत् इच र्यन्तरं च प्रजापतिर्जयानिति मन्त्रानुपूर्वी ।

"शक्वरीश्व" स्वाहा शक्वरीभ्यः। "दर्शश्च" स्वाहा दर्शाय। "पूर्णमासश्च" स्वाहा पूर्णमासाय। "वृहच्च" स्वाहा वृहते। "रथन्तरं च" स्वाहा रथन्तराय। "प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णे प्रायछदुग्रः पृतनाज्येषु तस्मै विशः समनमन्तसर्वाः स उग्रः स हि ह्व्यो वभूव"। स्वाहा प्रजापतये इति जयादयः।

अथाऽभ्यातानाः। अष्टाद्ञानामभ्यातानानां विश्वे द्वा ऋ-षयः। प्रतिमन्त्रं मन्त्रप्रथमपादोक्तैव गुणविशिष्टा देवता। यजु-ष्ट्रान्न छन्दोनियमः। आज्यहोमे कर्मसमृध्यर्थे वा विनियोगः। " अग्निर्भूतानामधिपतिः स माऽवत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षन्ने स्था-माशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहूत्याम् " खाहा अग्नये भृतानामधिपतये । उत्तरमन्त्रेषु ' (अधिपतिः) समाऽवित्वलादेरनु-षङ्गः। " इन्द्रो ज्येष्ठाना"मधिपतिः स माऽवत्वस्मिन् इन्द्राय ज्ये-ष्ठानामधिपतये "। " यमः पृथिव्या " अधिपतिः स माऽवत्वस्मिन्। यमाय पृथिव्या अधिपतये। "वायुरन्तरिक्षस्या"धिपतिः स माऽ-वत्वस्मिन् । वायवे अन्तरिक्षाधिपतये। " सूर्यो दिवो "ऽधिपतिः स माऽवत्वस्मिन्। सूर्याय दिवोऽधिपतये। " चन्द्रमा नक्षत्राणा"-मधिपतिः स माऽवत्वस्मिन्। चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिपतये। "बृह-स्पतिब्रीह्मणोऽ"धिपतिः स माऽवत्वस्मिन्। बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधि-पतये। "मित्रः सत्याना"मधिपतिः स माऽवत्वस्मिन्। मित्राय सत्यानामधिपतये । " वरुणोऽपा"मधिपतिः स माऽवत्वस्मिन्। वरुणाय अपामधिपतये। "समुद्रः स्रोत्याना"मधिपतिः समाऽ-वत्वस्मिन् । समुद्राय स्रोत्यानामधिपतये। "अन्नं साम्राज्या-मा"मधिपतिः तन्माऽवत्वस्मिन् । अन्नाय साम्राज्यानामधिपतये । ओषधीना"मधिपतिः स माऽवत्वस्मिन् । ओषधीनामधिपतये । "सविता प्रसवाना"मधिपतिः स माऽ-वत्वस्मिन्। सवित्रे प्रसवानामधिपतये। "रुद्रः पशुना"मधिपतिः स माऽवत्वस्मिन् । रुद्राय पशूनामधिपतये । अप उपस्पृशेत्। · दिष्टा रूपाणा"मधिपतिः स मावत्वस्मिन् । त्वष्ट्रे रूपाणामधि-पतये। " विष्णुः पर्वताना"मधिपतिः स माऽवत्वस्मिन्। विष्णवे पर्वतानामधिपतये। "मरुतो गणानामधिपतयः ते माऽवन्त्व"स्मिन्। मरुद्धःचो गणानामधिपतिभ्यः। "पितरः पितामहाः परेऽवरे तता- स्ततामहाः इह माऽवत अस्मिन् " पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्योऽ- वरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यः। इत्यभ्यातानाः।

अथ राष्ट्रप्रभृतयः। अत्र आम्नायपाठेन द्वाद्शमन्त्राः। अर्थतस्त एव द्वाविंशति:। एषां द्वाविंशतियज्ञुषां विश्वे देवा ऋषय:। खखमन्त्रो-क्तगुणविशिष्टा गन्धर्वो अप्सरसश्च देवताः। आम्नायपाठेन सप्तमस्य द्वाद्शस्य भुवनस्पतिर्देवता। आज्यहोमे विनियोगः। कर्मसृष्ट्यर्थे वा विनियोगः। "र्ऋताषाड्रतधामाऽग्निर्गन्धर्वः स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै खाहा " र्ऋतासाहे र्ऋतधाम्नेऽग्नये गन्धर्वाय । " तस्योषधयोऽप्सरसः कर्जोनाम ता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु । ताभ्यः स्वाहा " । ओषधिभ्योऽ-प्सरोभ्य जग्भ्य:। " संहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्व: " स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु। तस्मै खाहा संहिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्ध-र्वीय। "तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो नाम" ता इदं ब्रह्म क्षत्रंः पान्तु । ताभ्यः खाहा मरीचिभ्योऽप्सरोभ्य आयुभ्यः । सुषुम्नः सूर्यरिमश्चनद्रमा गन्धर्वः " स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै खाहा सु-षुम्नाय सूर्यरइमये चन्द्रमसे गन्धर्वाय। "तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो बेकुरयो नाम " ता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु । खाहा नक्षत्रेभ्योऽप्स-रोभ्यः वेकुरुभ्यः। " भुज्ज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वः " स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु । तस्मै खाहा भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गन्धर्वाय । " तस्यः दक्षिणा अप्सरसः स्तवा " नाम ता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु । ताभ्यः खाहा दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्यःस्तवाभ्यः। "प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनोः गन्धर्वः " स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु । तस्मै खाहा प्रजापतये विश्व-कर्मणे मनसे गन्धर्वाय। "तस्यर्क् सामान्यप्सरसो वह्नयो " नाम ता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु। ताभ्यः खाहा क्रिक्सामभ्योऽप्सरोभ्यो वहिभ्यः। " इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वः " स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु । तस्मै स्वाहा इषिराय विश्वव्यचसे वाताय गन्धर्वाय । " त-स्यापोऽप्सरसो मुदा नाम" ता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु ताभ्यः खाहा-ऽद्वयोऽप्सरोभ्यो मुदाभ्यः। " भुवनस्य पते यस्य त उपरि गृहा इह

च स नो राखा ज्यानिं रायस्पोषं सुवीर्धे संवत्सरीणां खस्तिम् "। खाहा भुवनस्पत्ये। "परमेष्टचिधपतिर्मृत्युर्गन्धर्वः" स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु । तस्मै स्वाहा परमेष्टिन अधिपतये मृत्यवे गन्धर्वाय । " तस्य विश्वमप्सरसो भुवो नाम " ता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु ताभ्यः खाहा विश्वस्मा अप्सरोभ्यः भूभ्यः। " सुक्षितिः सुभूतिर्भद्रकृतसु-वर्वान् पर्जन्यो गन्धर्वः " स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु । तस्मै खाहा सु-क्षितये सुभूतये भद्रकृते सुवर्वते पर्जन्याय गन्धर्वाय। "तस्य वि-चुतोऽप्सरसो रुचो नाम " ता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु। ताभ्यः खाहा विद्युद्भयोऽप्सरोभ्यो रुग्भ्यः। " दूरेहेतिरमृडयो मृत्युर्गन्धर्वः " स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु । तस्मै खाहा दूरेहेतयेऽमृङ्याय मृत्यवे गन्ध-र्वीय। "तस्य प्रजा अप्सरसो भीरवो नाम "ता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु । ताभ्यः स्वाहा प्रजाभ्योऽप्सरोभ्यो भीरुभ्यः। " चारुः कु-पणकाशी कामो गन्धर्वः " स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु । तस्मै स्वाहा चारवे कृपणकाशिने कामाय गन्धर्वाय। " तस्याधयोऽप्सरसः शो-चयन्तीनीम " ता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु । ताभ्यः स्वाहाऽऽधिभ्योऽ-प्सरोभ्यः शोचयन्तीभ्यः। "स नो भुवनस्य पते यस्य त उपरि गृहा इह च उरु ब्रह्मणेऽस्मै क्षत्राय महि रार्म येच्छ "। तस्मै स्वाहा भुवनस्य पत्ये । इति राष्ट्रप्रभृतयः ।

जया अभ्याताना राष्ट्रभृचेति गणत्रयम्। अथ मन्त्रोपहोमा उच्यन्ते। तथा समनन्तरं वक्ष्यमाणाः प्रजापतय इत्यारभ्य स्विष्टकृद्न्ताः पश्चापि उपहोमा अभिधीयन्ते। एते पश्च प्रायश्चित्तार्थमपि। तत्र पश्चानां मन्त्राणां प्रजापत इत्यादीनां मध्ये प्रथमान्त्ययोः विश्वे देवा ऋषयः। मध्यस्थितानां तिसॄणां व्याहृतीनां क्रमेण जमद्ग्निभरद्वाजभृगवः ऋषयः। आदित आरभ्य प्रजापतिरग्निर्वायुः सूर्याग्नी स्विष्टकृदिति देवताः। प्रजापत इति त्रिष्टुप्। आद्या व्याहृतिर्देवी गायत्री। द्वे उिणहौ। यदस्येति द्वाविष्टं यजुः। आज्यहोमे कर्मसमृध्यर्थे(वा)-विनियोगः। "प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमः तन्नो अस्तु वयं स्थाम पत्रयो रयीणाम् "। स्वाहा प्रजापतये। "भूः स्वाहा " अग्नये। "भुवः स्वाहा " वायवे। "स्वः

१. ऋताषाडित्यादिः यच्छेत्यन्ता मन्त्रानुपूर्वी ।

स्वाहा" सूर्याय । " यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यहा न्यूनमिहाकरम् । अग्निष्ठत् स्विष्टकृद्धिह्नान् सर्वे स्विष्टं सुहुतं करोतु " । स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते । अथान्याजसिमध"मग्नये स्वाहे"त्यग्नावाधाय पक्ष्तिष्टे वर्हिरञ्जनपरिधिप्रहरणसंस्रावहोमान्तं कुर्वीत । " विश्वेभ्यो देवेभ्यः संस्रावभागेभ्य " इति संस्रावं जुहोति । अथवा प्रजापति-दृष्टं संस्रावभागदैवत्यं "संस्रावभागास्थे"ति यज्ञः पठित्वा जुहुयात् । मन्त्रस्तु " संस्रावभागास्थेषा वृहन्तः प्रस्तरेष्ठो वर्हिषदश्व देवा इमां वाचमि विश्वे गृणन्त आसद्यास्मिन् वर्हिष माद्यध्व"मिति । अथवा प्राजापत्याहुतयः । तत्रानाज्ञातत्रयं प्रथमतो जुहुयात् । अनाज्ञातत्रयस्य विश्वेदेवा ऋषयः । अग्निर्देवता । आद्येऽनुप्टुभौ । सृतीया त्रिष्टुप् । अनाज्ञातदोषनिवृत्त्यर्थे विनियोगः ।

"अनाज्ञातं यदाज्ञातं यज्ञस्य कियते मिथु। अग्ने तदस्य कल्पय त्वं हि वेत्थ यथातथम् "॥

अग्नये । " पुरुषसंमितो यज्ञो यज्ञ: पुरुषस-म्मितः। अग्ने तद्स्य कल्पये "त्यादि। " यत्पाकन्ना मनसा दीन-दक्षा न यज्ञस्य मन्वते मर्तासः। अग्निष्टद्योता कतुविद्विजानन् यजिष्ठो देवान् ऋतुक्रो यजाति "। खाहा अग्नये। अथ 'खन्नो अग्न १ इति द्वाभ्यां होम:। एतयोर्द्वयोर्द्रह्मा खयम्भू ऋषि:। अग्नि-चरुणौ देवता। त्रिष्टुप् छन्दः। विपर्यासान्तरायनिवृत्यर्थे विनि-योगः। "त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोऽवयासिसीष्टाः। यजिष्ठो वहितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् "। स्वाहा अग्निवरुणाभ्याम्। "स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टी। अवयक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मृडीकं सुहवो न एधि " । स्वाहा अग्नीवरुणाभ्याम् । अथ ' खमग्ने अयासी' त्यनया जुह्नति। अस्या ब्रह्मा खयम्भू ऋषिः। अग्निरस्या देवता। अनुष्टुप् छन्दः। सर्वप्रायश्चित्तार्थे विनियोगः। "त्वमग्ने अयास्ययासन्मनसा हितः। अयासन् हव्यमृहिषे अया नो धेहि भेषजम् "। खाहा अग्रये अयसे। अथ युजुर्भेषपरिहाराथे ' भुवः स्वाहेंगति जुहुयात् । अत्रर्ष्यादि प्रागेवाभिहितम् । अथ

ं यत इन्द्रेंग्ति ' खस्तिदेंग्ति द्वाभ्यां जुहुयात्। एतयोर्विश्वे देवा ऋषयः। इन्द्रो देवता। अनुष्टुप् छन्दः। न्यूनातिरेकपरिहारार्थे वि-नियोगः। "यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृषि। मघवञ्छिरिष तव तन्न उतये विद्विषो विमुघो जहि "। खाहा इन्द्राय। " ख-स्तिदा विदास्पतिः वृत्रहा विसृधो वशी। वृषेन्द्रः पुर एतु नः ख-स्तिद्। अभयङ्करः "। स्वाहा इन्द्राय। अथ ' यन्म आत्मनः ' 'पुनरिप्त 'रिति द्वाभ्यां जुहुयात् । क्रमेण यजूऋङ्न्त्रयो-विश्वेदेवा ऋषयः। आचस्याग्निजीतवेदा देवता। द्वितीयस्याग्नीन्द्र-बृहस्पत्यश्विनो देवताः।अनुष्टुप् छन्दः। कर्मणः साद्गुण्यार्थत्वे विनि-योगः। "यन्म आत्मनो मिन्दाऽभूदग्निस्तत् पुनराऽहार्जातवेदा विचर्षणि: "। खाहा अग्रये। " पुनरग्निश्चक्षुरदात्पुनरिन्द्रो बृह-स्पति:। पुनर्मे अश्विना युवं चक्षुराधत्तमक्ष्योः "। खाहा अग्नये इन्द्राय बृहस्पतये अश्विभ्यां च। अथ " इदं विष्णुः " "त्र्यम्बक"मि-त्याभ्यां होम:। तत्र क्रमेण सोमो विश्वेदेवाश्च ऋषय:। विष्णूर-द्रश्च देवते यथाक्रमम्। क्रमेण गायत्र्यसुष्टुप् छन्दः। नियमासनवा-ग्लोपदोषनिवृत्यर्थे विनियोगः। " इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेघा निद्धे पदं समूढमस्य पांसुरे " स्वाहा विष्णवे। " इयंम्बकं यजामहे सु-गर्निंघ पुष्टिवर्धनं उर्वारकिमवबन्धनान्मृत्योर्भुक्षीय माऽमृतात् "। खाहा रुद्राय। अथ 'आभिर्गीभिं'रिति अनया जुहुयात्। अस्य विश्वेदेवा ऋषयः। इन्द्रो हरिवान् देवता। त्रिष्टुप् छन्दः। वर्ण-कालखरस्थानलोपपरिहारार्थे विनियोगः। " आभिर्गोर्भिर्यदतो न जनमाप्यायय हरिवो वर्डमानः यदा स्तोत्स्यो महि गोत्रा रुजासि भूयिष्टभाजो अध ते स्याम "। स्वाहा इन्द्राय हरिवते। अथ ' पु-नस्त्वे'त्यनया व्यस्तव्याहृतिभिश्च होमः। व्याहृतीनां ऋष्यादीनि प्रागभिहितानि । पुनस्त्वेत्यस्या अग्निः ऋषिः वसुरुद्रादित्या देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः। मन्त्रचतुष्टयस्याऽप्युपघातदोषपरिहारे विनियोगः। अत्र व्याहृतिभिर्हुत्वा पुनस्त्वेत्यनया जुहुयाद्विपरीतं वा। " पुन-स्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः। भृतेन त्वं तनुवो वर्द्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः "। स्वाहा वसुभ्यो रुद्रेभ्य आदितेभ्यश्च। अथ समस्ताभिव्योद्दृतिभि र्जुहुयात्। अस्य मन्त्रस्य जमद्ग्निभरद्वाजभृगवः ऋषयः। प्रजापति-देवता। देवी बृहती छन्दः। सर्वप्रायश्चित्तार्थे विनियोगः। "भू-भुवः स्वः स्वाहा" प्रजापतये इदं नमः। अथ परिषेचनादि ब्रह्म-विसर्जनान्तं कर्म कुर्वीत। एतच कर्म यावन्ति व्रतदिनानि तेषु प्रति-दिनमावर्तनीयम्। अत्र कूष्माण्डहोमे तैत्तिरीयशाखासमाम्नायानु-गृहीता मन्त्रा अङ्गभावं भजन्त इति तत्तत्काण्डानुक्रमेणार्षमभि-हितम्। अतः शाखान्तरानुसारेणार्षभेदेऽपि न विरोधः। एवमेवो-त्तरत्र गणहोमेऽप्यवगन्तव्यम्।

इति कृष्माण्डहोम:।

'महार्णवाख्ये महिते प्रबन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्भरत्नौधनिधिर्द्वितीय-स्तुङ्गस्तरङ्गोऽयमगाद्गाधः॥

माता पुण्यपवित्रकीर्तिविभवा यस्याम्बिका नामतः शाकल्यापरमूर्तिरार्यचिरतः श्रीपेद्दिभद्यः पिता । सोऽयं कोशिकवंशभूषणमणिः श्रीभद्दविश्वश्वरो वेदे स्मार्तमते नये च सपदे वाक्ये कृती वर्धते ॥ मतिर्येषां शास्त्रे प्रकृतिरमणीया व्यवृहृतिः परा शीछं श्राध्यं जगित ऋजवस्ते कितपये । विरं चित्ते तेषां मुकुरतलभूते स्थितिमिया— दियं व्यासारण्यप्रवरमुनिशिष्यस्य भणितिः ॥

इति श्रीपेद्दिभद्यत्मजभद्दविश्वेश्वरविरचिते महार्णवाभिधाने निबन्धे कर्मविपाके द्वितीयस्तरङ्गः । इति ग. पुस्तके पाठः ।

## तृतीयस्तरङ्गः ।

अथ गणहोमः। स चाऽऽपस्तम्बमतानुसारेण तावदिभिधी-यते। आधानस्य वा काम्यानां कर्मणां वाऽऽद्ौ पवित्रत्वादिकामना वा यदा तदैतत्कर्म कर्तव्यम्। येषु कर्मसु पतिपत्न्योः सहाधिकारः तेषामाधानादीनामादौ पत्नीसहितोऽन्यत्र पवित्रत्वकामनादावेक एव खयं यजमानो दर्भेष्वासीनो दर्भान् धारयमाणः प्राणानायम्य ' अ-मुकप्रयोजनार्थे सप्ताहं सवनत्रयं गणहोमान् होष्यामी १ति सङ्कल्प्य खखगृह्यानुसारेणाग्निस्थापनप्रभृति स्थालीपाकवत्प्रतिष्ठितचर्वभि-घारणान्तं कृत्वा पात्रप्रयोगकाले प्रोक्षणीपात्रेण सह प्रणीतापात्रं तन्तुभिर्वेष्टितं कलशं च प्रयुनिक्त । प्रणीताप्रणयनकाले प्रणीतामा-साद्य कल्हो सपवित्रेऽप आनीयोत्पूय निद्धाति । आज्यविलापन-प्रभुत्यग्निमुखान्ते कर्मणि कृते चरौ घृतमानीय दर्व्यामुपस्तीर्य द्विर-वदायाभिघार्य 'अग्ने नये'ति षडचैंन सूक्तेन ' सहस्रशीर्षे'त्यष्टा-द्शर्चेन 'अग्ने मन्वे'ति द्वाविंशत्यृचा मृगारसूक्तेन 'यावामिन्द्रान वरुणे'त्यनेन गणेन चतुर्भन्त्रेण ' योवा मिन्द्रावरुणे'त्यनेन चा-ष्टमन्त्रेण 'पवमानस्सुव'रित्यनेन चानुवाकेन सप्तद्शर्चेन 'यदेवा देवहेडन'मिति विंदात्यृचेन अछिद्रपठितेनानुवाकेन ' वैश्वानरो सृदुत्ये'त्यष्टमन्त्रेण एवमष्टभिर्गणैः प्रतिमन्त्रं जुहोति। अपि वा सकृदुपहत्य जुहुयादाचन्तम् । ततो जयादयः । जयादिहोमपक्षे जया-दीन् कृत्वा स्विष्टकृतं जुहोति। तत्र सकृदुपस्तरणं सकृद्वदानं ब्रिरभिघारणं च। ततश्चाविद्याष्टं कर्म यथागृह्यं कुर्वीत। अस्य क-र्मणः प्रायश्चित्तत्वे द्याम्याः परिधयः प्रकारान्तरत्वे परिधिप्रहरणं भ-वति । ततः कलशमादाय चतुष्पर्थं गत्वा पादप्रक्षालनं कृत्वाऽऽ-चम्य प्राङ्क् आसीनः कलशमादाय 'सिंहेमेमन्युरि'त्यनुवाकेन कलशस्थां खात्मनः छायां दृष्ट्वा पत्नीभिः सह कर्तृत्वे खखात्मनः छायां दृष्ट्वा 'सुमित्रा न आप ओषधयः सन्त्वि'ति किश्चिज्ञलमा-नीय 'दुर्मित्रास्तस्मै भूयासु'रित्यादिना पृष्ठतः कलशं निक्षिपे-

चस्यामस्य दिशि द्वेष्यो भवति । तत अप उपस्पृश्य गृहान् व्रजेत् । एवं सप्ताहं त्रिषु सर्वनेषु कृत्वाऽन्ते आशीर्वचनं कारयेत् । ब्राह्मण-भोजनं (च) कुर्वीत । सप्ताहं सवनत्रये मौनव्रती सकुद्धविष्याशी नियतेन्द्रियश्च भवेदिति । इत्यापस्तम्बीयो गणहोमविधिः ।

अथ बौधायनमतेन गणहोमविधिः। काम्यानां कर्मणां आधानस्य वा आदौ यदा वा पवित्रकामना तदा गणहोमं कुर्यात्। पूर्वोह्नेऽग्नि-प्रतिष्ठापनान्तं कृत्वा प्राणानायम्य ' सकलपापक्षयार्थे अशेषकर्मानु-ष्ठानयोग्यतासिध्यर्थे वा गणहोमं करिष्ये, तत्र सविता देवता आघारवत्तन्त्र'मित्यादि सङ्करप्य पकहोमान्तं कृत्वाऽव**शिष्टं** चरौ प्रभूतमाज्यमानीय मेक्षणेनोपघातं जुहोति। 'अग्ने नये'ति षडर्चेन पवित्रसूक्तेन 'सहस्रशीर्षेंगति पुरुषसूक्तेन अष्टादशर्चेन " अग्नेर्मन्वे'ति मृगारसूक्तेन द्वाविंदात्यूचा चतुष्प्रतीकेन ' यावामि-न्द्रावरुणें 'ति चत्वारो मन्त्राः सानुषङ्गाः ' यो वा मिन्द्रा वरुणा-वग्ना'वित्यष्टौ सानुषङ्गाः । इत्यंहोमुचां गणाभ्यां (?) पवमानः सुवरित्यनुवाकेन सप्तद्शर्चेन यदेवा देवहेडनमित्यछिद्रपठितेना-नुवाकेन विंदात्यूचा 'वैश्वानरो न ऊत्ये ' खष्टाभिर्गणैक्युत्तरं दातं चरुणा हुत्वा स्विष्टकृतमवदायव्याहृत्य स्विष्टकृदादिवरदानान्तं कृ-त्वोदपात्रमादाय नैर्ऋतिं दिशं गत्वा चतुष्पद उपविश्योदपात्रं पुरो निधाय तत्रात्मनो रूपमवेक्षमाणः पाष्मनो विनधीन् पाष्मानं वि-विच्य तत्र तत्र निधाय विनधीन्मन्त्रान् 'सिंहे मे मन्यु 'रिखन्त-मनुवाकं निगद्य निनीयापः पारस्य पात्रमनवेक्षमाणः आगत्य ह-स्तपादं प्रक्षाल्य तेनैव पथा यथैतमेत्य स्नानं कुर्यात्। एवमेव सप्ताहं सवनत्रये कृत्वा सप्ताहान्ते पायसेन सर्पिषा ब्राह्मणान् भोज-यित्वा तेभ्यो गोभूतिलहिरण्यानि द्त्वा सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः प्रमु-च्यते महतः पातकादपि। काम्यानां कर्मणां च योग्यो भवति। इमां कियामाचार्यपितृमातृणामात्मनश्च कुर्यात्। नान्यस्य। अन्यस्य कु-र्वन्नश्यति । कारियता तु सर्वस्मात्पापात्प्रमुच्यते । अब्दायनर्तुमास-पक्षा अस्य विकल्पिताः कालाः। अष्टानां गणानां होममात्रमपि कु-र्चात्। एवं वा गणं जुहुयात्, जपेद्वा। द्दा पूर्वीन् द्दापरानात्मानं चैकविंदां यावच पद्याति तावत्पुनाति । य एवोद्धारयति य श्रैतदाह यस्मा एतदाहेत्याह भगवान् बौधायनः । इति बोधायनप्रोक्तो गण-होमः ।

अथ मन्त्रपाठानुष्ठानसहितो गणहोमविधिः प्रद्र्यते। अ-त्रापि गुरुलघुकल्पभेदे क्॰माण्डहोमोक्तैव व्यवस्था ग्राह्या। आ-धानं चिकीर्षुः काम्यकर्माणि वा चिकीर्षुः तदादौ यदा वा साक्षात् द्वाद्शवार्षिकाद्मिहाप्रायश्चित्तविषयभूतपापनिवृत्तिकामना तदा च यजमानः स्नात्वा नित्यकर्म निर्वर्त्य येषु कर्मसु पतन्या सहाधिकारः तत्र पत्नीसहित: पत्नीबहुत्वेऽनिषिद्धाभिश्च सहित: पापक्षयार्थ-त्वेऽस्य कर्मणः खयमेवैकः पवित्रपाणिर्दभेष्वासीनः प्राणानायम्य ' अमुकप्रयोजनार्थे सप्ताहं सवनत्रयेण गणहोमान् होष्ये ' इति स-क्कल्प्य पूर्व पश्चाद्वा यथागृह्यमित्रं प्रतिष्ठाप्य यथाशाखं च प्रधान-चरुहोमात्प्रागङ्गभूतपकहोमकरणपक्षे तत्र 'सविता देवता आधार-वत्तन्त्र ' मित्यभिलप्य स्थालीपाकवत् पतन्यवहन्तीत्यादि प्रतिष्ठित-चर्वभिघारान्तं कृत्वा पात्रप्रयोगसमये प्रोक्षणीपात्रेण सह प्रणीता-पात्रं तथा तन्तुभिर्वेष्टितं कलकां च प्रयुज्य प्रणीताप्रणयनकाले प्र-णीतामासाच ततः सपवित्रे कलशे अप आनीयोत्पूय प्रणीतापात्र-स्योत्तरतो निद्धीत। ततश्च ब्रह्मप्रतिष्ठापनाज्यविलापनप्रभृत्यग्नि-मुखान्तं कृत्वा अङ्गभूतपकहोमकरणपक्षे चरुमवदानधर्मेणादाय कू-ष्माण्डहोमकरणरीत्या गायत्रीं पुरोनुवाक्यामनूच्य तामेव याज्यां पठित्वा खाहोति जुहोति। सवित्र इत्युद्देशत्यागः। आपस्तम्बम-तेऽग्निमुखानन्तरमेव प्रधानचरुहोमः। बोधायनमते त्वङ्गभूतपङ्गहो-मानन्तरम् । अथ चरौ प्रभृतं घृतमादाय दर्व्यामुपस्तीर्ये द्विरवदाया-भिघार्याऽ'ग्ने नये'ति सूक्तेनान्येश्च वक्ष्यमाणैः पुरुषसूक्तादिभिस्त्र्यु-त्तरं रातं प्रतिमन्त्रं जुहुयात्। बोधायनमते त्ववदानधर्मेणादाय प्वोंक्तेरेव मन्त्रैर्मेक्षणेनोपघातं जुहुयात्। अग्ने नयेति षड्चः प-वित्रसूक्तस्य विश्वेदेवा ऋषयः। अग्निर्देवता। त्रिष्टुप् छन्दः। चरू-होमे विनियोगः। "अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देववयु-नानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो सूयिष्टां ते नमउक्ति विधेम " खाहाऽग्रये। " प्रवः शुकाय भानवे भरध्वं हव्यं मति

चाग्नये सुपूतम्। यो दैव्यानि मानुषा जनूष्यन्तर्विश्वानि विद्यान-जिगाति "। खाहा अग्नये। " अच्छागिरो मतयो देवयन्ती:। अग्निं यन्ति द्रविणं भिक्षमाणाः सुसन्दशं सुप्रतीकँ खश्चं हन्यवाह-मरतिं मानुषाणाम् "। खाहा अग्रये । " अग्ने त्वमस्मसुयो-ध्यमीवाः। अनिश्रत्रा अभ्यमन्त कृष्टीः। पुनरस्मभ्यं सुविता यदे-वाक्षां विश्वेभिरजरेभिर्यजत्र "। खाहा अग्नये। " अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरतिदुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी वहुला न उर्वी भवा तोकाय तनयाय दां योः "। स्वाहा अग्नये। "प्र-कारवो मनना वच्यमाना । देवद्रीचीं नयथ देवयन्तः । दक्षिणावाड्वा-जिनी प्राच्येति। हविर्भरन्त्यग्रये घृताची "।स्वाहा अग्रये। इ-त्येकं सूक्तम्। अयमेको गणः। सहस्रशिष्टिष्टा दशर्चस्य पुम्ब-सूक्तस्य प्रजापतिः ऋषिः। जगद्वीजं पुरुषो नारायणो वा देवता। आद्याः पञ्चद्ञानुष्टुभः अन्त्यास्तिस्रस्त्रिष्टुभः । चरुहोमे विनियोगः। " सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमि विश्वतो वृ-त्वाऽत्यतिष्ठह्ञाङ्गुलम् "। " पुरुष एवेदं सर्वे यद्भृतं यच भ-व्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यद्न्नेनातिरोहति "। " एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रि-पादस्यामृतं दिवि "। " त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्ये-हाभवात्पुनः ततो विष्वङ्व्यक्रामच्छात्रानाऽनद्दाने अभि "। " तस्माद्धिराडजायत विराजोऽघि पूरुषः । सजातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्गमिमथो पुरः "। " यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः "। " सप्तास्या-सन् परिधयः त्रिः सप्त समिधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबधन पुरुषं पशुम् "। " तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रत: । तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषय श्र ये "। " तस्माद्यज्ञात्सर्वेहुतः संभृतं पृषदाज्यं । पश्रूस्तांश्रके वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यांश्चये ११। " तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सा-मानि जिज्ञरे। छन्दांसि जिज्ञरे तस्मात् यज्जस्तस्माद्जायत "। " तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। गावो ह जिज्ञरे त-स्मात् तस्माजाता अजावयः "। " यत्पुरुषं व्यद्धुः कतिधा

घ्यकल्पयन् । मुखं किमस्य कौ बाह्न का ऊरू पादा उच्येते "। " ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तद्स्य यद्वैद्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत "। " चन्द्रमा मनसो जातः। चक्षोः मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत "। सूर्योऽजायत । " नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णों द्यौः समवर्तत । पद्भ्यां भूमि-र्दिशः श्रोत्रात्तथा लोका अकल्पयन् "। "वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णे तमसस्तु पारे । सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवद्न्यदास्ते "। " घाता पुरस्ताच-मुदाजहार राकः प्रविद्वान् प्रदिराश्चतस्रः। तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते "। " यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः" । सर्वत्र स्वाहा जगद्वीजाय पुरुषाय नारायणायवेति। इति द्वितीयसूक्तम्। अयमपरो गणः। अग्नेमेन्वेति द्वाविंदार्चमृगारसूक्तस्य विश्वे देवा ऋषयः। लिङ्गोक्ता देवताः। आदितः सप्त उपरिष्टाज्ज्योतिषः। अष्टमी चतुष्पदा पङ्किः। ततः पश्च उपरिष्टाज्ज्योतिषः। चतुर्दशी पथ्या। पश्चदशीषोडश्या-वनुष्टुभौ । सप्तद्शी गायत्री । ततस्त्रिष्टुप् । जनविंशीविंशीच उप-रिष्टाज्ज्योतिषौ । अन्ते द्वे त्रिष्टुभौ । चरुहोमे विनियोगः । " अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसो यं पाञ्चजन्यं बहवः समिन्धते। वि-श्वस्यां विशि प्रविविशिवांसमीमहे स नो मुश्चेत्वह सः "। स्वाहा अग्रये। " यस्येदं प्राणि शिमष्यदेजित यस्य जातं जनमानं च केव-लम् । स्तौम्यग्निं नाथितो जोहवीमि स नो मुञ्जत्वँहमः "। स्वाहा अग्नये। " इन्द्रस्य मन्ये प्रथमस्य प्रचेतसो वृत्रव्नस्तोमा उप मामुपागुः। यो दाशुषः सुकृतो हवसुपगन्ता स नो सुश्चत्वँहसः "। स्वाहा इन्द्राय । "यः सङ्घामं नयति संवर्शी युघे यः पुष्टानि संसृजति त्रयाणि। स्तौमीन्द्रं नाथितो जोहवीिम स नो मुञ्जत्वं-हसः "। स्वाहा इन्द्राय। मन्वे वां मित्रावरुणा तस्य वित्तं स-त्यौजसा दंहणा यं नुदेथे। या राजानं सरथं याथ उग्रा ता नो मु-श्रतमागसः " । स्वाहा मित्रावरुणाभ्याम् । " यो वां रथ-

ऋजुरिक्मः सत्यधर्मा मिथुश्चरन्तमुपयाति दृषयन् । स्तौमि मित्रा-वरुणा नाथितो जोहवीमि तौ नो मुश्चतमागसः "। स्वाहा मि-त्रावरुणाभ्याम् । " वायोः सवितुर्विद्थानि मन्महे यावात्मन्वाद्ध-भृतो यौ च रक्षतः। यौ विश्वस्य परिभू बभूवतुस्तौ नो मुञ्जत-मागसः "। स्वाहा वायुसूर्याभ्याम्। " उपश्रेष्ठा न आशिषो देवयोर्धर्मे अस्थिरन्। स्तौमि वायुं सवितारं नाथितो जोहवीमि तौ नो मुश्रतमागसः "। स्वाहा वायुसूर्याभ्याम्। "रथीतमौ रथीनामह जतये ग्रुमं गमिष्टी सुयमेभिरश्वैः। ययोर्वा देवौ देवे-ष्वनिशितमोजस्तौ नो मुञ्जतमागसः " । स्वाहा अश्विभ्याम् । " यद्यातं वहतुं सूर्यायास्त्रिचकेण संसद्मिच्छमानौ । स्तौमि देवा-विश्वनौ नाथितो जोहवीमि तौ नो मुञ्जतमागसः "। स्वाहा अश्विनीभ्याम्। " मरुतां मन्वे अधि नो ब्रुवन्तु प्रेमां वाचं विश्वा-मवन्तु विश्वे। आशून् हुवे सुयमानृतये ते नो मुश्रन्त्वेनसः "। स्वाहा मरुद्भ्यः। "तिग्ममायुघं वीडितं सहस्वत् दिव्यं शर्डः पृतनासु जिष्णु। स्तौमि देवान् मरुतो नाथितो जोहवीमि ते नो मुश्रनत्वेनसः " । स्वाहा मरुद्भ्यः । "देवानां मन्वे अधि नो ब्रुवन्तु प्रेमां वाचं विश्वामवन्तुविश्वे। आशून् हुवे सुयमानूतये ते नो मुञ्चन्त्वेनसः "। स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः। " यदिदं माऽभिद्योचित पौरुषेयेण दैन्येन स्तौमि विश्वान् देवान् नाथितो जोहवीमि ते नो मुश्रन्त्वेनसः "। स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः। अनुनोऽचानुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम्। अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषेमयः "। स्वाहा अनुमत्यै हव्यवाहे अग्रये च। " अन्विदनु-मते त्वं मन्यासै द्यं च नः कृधि कत्वे दक्षाय नो हिनु प्रण आयूंषि तारिषः " । स्वाहा अनुमत्यै । "वैश्वानरो न ऊत्या प्रयातुः परावतः अग्नि रुक्थेन वाहसा। स्वाहा वैश्वानरायाग्नये ''। " पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषघीराविवेदा । वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा सरिषः पातु नक्तम् "। स्वाहा वैश्वानरायाम्रये। "ये अप्रथेताममितेभिरोजोभिः ये प्रतिष्ठे अभ-वतां वसूनाम् स्तौमि चावापृथिवी नाथितो जोहवीमि ते नो मुश्र-तमंहसः "। स्वाहा चावापृथिवीभ्याम्। " उर्वीरोदसी वरिवः कृ-

णोतं क्षेत्रस्य पत्नी अधि नो ब्र्यातम्। स्तौमि चावापृथिवी नाथितो जोहवीमि ते नो मुञ्जतमँहसः "। स्वाहा द्यावापृथिवीभ्याम् । " यत्ते वयं पुरुषत्रा यविष्टाविद्यांसश्चकुमा कचनाऽऽगः । कृधी-स्वस्माँ अदितरनागाः व्येनांसि शिश्रथो विष्वगग्ने "। स्वाहा अग्रये। " यथाह तद्रसवो गौर्यीचित्पदि षिताममुश्रता यजत्राः। एवात्वमस्मत्प्रमुञ्जा व्यँहः प्रातार्यग्ने प्रतरान्न आयुः "। स्वाहा अग्नये। इति तृतीयसूक्तम्। अयं तृतीयो गणः। "या वामिन्द्रावरुणे"-त्येतेषां चतुर्णो यजुर्मन्त्राणां विश्वेदेवा ऋषयः इन्द्रावरुणौ देवता चरुहोमे विनियोगः "या वामिन्द्रावरुणा यतव्या तनूस्तयेममं-हसोमुश्रतम् "। स्वाहा इन्द्रावरुणाभ्याम्। " या वामिन्द्रावरुणा सहस्या तनूस्तयेममंहसोमुश्चतम् "। स्वाहा इन्द्रावरुणाभ्याम्। " या वामिन्द्रावरुणा रक्षस्या तनूस्तयेममंहसो मुश्रतम् "। स्वाहा इन्द्रावरुणाभ्याम्। "या वामिन्द्रावरुणा तेजस्या तनूस्तये-ममंहसो मुश्रतम् " । स्वाहा इन्द्रावरुणाभ्याम्। अयं चतुर्थी गणः। "यो वा मिन्द्रावरुणा"वित्यष्टानां यजुर्मन्त्राणां विश्वे देवा ऋषयः। इन्द्रावरुणौ देवता। चरुहोमे विनियोगः। "यो वामि-न्द्रावरुणावग्नौ स्नामस्तं वामेतेनावयजे "। स्वाहा इन्द्रावरुणा-भ्याम्। "यो वामिन्द्रावरुणा द्विपात्सु पशुषु स्नामस्तं वामेतेना-वयजे "। स्वाहा इन्द्रावरुणाभ्याम्। "यो वामिन्द्रावरुणा चतु-ष्पात्सु स्नामस्तं वामेतेनावयजे "। स्वाहा इन्द्रावरुणाभ्याम्। "यो वामिन्द्रावरुणा गोष्ठे स्नामस्तं वामेतेनावयजे १। स्वाहा इन्द्रा-वरुणाभ्याम् । "यो वामिन्द्रावरुणा गृहेषु स्नामस्तं वामेतेनाव-यजे "। स्वाहा इन्द्रावरुणाभ्याम्। " यो वामिन्द्रावरुणाऽष्सु स्रामस्तं वामेतेनावयजे "। स्वाहा इन्द्रावरुणाभ्याम्। " यो वामिन्द्रावरुणौषधीषु स्नामस्तं वामेतेनावयजे "। स्वाहा इन्द्रा-वरुणाभ्याम् । "यो वामिन्द्रावरुणा वनस्पतिषु स्रामस्तं वामेतेना-वयजे " स्वाहा इन्द्रावरुणाभ्याम् । अयं पश्चमो गणः । पव-मानः सुवर्जन इति सप्तदशर्चानुवाकस्य सोमः ऋषिः हिङ्गोक्ता दे-वताः। पावमान्यो वा देवताः। आद्ये द्वे गायत्र्यौ। तृतीयाऽनु-ष्टुप्। चतुर्थपश्चम्यौ गायत्र्यौ। ततो दे त्रिष्टुभौ। अष्टमी गायत्री।

ततोऽष्टावनुष्टुभः। सप्तद्शी त्रिष्टुप्। चरुहोमे विनियोगः। "पव-मानः सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः। यः पोता स पुनातु मा "। स्वाहा पवमानाय पावमानीभ्यो वा। उत्तरत्र मन्त्रेष्वपि।पाव-मान्यै इति वा उद्देशत्यागः। " पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया । पुनन्तु विश्व आयवः "। स्वाहा देवजनेभ्यो मनुभ्यो विश्वेभ्यो आयुभ्यः। " जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मा। शुकेण देव दीचत् अग्ने कत्वा कतूँरनु "। स्वाहा जातवेदसे। " यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुनीमहे "। स्वाहा अग्नये। " उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च। इदं ब्रह्म पुनीमहे "। स्वाहा सवित्रे। " वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै बह्रीस्तनुवो वीतपृष्टाः। तया मदन्तः सधमाचेषु वयं स्याम पतयो रयीणाम् "। स्वाहा वैश्वदैव्यै देव्यै। "वैश्वानरो रिकमिर्मा पुनातु वातः प्राणेनेषिरो मयोभूः। द्यावाष्ट्रियवीपयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीताम् "। स्वाहा वैश्वानराय वाताय इषिरायमयोभुवे द्यावाष्ट्रियविभ्यां च। " बृहद्भिः सवितस्तृभिविर्धि-ष्ठैर्देव मन्मभि:। अग्ने दक्षै: पुनाहि मा "। स्वाहा सवित्रे अग्रये च। "येन देवा अपुनत येनापो दिव्यं कदाः। तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे "। स्वाहा दिव्याय ब्रह्मणे।य:पा-वमानीरध्येति ऋषिभिः संभृतं रसम्। सर्वे स पूतमश्नाति स्व-दितं मातरिश्वना " । स्वाहा पावमानीभ्यः। पावमानीर्यो अ-ध्येति ऋषिभिः सम्भृतं रसम्। तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पि-र्मध्दकम् "। स्वाहा पावमानीभ्यः। " पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वसृतं हितम् "। स्वाहा पावमानीभ्यः। "पावमानीर्दिशन्तु न इमं लोकमथो अ-मुम्। कामान् समर्दयन्तु नः। देवीर्देवैस्समाभृताः "। स्वाहा पावमानीभ्यः । " पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्चृतः । ऋषिभि: सम्भृतो रसो ब्राह्मणेष्वमृतं हितम् "। स्वाहा पाव-मानीभ्यः। " येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा। तेन सहस्र-घारेण पावमान्यः पुनन्तु मा "। स्वाहा पावमानीभ्यः। " प्रा-जापत्यं पवित्रं शतोद्यामं। हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म

पुनीमहे "। स्वाहा पावमानीभ्यः। " इन्द्रः सुनीती सह मा पुनातु सोमः स्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पु-नातु मा। जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु "। स्वाहा सुनीत्या स-हितायेन्द्राय स्वस्त्य। सहिताय सोमाय समीच्या सहिताय वरुणाय प्रमुणाभिः सहिताय यमाय राज्ञे ऊर्जयन्त्या सहिताय जातवेदसे। अयन्तु षष्ठो गणः। यद्देवा देवहेडन मित्यछिद्रपठितस्य विंदात्यृ-चोनुवाकस्य विश्वेदेवा ऋषय:। लिङ्गोक्ता देवता:। आद्याऽनुष्टुप्। दितीया षडवसाना जगती महापङ्क्याख्या। तृतीयाऽनुष्टुप्। च-तुर्थी त्रिष्टुप्। पश्चमी सप्तपदाऽतिराकरी। षष्ठी त्रिष्टुप्। सप्तमी षडवसानाऽतिजगती। अष्टमी षट्पदा जगती। नवमी वृहती। ततो द्वे षट्पदेशकर्यौ । द्वादशी त्रिष्टुप् । त्रयोदशी सप्तपदा अष्टिः। चतुर्दरयनुष्टुप्। पश्चद्रयनुष्टुप् विराट्। षोडर्शा गायत्री। तत-स्तिस्रः त्रिष्टुभः। विंशत्यनुष्टुप्। चरुहोमे विनियोगः। '' यहेवा देवहेडनं देवासश्चकुमा वयम्। आदित्यास्तस्मान्मामुश्चत। ऋस्य-र्तेन मामुत ''। स्वाहा आदित्येभ्यः। " देवा जीवनकाम्या यत् वा-चाऽनृतमूदिम । अग्निर्मा तस्मादेनसो गाईपत्यः प्रमुश्चतु दुरिता यानि चकुम करोतु मामनेनसम् "। स्वाहा अग्नये गाईपत्याय। " ऋतेन चावापृथिवी ऋतेन त्वं सरस्वति। ऋतान्मा मुश्रताऽँ-हसो यदन्यकृतमारिम "। स्वाहा द्यावाष्ट्रियविभ्यां सरस्वत्यै च। " सजात शंसादुत वा जामि शँसात् ज्यायसः शँसादुत वा कनीयसः। अनाज्ञातं देवकृतं यदेनस्तस्मात्त्वमस्मान् जातवेदो मु-मुग्धि "। स्वाहा जातवेदसे। "यद्वाचा यन्मनसा बाहुभ्या-मूरुभ्यामष्ठीवद्भयां शिक्षैः यद्नृतं चकुमा वयम् । अग्निमा तस्मा-देनसो गाईपत्यः प्रमुश्रतु दुरिता यानि चकुम करोतु माम-नेनसं "। स्वाहा अग्नये गाईपत्याय । " यद्धस्ताभ्यां चकर कि-ल्बिषाणि अक्षाणां वयुमुपजिन्नमानः। दूरे पदया च राष्ट्रभृच तान्यप्सरसावनुद्त्तामृणानि " । स्वाहा राष्ट्रभृतेऽप्सरोभ्यश्च । " अदीव्यन्तृणं यद्हं चकार यद्वाऽद्यम्यम् सन् संजगाराजनेभ्यः। अग्निमी तस्मादेनसः गाईपत्यः प्रमुश्चतु दुरिता यानि चकुम करोतु म,मनेनसम् "। स्वाहा अग्नये गाईपत्याय । " यन्मयि माता

गर्भे सति एनश्चकार यत्पिता । अग्निमी तस्माणदित्यादि । " यदा पिपेष मातरं पितरं पुत्रः प्रमुदितो धयन्। अहिंसितौ पि-तरौ मया तत्तद्ग्ने अनुणो भवामि "। स्वाहा अग्नये। "यद-न्तरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिसिम। अग्निर्मा तस्मा"दित्यादि । " यदाशसा नि:शसा यत् पराशसा यदे-नश्चकृमा नृतनं यत्पुराणम् । अग्निर्मा तस्मा"दित्यादि । " अति-कामामि दुरितं यदेन: जहामि रिवं परमे सधस्थे। यत्र यन्ति सु-कृतो नापि दुष्कृतस्तम।रोहामि सुकृतांनु लोकम् " । स्वाहा अग्नये। " त्रिते देवा अमृजतैतदेनः त्रितएतन्मनुष्येपु मामृजे ततो मा यदि किश्चिदानशे । अग्निर्मा तस्मा"दित्यादि। " दिवि जाता अप्सु जाता या जाता ओषधीभ्य: । अथो या अ-ग्रिजा आपस्ता नः शुन्धन्तु शुन्धनीः "। स्वाहा अद्भ्यः। ' यदापो नक्तं दुरितं चराम यद्वा दिवः नूतनं यत्पुर।णं हिरण्यवर्णा-स्तत उत्पुनीत नः। स्वाहा अद्भ्यः। " इमं मे वरुण श्रुधीह्-वमद्या च मृडय त्वामवस्युराचके "। स्वाहा वरुणाय। "तत्त्वा-यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविभिरहेडमानो व-रुणेह बोध्युरुशँसमान आयु: प्रमोषी: " । स्वाहा वरुणाय। " त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोऽवयासिसीष्ठाः। यजिष्ठो वहितमः शोराज्ञानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्ध्यस्मत् "। स्वाहा अ-ग्रीवरुणाभ्याम्। "स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेद्ष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ। अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो वीहि मृडीकं सुहवो न एधि " । स्वाहा अग्निवरुणाभ्याम् । " त्वमग्ने अयास्ययासन्म-नसाहित:। अयासन् हव्यमूहिषेऽयानो घेहि भेषजम् "। स्वाहा अग्रये। अयमनुवाकः सप्तमो गणः। वैश्वानरो न ऊत्येत्यष्टानां ऋङ्गन्त्राणां विश्वेदेवा ऋषयः। वैश्वानरो देवता। आद्ये गायच्यौ। तृतीया जगती। ततस्तिस्रः त्रिष्टुभः। सप्तमी जगती। अष्टमी त्रि-ष्टुप्। चरुहोमे विनियोगः। " वैश्वानरो न उत्याऽऽप्रयातु परावतः। अग्निरुक्थेन वाहसा "। स्वाहा अग्नये वैश्वानराय। "ऋतावानं वै-श्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम् । अजस्रं धर्ममीमहे "। स्वाहा अग्नये वैश्वानराय "। " वैश्वानरस्य दँसनाभ्यो बृहद्रिणादेकस्वप-

स्यया कवि:। उभा पितरा महयन्नजायाताग्निर्चावाष्ट्रियी भूरिरे-तसा "। स्वाहा अग्नये वैश्वानराय। " पृष्ठो दिवि पृष्ठो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधीराविवेदा । वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा सरिषः पातु नक्तम् "। स्वाहा अग्नये वैश्वा-नराय। " जातो यद्ग्रे भुवनाव्यख्यः पद्युं न गोपा इर्घः परिज्मा। वैश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातुं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः "। स्वाहा अग्नये वैश्वानराय। "त्वमग्ने शोचिषा शोशुचान आरोद्सी अपृणा जायमान: । त्वं देवां अभिशस्तेरमुश्चो वैश्वानर जातवेदो महि त्वा "। स्वाहा अग्नये जातवेद्से।" अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानामि क्षत्रमजरं सुवीर्यं। वयं जयेम राचिनंँ सहस्रिनं वैश्वा-नरवाजमग्ने तवोतिमिः "। ' वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजाहिकं भुवनानामभिश्री:। इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण " । स्वाहा अग्नये वैश्वानराय । अयमष्टमो गणः । इत्य-ष्टभिर्गणैः प्रतिमन्त्रं त्र्युत्तरदातं चरुणा हुत्वा जयादिहोमान् जुहु-यात्। नव जयाद्यो भवन्ति। जयादि मन्त्राः कूष्माण्डहोमे प्रद्-र्शिताः ' यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिच'मित्येतद्न्ताः। जयादिहोमपक्षे जयादिहोमानन्तरं सकृदुपस्तीर्य सकृद्वदाय ब्रिरभिधार्य 'अग्नये स्विष्टकृते स्वाहें 'ति स्विष्टकृतं जुहुयात्। जयाद्यकरणपक्षे प्रधान-होमानन्तरं स्विष्टकृतं जुहुयात् । इत्यापस्तम्बः । बौधायनमते तु प्रधानहोमानन्तरं अवदानधर्मेण स्विष्टकृतमवदाय विश्वेदेवार्षाव-ग्निस्वष्टकृद्देवताकावनुष्टुप्विराट्छन्दस्कौ याज्यानुवाक्यामन्त्रौ प-ठित्वा जुहुयात्। मन्त्रौ तु हव्यवाहमभिमातिषाहं रक्षोहणं पृतनासु जिष्णुम्। ज्योतिष्मन्तं दीद्यतं पुरन्धिमग्निं स्विष्टकृत-माहुवेमो "मिति पुरोनुवाक्यामनूच्य ततश्च " स्विष्टमग्ने अभि तत्रृणाहि विश्वा देवा पृतना अभिष्य। उरुन्नः पन्थां प्रदिशन्वभाहि ज्योतिष्मदेह्यजरन्न आयुः "। स्वाहा अग्रये स्विष्टकृते। एवं स्विष्टकृतं हुत्वा ब्रह्मवरदानान्तं कर्म कुर्वीत। आपस्तंबमते तु स्वि-ष्टकृतं हुत्वाऽनुयाजसिमधं 'अग्नये स्वाहा ' इत्यग्नावाधाय 'रुद्राय तन्तुचराय स्वाहे'तीध्मबन्धनीमपि हुत्वा ततश्चास्य कर्मणः प्राय-श्चित्तार्थत्वे परिधिप्रहरणाभावः। प्रकारान्तरत्वे तु बर्हिरञ्जनपरि-

धिप्रहरणसंस्रावहोमान्तं कर्म कृत्वा ततः प्रायश्चित्ता हुतीर्जुहुयात्। संस्रावादिहोमप्रकारोऽपि समन्त्रको 'विश्वेभ्यो देवेभ्यः संस्रावभा-गेभ्यः १ इत्यादिना ग्रन्थेन जयादिहोमानन्तरं कूष्माण्डहोमप्रकरणे प्रदर्शितः। अथ मतद्वयेऽपि ब्रह्मविसर्जनान्ते कर्मणि संवृत्ते पूर्वी-सादितकलशमादाय नैर्ऋतीं दिशं गत्वा चतुष्पथ उपविश्य पादौ प्रक्षाल्य आचम्य प्राङ्ख उपविदय कलदां पुरो निधाय तत्र पत्नीभिः सह कर्तृत्वे ताभिः सह अधैकस्यैव कर्तृत्वे तदा स्वयमेव यजमानः कलको आत्मनो रूपमवेक्षमांणो विनिधिसंज्ञकमन्त्रसमुद्गयात्मकं ' सिंहे मे मन्यु ' रित्यनुवाकं बोधायनाचार्यप्रणीतकल्पसृत्रस्थं पठेत्। अस्यानुवाकस्य सौत्रत्वादेव न ऋष्याद्यः प्रदर्शिताः। "सिंहे मे मन्युर्व्याघ्रे मे न्तरामयो वृके मे क्षुद्श्वे मे चिसर्द्धन्वनि । मे पिपासा राजगृहे मेऽदानायाऽदमनि मे तन्द्रिगर्दभे मे रिदा दार्थके मे हीरश्वेत्थे मे वेपथुः कूर्मे मेऽङ्गारो वस्ते मेऽपसर्या प्रिये मे सृत्यु-र्श्रीतृब्ये मे पाप्मा सपत्ने मे निर्कातिः दुष्कीतौँ मे वृद्धिः परस्वति मे समृद्धिः खड्डे मे आर्तिर्गवये म आन्ध्यं गौतमे मे बाधिर्यमृक्षे मे शोको गोधायां मे स्वेदो जरायां मे हिम: कृष्णशकुनौ मे भी-रुताकरों में पापगन्ध उल्रुके में श्वकलाशों में ईप्यी मर्कटे मे दुर्बुद्धिः कुलले में मंस्यो लले में प्रध्या उष्ट्रे मेऽनृतो ऋर्य मे भ्रम उच्यों मे आव्यं कोशे मे गन्धः कूर्मीर्यों मेऽलङ्कारः सूकरे मे क-न्द्थुः पृदाकुनि मे स्वप्नोऽजगरे मे दुःखप्नो विद्युति मेयो लोलायां मे क्वेदः रारभे मे पाप्माऽलक्ष्मीर्भस्त्रीषु मेऽनृतं अजासु मे कर्कशो ब्रात्ये म इत्या शूद्रे मे स्तेयं वैश्ये मे कार्मकृत्यं राजन्यबन्धुनि मे ज्ञानं नैषादे मे ब्रह्मह्ला कुलिङ्गे मे क्षवधु उलले मे विलास: उ-ड्रिणि मेऽवमित: किंपुरुषेषु मे रो हीपिनि मेऽनिष्टयं हस्तिनि मे किलासः शुनि में दुरिष्टं स्तावन्येषु में मुेच्छो विद्हेषु में रापथो महावर्षेषु मे ग्लोर्मूजवत्सु मे तप्मा दुन्दुभौ मे काशिका इक्ष्वा-कुषु मे पित्तं कलिङ्गेषु मेऽमेध्यमश्वभर्या मे प्रजस्ता पुंश्चल्यां मे दु-अरित्रं आखुनि मे दन्तरोगा मक्षिकायां मे श्वल्कदाः द्युके मे ह-

१. शिरः क. पाठः। २. रघहो ख. पाठः रतत्स्वत्वे ग. पाठः रश्वहो क. पाठः ।

रिमा मयूरे मे जल्प्या वृषे मे जरा थांघे मे पापवादः अप्तु मे अमो ब्रह्मोज्से मे किहिषम् अपेहि पाप्मन् पुनरपनादितो भन्व नः पाप्मन् सुकृतस्य लोके पाप्मत्वेद्यविद्वतो यो नः पाप्मन् जन्हाति तमुखा जिहमो वयमन्यत्रास्मिन्निविद्यताम् सहस्राक्षो अभित्यों योनो वृष्टि स रिष्यति यमु व्रिष्मस्तमु जिह "। इत्यमिनमन्य यस्यामस्य दिशि व्रेष्यो भवति तां दिद्यामेत्य अप उपिस्त्रेत । एष्ठतः 'दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुर्योऽस्मान्वेष्टि यश्च वयं व्रिष्य श्वति । अथाऽप उपस्पृद्य पात्रमनवेक्षमाणो यथेतं देवयजनं प्रविद्यते । ततः स्नायात् । एवं सप्ताहं त्रिषु सवनेषु कृत्वाऽन्ते आद्यान्वेचनं कारियत्वा पायसेन सर्पिषा यथाद्यक्ति ब्राह्मणान् भोजियत्वा तेभ्यो गोभ्तिलहिरण्यानि द्यात् । यावद्वतं सवनत्रये मौनी सकुद्धविष्याद्यी नियतेन्द्रयश्च भवेत् । एवं कुर्वन् सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः प्रमुच्यते ।

<sup>3</sup>महार्णवाख्ये महिते प्रवन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्मरत्नौधनिधिस्तृतीयः स्तुङ्गस्तरङ्गोयमगादगाधः॥

१. इति श्रीपिद्मिद्यात्मज भद्दश्रीविश्वश्वरिवरिचेते महाणवाभिधाने कर्मविपाके तृतीयस्तरङ्गः । इति ग.

## चतुर्थस्तरङ्गः ।

कर्मविपाकपरिभाषायां प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमनु-सरामः।

" अथ कर्मक्षयोपायो कुछ्ज्याधिविपर्ययो।
क्रेज्ञासहत्वात्तत्राद्ये गां दद्याद् व्याधिकर्ज्ञितः॥
एकां कुछ्रेऽतिकृछ्रे द्वे तिस्रश्चान्द्रायणे व्रते।
गवामभावे निष्कं वा साज्ञीतिज्ञातकृछ्दः॥
जपदानेऽपि तत्सूक्तं कृष्माण्डगणहोमकृत्।
सर्वपापप्रणुत्त्यर्थमथ व्याधिविपर्ययः"॥

इत्येते श्लोकाः कूष्माण्डगणहोमात्प्राग्व्याख्याताः। तत्र अथ व्याधिविपर्यय इत्यनेन व्याधिप्रतिकृतिदानं वक्ष्यत इति प्रति-ज्ञातम्। तदिदानीं व्याधिप्रति(कृति)दानं विवक्षस्तदुपयुक्तं कि-श्चिदाह –

> " प्रतिमा द्विप्रकाराऽधिदेवतादेवतात्मिका । आतङ्कदेवता तत्र तत्र पूज्याऽधिदेवता ॥ प्रायेण सूर्यः सर्वेषां रोगाणामधिदैवतम् । 'आरोग्यं भास्करादिच्छे' दिति प्रख्या श्रुतिः स्मृतिः "॥

तत्र - व्याधिप्रतिमायामातङ्कनाम्नी देवता भवति । तत्र पू-ज्याऽधिदेवता । तत्र - व्याधिप्रतिकृतिपूजाकर्मणि अधिदेवता -सूर्यमूर्तिः पूज्या । अधुना व्याधिप्रतिकृतिद्रव्यपरिमाणं चाह -

" हेम्नः पलात्तद्रद्धीद्वा तद्रद्धीद्वा प्रकल्पयेत् " । सूर्यप्रतिमालक्षणमाह –

"सूर्यं द्विलोचनं पद्मे द्वे द्धानं करद्वये"।

च्याधिप्रतिमालक्षणंतु तत्तद्वयाधिहरकर्मप्रकरणे पृथगिभधास्यते ।

च्याधिभेदात्प्रतिमालक्षणान्यपि भिन्नानि। मण्डपपरिमाणं वेदिकापरिमाणं चाह –' षोडद्या द्वादद्याऽष्टी वा हस्तास्तैर्मण्डपे कृते।

तत्पादेनोत्तरप्राच्यां हस्तोच्छ्रायां च वेदिकाम्। षोडद्याद्याष्टी वा

हस्ता:-तत्परिमिता शान्तिकर्मभूर्भवति। तै: – हस्तै:, तत्सङ्ख्याक-

हस्तपरिमित एव मण्डपो भवेत्। तस्मिन् मण्डपे कृते, तत्पादेन – मण्डपस्य चतुर्थोशेन, वेदिकामेकहस्तोन्नतां कुर्वीत। मण्डपस्य चतुर्थोशायामा च वेदिका भवतीत्यर्थः। उत्तरप्राच्याम् – मण्डपा-नतरीशानदिशि।

> " ब्राह्मणं वेदशास्त्रज्ञं दान्तं शान्तं कुडुम्बिनम्। सत्यसन्धं सदाचारं युवानं करुणामृदुम्॥ दिरद्रं मन्त्रतत्त्वज्ञं निवृत्तं च प्रतिग्रहात्। आचार्ये वृणुयाच्छक्तिनम्रः सत्कारपूर्वकम्॥

शक्तिनम्नः - शक्त्यनुसारेण वस्त्रालङ्कारादीनाचार्याय वरण-काले दत्वा आचार्याधीनो भवेत्। स शक्तिनम्र इत्युच्यते। स-त्कारो गन्धपुष्पादिभिः पूजनम् आचार्यकृत्यमाह -

"कृतोपवास्तां रात्रौ प्रतिमामधिवास्य च " तां प्रतिमां – रोगप्रतिमां अधिदेवतारूपसूर्यप्रतिमां च । 'आतङ्कनाम्नीममुकव्या-धिदेवतामधिवास्यामी ' ति वेदिकाया उपरि प्रतिमां गन्धपुष्पाक्षतै-रधिवास्य 'आतङ्कनाम्न्यै अमुकव्याधिदेवतायै नम ' इति षोडद्यो-पचारपूजां विद्धीत । अथवा वक्ष्यमाणसौराष्ट्राक्षरमन्त्रेण वा पूज-चेत् । एवं रोगदेवतामधिवास्याधिदैवतं सूर्यमपि । सूर्यप्रतिमायाम-धिवासयेत् । ततः सौराष्ट्राक्षरेण पूज्येत् । तदनन्तरकृत्यमाह –

" अर्द्धरात्रे युतो विषेश्वतुभिर्मण्डपाद्धहिः । प्राच्यां पायसमांसादिबलिं निक्षिप्य मन्त्रतः " ॥ विषेर्युत आचार्यः । बलिदानमन्त्रमाहं –

" आदित्या वसवो रुद्रा देवा भूतानि पन्नगाः। बलिनाऽनेन दत्तेन शान्ति कुर्वन्तु सर्वशः"॥ इति

" जागृयादुषिस स्नात्वा धारयन् वाससी नवे । निर्मले चन्द्रवच्छुके ग्रुकुमाल्यानुलेपनः ॥ सालकारः संपर्यान्ते मण्डपस्याधिवेदिकाम् "।

मण्डपस्य सपर्योन्ते इत्यन्वयः। अधिवैदिकौ - वैदिकीया उपरि।

" मण्डलं चतुरस्रं वा तन्मध्येऽष्टद्लाम्बुजम् । लिखित्वा पिष्टचणेंन तत्रोपर्युपरि क्रमात् ॥ तिलानां पश्चचतुरैस्त्रिभिद्रोणैस्तथाऽष्टभिः । पलैश्चतुर्भिद्रीभ्यां वा ताम्रपात्रं भवेत्रवम् ॥ शालेयैरक्षतैः पूर्णं सौरेणाष्टाक्षरेण ताम् । स्वापितां पश्चगव्येन वस्त्रालङ्कारशालिनीम् "॥

मण्डलं चतुरसं वेत्यादि। गोमयेन मण्डलाकारं चतुष्कोणं वा उपलिम्पेद्वेदिकाया एवोपरि। तत्रोपर्युपरि क्रमात् – तत्र – अष्ट-दलाम्बुजे, वक्ष्यमाणद्रव्याण्येकस्योपर्येकमित्येवं क्रमाद्भवन्तीत्यर्थः। पश्च वा चत्वारो वा पश्चचतुरास्तैः। त्रयो वा चत्वारो वा पश्च वा अष्टौ वा तिलद्रोणानां सङ्ख्या। अत्रायं क्रमः। उपलिसे वेदिका-प्रदेशेऽष्टदलपद्मस्योपर्युक्तसङ्ख्याकास्तिलाः स्थापनीयाः। तस्मिन् तिलराशौ पलद्रयेन चतुष्टयेन वा अष्टकेन वा घटितं ताष्ट्रपात्रं निक्षिपेत्तताष्ट्रपात्रमक्षतैः पूरयेदिति। सौरेणाष्टाक्षरेण ताम् – अत्र प्रतिमामपि विन्यस्येत्युत्तरत्र वक्ष्यमाणमनुषज्यते। तेनायमर्थः। तां रोगप्रतिमामिषदैवतां च प्रतिमां पश्चगव्येनाष्टाक्षरेण मन्त्रेण स्नापितां वस्रालङ्कारयुतां ताम्रपात्रस्योपर्यक्षतमध्येऽष्टदलपद्मं लिखित्वा वक्ष्यमाणप्रकारेण मध्ये विन्यस्य वक्ष्यमाणं कुर्वीतेति।

ओं ' घृणिः सूर्य आदित्यों ' इत्यष्टाक्षरस्य सौरमन्त्रस्य देव भागः ऋषिः । सूर्यो देवता । गायत्री छन्दः । अनन्तरकृत्य माह –

> ' प्रतिमामिष विन्यस्य तत्र देवं दिवाकरम् । दीप्यमानप्रभाचकं सान्द्रसिन्दूरभूषितम् । पद्मे द्धानं हस्ताभ्यां स्मेरवकं द्विलोचनम् ॥ दिव्याभरणसम्पन्नं रक्तस्रग्गन्धवाससम् । साङ्गहेमारविन्दस्य कर्णिकायां निषेदुषम् ॥ मृले पूर्वादिपत्राणां शुक्राङ्गारबुधांस्तमः । गुरुमन्देन्दुकेत्ंश्च नक्षत्राणि त्रिशस्त्रिशः ॥ मध्यतः पूर्वपत्राग्ने रेवलन्तानि विन्यसेत्"

प्रतिमामपीत्यादि । अपिशब्दः समुचये । अतएव रोगप्रतिमां दिवाकरप्रतिमाञ्च विन्यस्येत्यर्थः सिद्धो भवति । साङ्गहेमारविन्द्स्येति । अङ्गानि दलानि । अष्टदलोपेतसौवर्णकमलस्य कर्णिकायां मध्यभागे निषेदुषं दिवाकरं विन्यसेदित्यन्वयः । मूले – आदिभागे । तमः – राहुः । मध्यतः पूर्वपत्राग्रे । मध्यतः – कर्णिकामध्ये । पूर्वपत्राग्रे – पूर्वदलस्यान्ते अयमर्थः – सौवर्णकमलस्य पूर्वदलप्रथमभागे शुक्रं स्थापयेत् । एवमाग्नेयादिदलादिषु अङ्गारकप्रभृतीन् श्लोकपाठक्रमेण स्थापयेत् । कर्णिकामध्ये सूर्यसमीपे अश्विनी भरणी कृत्तिंका चेति त्रीणि नक्षत्राणि स्थापयेत् । पूर्वदलस्याग्ने रोहिण्यादीनि त्रीणि नक्षत्राणि । एवमुत्तरत्रापि प्रदक्षिणाकारं त्रीणि त्रीणि नक्षत्राणि विन्यसेत् । ततः किमित्याह –

" यथास्वं नाममन्त्रेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। सर्वोपचारैश्चाभ्यच्यं क्षीराहारं निवेद्येत्"॥

नाममन्त्रेणेति । सूर्यपूज त्वष्टाक्षरेण सौरमन्त्रेण । व्याधिप्रति-मायाः शुक्रादिग्रहाणामश्विन्यादिनक्षत्राणां च चतुर्थ्यन्तेन नमो-युक्तेन तत्तदेवतानाममन्त्रेण ।

चतुर्भिर्ऋत्विग्भिः सहित आचार्यस्तत्रैव तिलराशिसमीपे वेदिकायाः पूर्वस्यां दिशि धान्यराशौ वक्ष्यमाणगुणोपेतान् पश्च क-लशान् स्थापयेदित्याह –

> " तत्रैव सहितो विप्रैश्चतुर्भिलेंहितान्नवान्। निर्वणान्नवभीरत्नै युक्तान् चामीकरेण च॥ राजद्वाराच शकलैर्मृत्तिकानां सचन्दनैः। अश्वस्थानात् गजस्थानाद्वल्मीकात्तीर्थसंगमात्॥

मृत्तिकानां राकलै: खण्डै रित्यर्थः। अश्वस्थानादिभ्य आहुतै: मृत्तिकानां राकलैश्चन्दनसहितैर्युक्तानित्यन्वयः।

> रोचनागुरगुलुभ्यां च पुण्यतीर्थाम्बुपूरितान्। पल्लवालङ्कृतमुखान् श्वेतवस्त्रेण वेष्टितान्॥ पञ्चाभिषेककलज्ञान् धान्यराज्ञौ विनिक्षिपेत्"।

ततः किंकुर्यादित्याह।

" आपोहिष्ठादिभिर्मन्त्रैर्हिरण्येत्यादिभिस्त्रिभिः। पवमानानुवाकेन शं न इन्द्रानुवाकतः॥ शं नो वातानुवाकेन घोषयेच्छन्तिवाचनम् "।

आपोहिष्ठेति तृचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः आपो देवताः। गा-यत्री छन्दः। शान्तिपाठे विनियोगः। "आपोहिष्ठा मयोसुवस्तान ऊर्जे द्धातन। महेरणाय चक्षमे। यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उदातीरिव मातरः । तस्मा अरंगमाम वा यस्य क्ष-य।य जिन्वथ । आपो जनयथा च नः "। हिरण्यवर्णा इति तृत्र-स्याग्निकाण्डान्तःपातित्वेनाग्निःऋषिः । आपो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः। शान्तिपाठे विनियोगः। "हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः कर्यपो यास्विन्द्रः अग्निं या गर्भे द्धिरे विरूपास्ता न आपः शँस्योना भवन्तु । यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्या-नृते अवपर्यन् जनानाम्। मधुश्चृतः शुचयो याः पावकास्ता न आपः शंस्योना भवन्तु। यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अ-न्तरिक्षे बहुधा भवन्ति याः पृथिवीं पयसोन्दन्ति द्युकास्ता न आपः शंस्योना भवन्तु "। पवमानः सुवर्जन इत्ययमनुवाको गणहोम-प्रकरणे पद्रितः। शन्न इन्द्रानुवाकेनेत्यनेनाश्वालायनपरिपाठित-घोषञ्चान्तिरुपलक्ष्यते । अत्र च वेदक्रमेण प्रथमत इयं ज्ञान्तिः पठ-नीया । पश्चाचाजुषी शान्तिः । अथाऽऽश्वालायनघोषशान्ते ऋष्याद्य-भिधीयते। 'आनो भद्रें'ति द्शर्च सूक्तम्। गौतमेन राहुगणेन द-ष्टम् । वैश्वदेवम् । आद्याः पञ्च सप्तमी (च) जगत्यः । षष्ठी विराट् स्थाना। दोषास्त्रिष्टुभः। खस्ति नो मिमीतामिति पश्चर्ची वर्गः आत्रेयेण खस्त्यात्रेयेण दृष्टो वैश्वदेवः। तिस्रस्त्रिष्टभो द्वे आनुष्टभौ। शन इन्द्राप्रीति पश्चद्दार्चे सूक्तं वासिष्ठार्धम्। वैश्वदेवम्। त्रैष्टु-भम्। 'रक्षोहण'मिति पश्चविंदार्च सूक्तं आङ्गिरसेन पायुना दष्टम्। आग्नेयम् । त्रैष्टमं चतुरनुष्टुबन्तम् । आशुः शिशान इति त्रयोदशर्च सूक्तमैन्द्रेण प्रतिरथेन दृष्टम् । ऐन्द्रं त्रिष्टुभम् । चतुर्थी बाईस्पत्यानु-ष्टुप्। ' मुश्रामि त्वे'ति पश्चर्चं सूक्तं प्राजापत्येन यक्ष्मनाकानेन दष्टम्। ऐन्द्रं त्रिष्टुभम्। अन्त्याऽनुष्टुप्। त्यमूषु वाजिनसिति तृचं सक्तं

अरिष्टनोमिना ताक्ष्येण दष्टम् । ताक्ष्यित्रिष्टुभम् । सर्वेषामेतेषां ज्ञा-न्तिपाठे विनियोगः । एवमार्षादि विदित्वा ज्ञान्ति पाठं पठन् भद्रमश्रुते भद्रमश्रुते ।

अथ घोषशान्तिवर्गः। "आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो द्ब्धासो अपरीतास उद्भिदः। देवा नो यथा सद्मिद्ध्धे असन्न प्रा-युवो रक्षितारो दिवे दिवे "। "देवानां भद्रा सुमति ऋज्यतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम्। देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। तान् पूर्वया निविदा हुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमिस्रधम्। अर्थमणं वरुणं सोममिश्वना सरस्वती नः सुभगामयस्करत्"। "तन्नो वातो मयोभुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तित्पता चौः तद्यावाणः सोमसुतो मयो सुवस्तदि वना ज्ञ-णुतं धिष्ण्या युवम् "। "तमीशानं जगतस्तथुषस्पतिं धियं जि-न्वमवसे हमहे वयम्। पूषा नो यथा वेद सामसङ्घे रक्षिता पायु-रदब्धः खस्तये "। " खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। खस्तिनः पूषा विश्ववेदाः ? खस्तिनस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः । खस्ति नो बृहस्पति-र्दधातु "। " पृषद्श्वामरुतः पृश्चिमातरः शुभं यावानो विद्धेषु ज-ग्मयः। अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागम-त्रिह "। " भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यदोम देवहितं यदायुः "। " द्यतिमञ्ज शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चका जरसं तनूनाम्। पुत्रासी यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तोः "। " अदितिद्यौरदितिरन्त-रिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र:। विश्वे देवा अदिति: पश्चजना अदितिजीतमदितिजीनित्वम् "। " खस्ति नो मिमीतामश्विना भगः खस्तिदेव्यदितिरनर्वणः। खस्ति पूषा असुरो द्धातु नः स्वस्ति चावाष्ट्रिवीसुचेतुना "। " स्वस्तये वायुमुपब्रवासहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः "। " विश्वेदेवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये। देवा अवन्त्वभवः स्वस्तये स्वति नो रुद्रः पात्वंहसः। स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि । स्वस्ति पत्थामनुषरेम सर्घाचनद्रमसाविव ।

पुनर्द्दता घ्रता जानता सङ्गमेमहि "। इत्येकोवर्गः। अत्र परि-शिष्टं ऋग्इयमामनन्ति । तद्यथा । " स्वस्त्ययनं तार्क्ष्मरिष्टनेमिं म-हद्भूतं वायसं देवतानाम् । असुरव्नमिन्द्रसरवं समत्सु बृहचशो नावमिवारुहेम। अंहोमुचमाङ्गिरसं गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च ताक्ष्ये प्रयतपाणि: दारणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधे श्वभयं नो अस्तु "। इति परिशिष्टं ऋग्द्रयम्। " शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातह्व्या। शमिन्द्रा सोमा सुविताय शंयो: शन्न इ-न्द्रापूषणा वाजसातौ। शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शंनः पुरन्धिः शमु सन्तु रायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्थमा पुरु-जातो अस्तु । रान्नो धाता रामु धर्ता नो अस्तु रान्न उद्स्वी भवतु स्वधाभिः। शं रोदसी बृहती शंनोऽअद्भिः शन्नो देवानां सुहवानि सन्तु । शन्नो अग्निज्योंतिरनीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणाविश्वना शम्। शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न इषिरो अभिवातु वातः। " शन्नो द्यावाष्ट्रियी पूर्वहृतौ शमन्तरिक्षं दशये नो अस्तु शन्न ओषधीर्वनिनो भवन्तु दान्नो रजस्पतिरस्तु जिष्णुः। दान्न इन्द्रो व-सुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः। शन्नो रुद्रो रुद्रेभि-र्जेलाषः रान्नस्त्वष्टाग्राभिरिह राणोतु। रान्नः सोमो भवतु ब्रह्म शन्नः। शन्नो य्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः। शन्नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शंनः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः। शन्नः सूर्ये उरुचक्षा उदेतु शन्न अतस्रः प्रदिशो भवन्तु । शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः शहसन्खापः। शन्नो अदितिभैवतु व्रतेभिः शन्नो भवन्तु मस्तः स्वर्काः। रान्नो विष्णुः रामु पूषा नो अस्तु रान्नो भवित्रं राम्वस्तु वायुः। रान्नो देवः सविता त्रायमाणः रान्नो भवन्तूषसो विभातीः। श्रनः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः श्रन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भः। शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु। शमभिषाचः शमु रातिषाच शन्नो दिव्या पार्थिवाः शन्नो अप्याः। शन्नः सत्य-स्यपतयो भवन्तु रान्नो अर्वन्तः रामु सन्तु गावः। रां न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु । शन्नो अज एकपाइवो अस्तु रान्नोऽहिर्बुध्न्य रां समुद्रः "। " रान्नो अपान्नपात्पेरुरस्तु रान्नः पृक्षिभेवतु देवगोपा। आदित्या रुद्रा वसवो जुषन्तेदं ब्रह्म किय-

माणं नवीय:। शृण्वन्तु नो दिव्या: पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञियासः"। "ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः। ते नो रासन्तमुरुगायमच यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः " (इदमपरं सूक्तम्) " रक्षोहणं वाजिनमाजिधर्मि मित्रं प्रथिष्टमुपयामि शर्म। शिशानो अग्निः ऋतुभिः समिद्धः स नो दिवा सरिषः पातु नक्तम् । अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुपस्पृदा जातवेदः समिदः । आ जिह्नयामुरदेवात्रभस्व कव्यादो वृक्तव्यपिधत्स्वासन् । उभोभया-विन्तुपधेहि दंष्ट्रा हिंस्र: शिशानो वरं परं च। उतान्तरिक्षे परि-याहि राजन् जम्मैः सन्धेद्यभि यातुधानान् "। यज्ञैरिष्ः सन्नम-मानो अग्ने वाचा शल्याँअश्वानिभिर्दिहानः। ताभिर्विध्य हृद्ये यातुधानान् प्रतीचे। बाहून् प्रतिभङ्ध्येषाम् "। " अग्ने त्वचं यातु-धानस्य भिन्धि हिंस्राद्यानिईरसा हन्त्वेनम्। प्रपर्वाणि जातंवदः शृणीहि कव्यात्क्रविष्णुर्विचिनोतु वृक्णम्। यत्रेदानीं पश्यसि जा-तवेदस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम्। यद्वाऽन्तरिक्षे पथिभिः पतन्तं तमस्ताविध्यदार्वादादाानः। उतालब्धं स्पृणुहि जातवेद आलेभा-नादृष्टिभिर्यातुधानात्। अग्ने पूर्वो निजिह शोशुचान आमादः क्ष्वि-ङ्कास्तमदन्त्वेनीः। इह प्रब्रूहि यतमः सो अग्ने यो यातुधानो य इदं कुणोति । तमारभस्व समिधाय विष्ठतृचक्षसश्चक्षुषे रन्धयैनम् "। तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राश्चं वसुभ्यः प्रणय प्रचेतः। हिंस्रं र-क्षांस्यभिज्ञोग्जुचानं मा त्वा द्भन्यातुषाना नृचक्षः। नृचक्षा रक्षः परिपइय विश्वतस्य त्रीणि प्रतिशृणीह्यग्रा । तस्याग्ने पृष्टीईरसा शृ-णीहि त्रेघा मूलं यातुधानस्य वृश्च। त्रिर्यातुधानः प्रसितिं त ए-त्वृतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति । तमर्चिषा स्फूर्जयं जातवेदः समक्ष-मेनं गृणते निवृङ्घि। तद्ग्ने चक्षुः प्रतिधेहि रेभे दाफारुजं येन प-इयसि यातुधानम्। अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचित्तं न्योष। यदग्ने अद्य मिथुना शपातो यद्वाचस्त्रृष्टं जनयन्त रेभाः। मन्योर्मनसः शरव्या जायते या तया विध्य हृद्ये यातुधानान्। परा शृणीहि तपसा यातुधानान् पराग्ने रक्षोहरसा शृणीहि। परा-र्चिषामूरदेवान् शृणीहि परासु तृपो अभिशोशुचानः। प्रस्यदेवा वृजिनं शृणन्तु प्रत्यगेनं शपथायन्तु तृष्टाः। वाचास्तेनं शरवद्दच्छन्तु

मर्मन्विश्वस्यैतु प्रसितं यातुषानः। यः पौरुषेयेण कविषासमङ्केयो अश्वचेन पशुना यातुधानः। यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां इरिर्वाणि हरसापिवृश्च "। " संवत्सरीणं पय उस्त्रियायास्तस्य माशीद्यातुधानो नृचक्षः। पीयूषमग्ने यतमस्तितृष्सात् तं प्रस्त्रश्चम-र्चिषा विध्य मर्मन् । विषं गवां यातुधानाः पिबन्त्वावृश्च यन्तामदि-तये दुरेवाः। परैनां देवः सविता ददातु पराभागमोषधीनां जय-न्ताम् । सनादग्ने मृणसि यातुषानान् न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः । अनुदह सह मूरान् कव्यादो माते हेत्यामुक्षत दैव्यायाः । त्वन्नो अग्ने अधरादुदक्तात् त्वं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्। प्रति ते ते अजरासस्तिपिष्टा अधर्शांसं शोशुचतो दहन्तु । पश्चातपुरस्ताद्ध-रादुदक्तात्कविः काव्येन परिपाहि राजन्। सम्वे सम्वायमजरो जरिग्णे अग्ने मर्ता अमर्त्यस्त्वन्नः। परि त्वाऽग्ने पुरं वयं विषं सहस्य धी-महि । धृषद्वर्णं दिवे दिवे हन्तारं भङ्गरावताम् । विषेण भङ्गरावतः प्रतिष्म रक्षसो दह अग्ने तिरमेन शोचिषा तपुरग्राभि ऋष्टिभि:। प्रत्यम्ने मिथुना दह यातुधाना किमीदिना। सन्त्वादिशामि जागृ-ह्यद्ब्धं विप्रमन्मभिः। प्रत्यप्ने हरसा हरः शृणीहि विश्वतः प्रति। थातुधानस्य रक्षसो बलं विरुजवीर्यम्"। एतद्परं सूक्तम्। " आग्नुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्। सङ्कन्द-नोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः "। " सङ्कन्दने-नानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्चचनेन घृष्णुना। तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नरं इंषुहस्तेन वृष्णां। स इषुहस्तै: सनिषं-क्रिभिर्वशी संस्रष्टा संयुध इंन्द्री गणेन । संसृष्टजित्सोमपा बाहुश-ध्युँग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता । बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहाभित्रां अपबाधमानः। प्रभञ्जत्सेना प्रमुणो युधा जयन्नस्माकंमेध्यविता र-थानाम् । बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः। अभिवीरो अभिसत्वा सहीजा जैन्नमिन्द्र रथमातिष्ठं गोवित्। गोत्रभिदं गोविदं वज्रवाहुं जयन्त्रमण्म प्रमुणन्तमीजसा। इमें सजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रं सरवायो अनु संरभध्वम् । अभि गी-त्राणि सहसा गाहमानोऽद्यों वीरः शतमन्युरिन्द्रः । दुश्चिवनः वृ-तनाषा इयुध्योऽस्माकं सेना अवतु प्रयुत्सु । इन्द्र आसां नेता वृ

हस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। देवसेनानामि भञ्जतीनां ज-यन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्। इन्द्रस्य वृष्णोवरुणस्य राज्ञः आदि-त्यानां मरुतां दाई उग्रम्। महामनसां सुवनच्यवानां घोषो दे-वानां जयतामुदस्थात् । उद्घषेय मधवन्नायुघान्युत्सत्वनां माम-कानां मनांसि । उद्गन्नहन्वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः। अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु। अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उ देवा अवताहवेषु। अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि। अभिप्रेहि निर्देह हत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्। प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु । उग्रा वः सन्तु वाहवो नाघृष्या यथासथ । एतद्न्त-मन्यत्सूक्तम्। " मुश्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञात यक्ष्माद्वत राजयक्ष्मात्। ग्राहिर्जग्राह यदि वै तदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्रमुमुक्त-मेनम्। यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव। तमाहरामि निर्ऋते रूपस्थादस्पार्षमेनं रातराारदाय सहस्राक्षेण रात-शारदेन शतायुषा हविषा हार्षमेनम्। शतं यथेमं शरदो न या-तीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम् । रातं जीव रारदे। वर्डमानः शतं हेमन्तान् शतमु वसन्तान्। शतमिन्द्राग्नी सविता बृहस्पतिः द्यातायुषा हविषेमं पुनर्दुः । आहार्षे त्वाविदन्त्वा पुनरागाः पुनर्न्नव । सर्वाङ्ग सर्वे ते चक्षुः सर्वमायुश्च विदम् ते "। इदमन्यत्सूक्तम्। '' त्यमूषु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरुतारं रथानाम् । अरि-पृतनाजमाञ्चं स्वस्तये तार्क्ष्यमिहाहुवेम । इन्द्रस्येव रातिमाजो हुवानाः स्वस्तये नावमिवारुहेम। उर्वी न पृथ्वी बहुले गभीरे मा वामेतौ मा परेतौ रिषाम। सचश्चिचः रावसा पश्च कृष्टी: सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान । सहस्रसाः शतसा अस्य रंहि र्नस्मावरं ते युवतिं न शर्याम् "। एतदेकं सूक्तम्। अत्र संहिता-वसानभागस्थं ऋग्द्रयं परिपठित्वा "नमो ब्रह्मण " इत्यादिकं प-ठति । "तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्व-स्तिरस्तु नः स्वस्तिमीनुषेभ्यः। ऊर्ध्वे जिहातु भेषजं रान्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे "। " नमो ब्रह्मणे नमोस्त्वग्रये नमः एथिव्यै नम ओषधीभ्यः। नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते क-

रोमि "। " भद्रज्ञो अपिवातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः। इत्याश्वलायनघोषशान्तिः।

अथ तैत्तिरीयाणां घोषशान्तिः। तत्र " शन्नोषातः पवता " मित्यनुवाकस्य सोमकाण्डान्तःपातित्वात् सोमः ऋषिः। वाताद्यो लिङ्गोक्ता देवता:। आद्या षट्पदा जगती। द्वितीया गायत्री इडा यै वास्त्वसीति प्रतिष्ठासीति च दे याजुषी। आवात वाहीति द्वे अनुष्टुभौ । यददो वात इति पश्चपदा पाङ्किः । वात आवात्विति द्वे गायत्र्यौ । भूः प्रपद्य इति अन्तरिक्षम् इति प्राणापानाविति च त्रीणि यजूंषि। चुभिरक्तुभिरिति, त्रिष्टुप्। कयानश्चित्र इति तिस्रो गायच्यः, वयः सुपर्णा इति त्रिष्टुप् रान्नोदेवीरिति हे गायच्यौ, सु-मित्रा न इति दुर्मित्रा न इति च द्वे यजुषी, आपोहिष्ठेति तिस्रो गायत्र्यः। पृथिवी ज्ञान्तेति, अन्तरिक्षं ज्ञान्तमिति चौः ज्ञान्तेति, पृथिवी शान्तिरिति, तयाहं शान्तेति, एह श्री श्रेति षट् यजूंषि। उदायुषेत्यनुष्टुप् । तचक्षुरित्याकृतिः य उदगादिति पाङ्किश्चतुष्पदा । ब्रह्मणश्चोतन्यसीति यजुः। माम दे दोघीति एकपदा गायत्री। मेधा मनीषेति यजुः। आभीगीर्भिरित्यनुष्टुप्। ब्रह्म प्रावादिष्मेति यजुः। शान्तिपाठे विनियोगः। अथ शान्त्यनुवाकः। शन्नो वातः पवतां मातरिश्वा रान्नस्तपतु सूर्यः अहानि रां भवन्तु नः रां रात्रिः प्रतिधीयताम् रामुषानो व्युच्छतु रामादित्य उदेतु नः। शिवा नः शन्तमा भव सुमृडीका सरस्वति मा ते व्योम सन्दिश इडायै वा-रखिस वास्तुमद्रास्तुमन्तो भूयास्म मा वास्तोच्छिस्मह्यवास्तु सभू-याधोस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्मः। प्रतिष्ठासि प्रतिष्ठावन्तो भू-यास्म मा प्रतिष्ठायाः छिथ्स्यश्चप्रतिष्ठः स भूयाचोऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं ब्रिष्म:। आ वात वाहि भेषजं विवात वाहि यद्रप: त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे द्वा विमौ वातौ वात आसिन्धो-रापरावतः दक्षं मे अन्य आवातु परान्यो वातु यद्रपः। यद्दो वात तो गृहेऽमृतस्य निधिर्हितः। ततो नो देहि जीवसे ततो नो धेहि भेषजम् ततो नो मह आवह। वात आवातु भेषजं दां भूर्मयो भूनों हुदे प्रण आयुंषि तारिषित्। इन्द्रस्य गृहोऽसि तं त्वा प्रपये

सगुःसाश्वः। सह यन्मे अस्ति तेन। भूः प्रपद्ये सुवः प्रपद्ये सुवः प्रपचे भुर्भुवः सुवः प्रपचे वायुं प्रपचेऽनार्ता देवतां प्रपचेऽइमान-माखणं प्रपद्ये प्रजापतेर्व्रह्मकोशं ब्रह्म प्रपद्ये उँ प्रपद्ये । अन्तरिक्षं म ऊर्वन्तरं बृहद्ग्रयः पर्वताश्च यया वातः स्वस्त्या स्वस्तिमान्तया स्वस्त्या स्वस्तिमानसानि। प्राणापानौ मृत्योमी पातं प्राणापानौ मामाहासिष्टं मिय मेघां मिय प्रजां मय्यग्निस्तेजो द्धातु मिय मेघां मिय प्रजां मयीनद्र इन्द्रियं द्धातु मिय मेधां मिय प्रजां मिय सूर्यो भ्राजो द्वातु । चुभिरक्तुभिः परिपातमस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभ-गेभिः। तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः । कया नश्चित्र आभुवदूती सदावृधः सखा कया शचिष्टयाऽऽ-वृता। कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्टो मत्सद्न्धसः दृढाचिद्रारुजे वसु। अभीषुणः सखीनामविता जरितृणाम् रातं भवास्यूतिभिः। वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाथमानाः अपध्वान्तमूर्णुहि पूर्डि चक्षुर्मुमुग्ध्यस्मान्निधयेऽवबद्धान्। रान्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभीस्रवन्तु नः। ईशानावार्याणां क्षयन्तीश्चर्ष-णीनाम् अपो याचामि भेषजम्। सुमित्रा न आप ओषधयः सन्तु। दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुर्योऽस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्म:। आपोहिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे द्धातन। महेरणाय चक्षसे। यो वः शिव-तमो रसः तस्य भाजयतेह नः उदातीरिव मातरः। तस्मा अरं ग-माम यो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। पृथिवी ज्ञान्ता साग्निना शान्ता सामे शान्ता शुचं शमयतु। अन्तरिक्षं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मेशान्तं शुचं शमयतु। द्यौः शान्ता साऽऽदि-त्येन शान्ता सा मे शान्ता शुचं शमयतु। पृथिवी शार्रन्तरन्तरिक्षं शान्तिः चौः शान्तिर्दिशः शान्तिरवान्तरिदशाः शान्तिरिगः शा-न्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमाः शान्तिर्नक्षत्राणि शान्ति-रापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिगौः शान्तिरजा शा-न्तिरश्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्वाह्मणः शान्तिः शा-न्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः। तयाऽहं शान्त्या सर्व-शान्त्या मद्यं ब्रिपदे चतुष्पदे च शान्ति करोमि। शान्तिर्मेऽस्तु शान्तिः। एह श्रीश्च हृश्चिधृतिश्च तपो मेघा प्रतिष्ठा असा सत्यं

धर्मश्चेतानि मोत्तिष्ठन्तमन्तिष्ठन्तु मा मां श्रीश्च हुश्चि धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा अद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मा मा हासिषुः। उ-दायुषुा स्वायुषो दोषधीनां रसेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामसृताँ-अनु । तचक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुकमुचरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं नन्दाम शरदः शतं मोदाम शरदः शतं भवाम श-रदः शतं शुणवाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अजीताः स्याम शरदः शतं ज्योक्च सूर्यं दृशे। य उद्गान्महतोऽर्णवात् विभ्राज-मानः सरिरस्य मध्यात् स मा वृषभो लेहिताक्षः सूर्यो विवश्चि-न्मनसा पुनातु । ब्रह्मणङ्कोतन्यसि ब्रह्मण आणीस्थो ब्रह्मण आवप-नमसि घारितेयं पृथिवी ब्रह्मणा मही घारितमेनेन महद्न्तरिक्षं दिवं दाधर पृथिवीँ सदेवां यदहं वेद तदहं धारयाणि मा मेंब्रेदोऽधि-विस्रसत्। मेघा मनीषे माऽऽविदातां समीची भूतस्य भव्यस्याव-रुध्यै सर्वमायुरयाणि सर्वमायुरयाणि। आभिर्गीर्भिर्यदतो न ऊन-माप्यायय हरिवो वर्डमानः यदा स्तोत्रभ्यो महि गोत्रा रुजासि भूयिष्ठभाजो अघ ते स्याम। ब्रह्म प्रावादिष्म तन्नो माहासीत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । इति तैत्तिरीयघोषशान्तिः । अथ प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमनुसरामः।

" पश्चाभिषेककलज्ञान् घान्यराज्ञौ विनिक्षिपेत्। आपोहिष्ठादिभिर्मन्त्रै हिरण्येत्यादिभिस्त्रिभिः॥ पवमानानुवाकेन ज्ञान्न इन्द्रानुवाकतः। ज्ञां नो वातानुवाकेन घोषयेच्छान्तिवाचनम् "॥

## इत्युक्तम् । अधुना तद्नन्तरकृत्यमाह ।

- " विधायकत्वे ब्रह्माणं चतुरोब्राह्मणान् जपे । अयुतेनामितैर्वारैरर्ज्जेन चरणेन वा ॥
- " देवतालिङ्गमन्त्राणां वृत्वा तैः परिचारिते । आग्नेय्यां दिशि कुण्डे वा स्थण्डिले वा हुताशनम् ॥ स्थापयित्वा स्वग्रह्योक्तयुक्तयाऽर्कसिमधो हविः । तत्सम्पाच ततः पाञ्चामवसिच्याभिधार्य च ॥

चरं तिलांश्च स्वाहान्तं मूलमन्त्रशुदाहरन्। वारान् सहस्रं वाऽष्ठशतमष्टाविंशतिमेव वा॥ हुत्वा पूर्णीहुतिं चान्ते प्रणीतामोक्षमाचरेत्"।

विधायकत्वे ब्रह्माणमिलादि। विधायकत्वे ब्रह्माणं वृत्वा तथा देवता-लिंङ्गमन्त्राणां जपे चतुरो ब्राह्मणान् वृत्वेत्यन्वयः। विधायकत्वमुपद्र-ष्टृत्वम् । ब्रह्मा ह्युपद्रष्टा भवति । ब्रह्मवरणं न केवलं वक्ष्यमाणहोम-कर्मार्थे अपितु विशिष्टसकलकर्मार्थमपि। देवतालिङ्गमन्त्राणामिति बहुवचनान्मन्त्राणां बहुत्वमवगम्यते । मूलमन्त्रश्च ' घृणिः सूर्य ' इत्येक एव दर्शितः। तस्माद्यमभित्रायः। रोगप्रतिमादाने सर्वत्र सूर्य एवाधिदेवता। व्याधिदेवता च भिन्ना। व्याधीनां भिन्नत्वात्। अतश्च जलरोगादिषु वरुणाद्यो देवता भवन्तीति तद्भिप्रायेण मन्त्राणामिति बहुत्वम् । किश्च एकस्मिन्नपि कर्मणि आतङ्कसूर्यादि-ग्रहनक्षत्राणां पूज्यत्वात् तद्भिप्रायेणापि मन्त्राणामिति बहुवचनम्। अत एव मूलमन्त्रजपे चतुरो ब्राह्मणान् वृणीत इतरमन्त्रजपे त्वेक-मेकं यथासम्भवं वा। तत्र जपसंख्यामहायुतेनामितैरित्यादिना। अयुतेन वारै:-अयुतावृत्येत्यर्थ: । अमितैर्वारै:-अयुताधिकैर्वेत्यर्थ: अर्द्धेन-अयुतार्द्धेन । चरणेन-अयुतपादेन । इयं च संख्या प्रधानम-न्त्रजपे। सूर्यव्यतिरिक्तेतरग्रहनक्षत्रमन्त्रजपे तु राक्तयनुसारेण प्रधा-नमन्त्रजपसंख्यातो न्यूनसंख्या कल्प्या। तै: परिवारित इति। तै:-आचार्यब्रह्मप्रभृतिभिः। कुण्डे वा स्थण्डिले वा परिवारिते-परि-कल्पिते । तत्र हुताद्यानं स्थापयित्वेत्यन्वयः । अर्कसमिधो हविः । तत्सम्पाचेति । तस्मिन् होमेऽर्कसिमधो भवन्ति । हविश्व भवति । हविनीमाज्यं चरुश्च । तत्सम्पाद्य । आज्यस्य संपाद्नं स्वगृह्योक्त-प्रकारेण संस्कारः। चरोस्तु या देवता यष्टव्या तत्सम्बन्धित्वेन 'चतुरोमुद्यीन्निर्वपती ' त्यादि विधिना निरुप्य अपणसम्पादनम्। ततः पात्र्यामवसिच्याभिधार्ये च । ततः पाकानन्तरं पात्र्यां चरुस्था-ल्यामवसिच्याभिधार्य तद्नन्तरं चरुमुत्तरत उद्वास्यानिधार्य च प्रत्य-भिघार्य समिधो हुत्वाऽऽज्यं च हुत्वा ततश्चरं तिलांश्च जुहुयात्। खाहान्तं मूलमन्त्रमुदाहरन्,मूलमन्त्रः-वाय्वादिव्याधिप्रतिमादेवता-

भूतवायुवरुणादिदेवताप्रकाशको मन्त्रः। आरोग्यं भास्करादिच्छे-दिति वचनादाधिदेवतारूपसूर्यप्रकाशकः प्रागभिहितो ' घृणिः सूर्य ' इल्रष्टाक्षरमन्त्रोपि मूलमन्त्रः। होमसंख्यामाह-वारान् सहस्रं वा ष्टशतमष्टाविंशतिमेववेति । अत्र प्रधानहोम:-व्याधिप्रतिमा देवतो-देशेन होमः सूर्योदेशेन होमश्च । अतः सूर्यव्यतिरिक्तग्रहहोमे नक्ष-त्रहोमे च प्रधानहोमापेक्षया न्यूनसंख्या परिकल्प्या। हुत्वा पूर्णा-हुतिं चान्ते प्रणीतामोक्षमाचरेत्-एवं पूर्वोक्तप्रकारेण हुत्वाउन्ते पूर्णा-हुतिमपि वक्ष्यमाणमन्त्रैहुत्वा प्रणीतामोक्षं-पूर्णपात्रविमोकं कुर्यात्। अथ देवतालिङ्गमन्त्राणामित्येतेन पदेन सूचिता मन्त्राः प्रदर्शनते-तत्र 'मूले पूर्वीदिपत्राणां शुकाङ्गारबुधांस्तमः। गुरुमन्देन्दुकेतूंश्च नक्षत्राणि त्रिदाः विदाः १ इत्येतद्वचनोपात्तक्रमेण ग्रहमन्त्राः प्रदर्श-न्ते । व्याधिप्रतिमादाने यत्र या देवता वायुवरुणादिरूपा तद्देवता-प्रकाशको वैदिको मन्त्रो ग्राह्यः। अथवा सर्वत्र व्याधिप्रतिमादाने सौरमन्त्र एव याद्य:। स च पूर्वोक्तो 'घृणि: सूर्य' इत्यष्टाक्षरो मन्त्रः। ' उद्यन्नद्ये 'ति तृचे। वा। उद्यन्नद्येति तृचस्य कण्वपुत्रः प्रस्कण्वः ऋषिः। सूर्यो देवता। अनुष्टुप् छन्दः। जपे विनियोगः। विनिधोगस्य कियमाणजपहोमपूजाभेदेन पार्थक्यं भवति। " उद्य-न्नच मित्रमहः आरोहन्तुत्तरां दिवम् हद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासुदध्मसि अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं निद्ध्मसि उद्गाद्यमादित्यो विश्वेन सहसा सह द्विषन्तं मम रन्धयन्मो अहं द्विषतो रधम् "। इत्ययं तृचः सौरमन्त्रः। ' शुक्रं ते अन्यदिति शुक्रमन्त्रस्य भरद्राजः ऋषिः। शुक्रो देवता। त्रिष्टुप् छन्दः। पूजादौ विनियोगः। एवमुत्ररत्रापि विनियोगो ज्ञेयः। " शुक्रन्ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विपुरूपे अहनी द्यौरिवासि । विश्वा हिमाया अवसि खधा वो भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु "। [तै. सं. का. ४. प्र. १. अतु. ११] अग्निर्मूर्घेत्यङ्गारकमन्त्रस्य विरूपे: ऋषि:। अङ्गारको देवता। गायत्री छन्दः। "अग्निर्मूर्ज्जी दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपां रेतांसि जिन्वति " । [तै. सं. का. ४. प्र. ४.

१. विश्वरूप; इति ग. पाठः

अतु. ४] उद्बुध्यस्वेति बुघमन्त्रस्य अग्नि: ऋषि:। बुधो देवता। त्रिष्टुप् छन्दः। " उब्दुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्येनमिष्टापूर्ते साँमृ जेथा-मयं च पुनः कृण्व रत्वा पितरं युवानमन्वाता सीत्त्विय तन्तु मेतम्"। [ते. सं. का. ४. प्र. ७ अनु. १३] कया नश्चित्र इत्यस्य राहुमन्त्रस्य वामदेवः ऋषिः। राहुर्देवता। गायत्री छन्दः। " कया नश्चित्र आ भुवदूती सदा वृध: सखा कया शाचिष्ठया वृता"। [तै. तं. का. ४. प्र. २. अतु. ११] बृहस्पते अतीत्यस्य बृहस्पतिमन्त्रस्य ऋषिः बृहस्पतिर्देवता। त्रिष्टुप् छन्दः। " बृहस्पते अतियद्यों अर्हात् चुमिक भाति ऋतुमज्जेनेषु यद्दीद्यच्छवसा ऋतप्रजात तद्स्मासु द्रवि-णं घेहि चित्रम् "। [ते. सं. का. १. प्र. ८. अतु. २२ ] दानोदेवीति दानैश्चर-मन्त्रस्य सिन्धुद्वीपः ऋषिः। शनिर्देवता। गायत्री छन्दः। " शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः "। [तै. ब्रा. ब्र. १. प्र. १ अतु. १] आप्यायस्वेति सोममन्त्रस्य गौतम ऋषिः। सोमो देवता । गायत्री छन्दः । " अप्यास्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णि-यम् भवा वाजस्य सङ्गथे "। [तै. सं. का. ४. प्र. २. अतु. ७] केतुं कृणव-त्रिति केतुमन्त्रस्य मधुछन्दाः ऋषिः। केतवोर्देवता। गायत्री छन्दः। "केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशोमर्या अपेशसे समुषद्भिरजायथाः"। [तै. सं. का. ७. प्र. ४. ४ अतु. २० ] इति ग्रहमन्त्राः। अथ नक्षत्रमन्त्राः। तत्र तेषामार्षाचिभिधीयते । अग्निर्नः पातु कृत्तिकेत्यादीनां नक्षत्रेष्टि-परिपठितानां विश्वदेवा ऋषयः। क्रमेण अग्निः, प्रजापतिः, सोमो, रुद्रः, अदितिः, बृहस्पतिः, सर्पाः, पितरो, ऽर्यमा, भगः, सविता, त्वष्टा, वायुः, इन्द्राग्नी, मित्रः, इन्द्रः, प्रजापति(त्व)गुणविशिष्टा निर्ऋतिः, आपो, विश्वे देवाः, ब्रह्मा, विष्णुः, वसवः, इन्द्रात्मको वरुणः, अजः, एकपात्, अहिर्बुधियः, पूषा, अश्विनौ, धम इति देवताः। त्रिष्टुप् छन्दः। आद्याऽनुष्टुप्। पुरन्दरायेति जगती। जपे विनियोगः। यत्र यद्यत्कर्म होमादि कर्तव्यं भवति तत्र तत्कर्मणि होम।दौ विनियोगो वाच्य:। अथ मन्त्राः। " अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियमिद्मासां विवक्षणम् हविरासंजुहोतन । यस्य भानित रइमयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वा। स

१. के तुर्देवता क. पाठः

कृत्तिकाभिरभिसंबसानः। अग्निर्नो देवः सुविते दधातु "। [तै. बा. ब. ३. प्र. १. अनु. १ ] " प्रजापते रोहिणीचेतु पत्नी विश्वरूपा बृहती चित्र-मानुः सा नो यज्ञस्य सुविते द्घातु यथा जीवेम शरदः सवीराः। रोहिणी देव्युदगात्पुरस्ताद्विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापति हविषा वर्डयन्ती प्रिया देवानामुपयातु यज्ञम् "[,,] सोमो राजा मृगज्ञीर्षेण आगन् ज्ञिवं नक्षत्रं प्रियमस्य धाम अप्यायमानो बहुधा जनेषु रेतः प्रजां यजमाने द्घातु । यत्ते नक्षत्रं मृगर्शार्षमस्ति प्रियं राजन् प्रियतमं प्रियाणाम् तस्मै ते सोम हविषा विधेम रान्न एधि द्विपदे शं चतुष्पदे "।[,,] " आर्द्रया रुद्र: प्रथमान एति श्रेष्ठो देवानां परितिरिधयानाम् नक्षत्रमस्य हविषा विधेम मानः प्रजां रीरिषन्मोत वीरान् । हेतीरुद्रस्य परिणो वृणक्तु आद्री नक्षत्रं जुषतां हविने: प्रमुश्रमानौ दुरितानि विश्वा अपाघशं सं नुद्तामरातिम् "।[,,] " पुनर्नो देव्यदितिस्स्पृणोतु पुनर्वस् नः पुनरेतां यज्ञम् पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविपा यजामः एवा नदेव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भर्जी जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्द्धयन्ती प्रियं देवा-नामप्येतु पाथः "। [ ,, ] " बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः तिष्यन्नक्षत्र-मभिसम्बभूव श्रेष्ठो देवानां एतनासु जिष्णुर्दिशो नु सर्वा अभ-यं न्नो अस्तु । तिष्यः पुरस्तादुत मध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाघेतां द्वेषो अभयं कृणुतां सुवीर्यस्य पतयः स्याम "।["] " इदं सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्ट माश्रेषा येषामनुयन्तिचेतः ये अन्त-रिक्षं षृथिवीं क्षियन्ति ते नः सर्पासो हवमागमिष्ठाः। ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पा ये दिवं देवीमनुसश्चरन्ति येषामाश्रेषा अनुयन्ति कामं तेभ्य: सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोति "।["] " उपहूता: पितरो ये मघासु मनोजवसः सुकृतः सुकृत्याः तेनो नक्षत्रे हवमागिमण्ठाः खघाभिर्यज्ञं प्रयतं ज्ञषन्ताम्। ये अग्निद्ग्धा येऽनग्निद्ग्धाः येऽमुंलोकं पितर: क्षियन्ति यांश्र विद्य यो उच न प्रविद्य मघासु यज्ञं सुकृतं जुषन्ताम् "। ["] " गवां पतिः फल्गुनीनामसि त्वं तद्र्यमन्वरुण-मित्र चारु तं त्वा वयं सनितारं सनीनां जीवाजीवन्तमुपसंविद्योम। येनेमा विश्वा भुवनानि संजिता यस्य देवा अनुसंयन्ति चेतः। अर्थमा राजाऽजरस्तुविष्मान् फल्गुनीमृषभो रोरवीति "। ["]

श्रेष्ठों देवानां भगवो भगासि तत्त्वा विदुः फद्भुनीस्तस्य वित्तात् अस्मभ्यं क्षत्रमजरं सुवीर्थं गोमदश्ववदुपसन्तु देह ॥ भगो ह दाता भगइत्प्रदाता भगो देवी: फहुनीराविवेश भगस्येत्तं प्रसवं गमेम यत्र देवै: सधमादं मदेम "॥["] " आयातु देव: सवितोपयातु हिर-ण्मयेन सुवृता रथेन वहन् हस्तं सुभः विद्यनापसं प्रयच्छन्तं पपुरिं पुण्यमच्छ ॥ इस्तः प्रयच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृभ्णीम एनत् दातार मद्य सविता विदेययो ने। हरनाय प्रसुवातियज्ञम् "॥["] "त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्रां सुभँससं युवतिं रोचमानाम् निवेशयन्न-मृतान् मर्त्याश्च रूपाणि पिशन् भुवनानि विश्वा॥ तन्नः त्वष्टा तदु चित्रा विचष्टां तन्नक्षत्रं भूरिदा अस्तु मह्मम् तन्नः प्रजां वीरवर्तीं सनोतुगोभिनों अश्वैः समनक्तु यज्ञम् "॥ ["] " वायुर्नक्षत्रमभ्येति निष्ठचां तिग्म शृङ्गो वृषभोरो रुवाणः समीरयन् भुवना मातरिश्वा अपद्वेषांसि नुद्तामरातीः॥ तन्नो वायुस्तदु निष्ट्या श्रुणोतु तन्नक्षत्रं भूरिदा अस्तु मह्मम् तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामं यथा तरेम दुरितानि विश्वा "।["] "दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीता स्तिदि-न्द्राग्नी कृणुतां तद्विशाखे तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञं पश्चात् पुरस्ताद-ययं नो अस्तु नक्षत्राणामधिपत्नी विशाखे। श्रेष्ठा विन्द्राप्ती भुवनस्य गोपौ विषूच: रात्रूनपबाधमानौ अप क्षुधंनुद्तामरातिम् "॥["] " ऋध्यास्म हब्यैर्नमसोपसच। मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु। अनुरा-धान् हविषा वर्द्धयन्तः रातं जीवेम रारदः सवीराः ॥ चित्रं नक्षत्रमुद्-गात्पुरस्ता द्नूराधास इति यद्धद्नित तन्मित्र एति पथिभिर्देवयानै-र्हिरण्ययौर्विततैरन्तरिक्षे " [तै. ब्रा. अ. ३. प्र. १. अतु. २] "इन्द्रो ज्येष्ठामनु नक्षत्रमेति यस्मिन् वृत्रं वृत्रतूर्ये ततार तस्मिन्व-यममृतं दुहानाः क्षुघं तरेम दुरितं दुरिष्टम् ॥ पुरन्दराय वृषभाय धृष्णवे अषाढाय सहमानाय मीढुषे इन्द्राय ज्येष्ठा मधुमहुहाना उरं कृणोतु यजमानाय लोकम् "॥["] "मूलं प्रजां वीरवर्तीं विदेय पराच्येतु निर्ऋतिः पराचा गोभिर्न्नक्षत्रं पशुभिः समक्तं अह-भूयाद्यजमानाय मह्यम्। अहर्नी अद्य सुविते द्धातु मूलं नक्षत्र-मिति यद्वदन्ति पराचीं वाचा निर्ऋतिं नुदामि शिवं प्रजायै शिव-मस्तु मह्यम् "॥["] "या दिव्या आपः पयसा सम्बभ्वुर्या

अन्तरिक्ष उत पार्थिवीर्याः यासामषाढा अनुयन्ति कामं ता न आपः शॅस्योना भवन्तु॥याश्च कूप्या याश्च नाद्याः समुद्रियाः याश्च वैश्चन्ती-रुत प्रासचीर्या यासामषादा मधु भक्षयन्ति ता न आपः शस्योना भवन्तु "॥ [ " ] " तन्नो विश्वे उपशृण्वन्तु देवाः तदाषाहा अभि-सँयन्तु यज्ञम् तन्नक्षत्रं प्रथतां पशुभ्यः कृषिवृष्टिर्यजमानाय कल्पतम्॥ शुभाः कन्या युवतयः सुपेशसः कर्मकृतः सुकृतो वीर्यावतीः विश्वान्दे-वान् हविषा वर्द्धयन्ती अषादाः काममुपयान्तु यज्ञम् "॥["] " यस्मिन् वह्याऽभ्यजयत्सर्वमेतत् अमुं च लोकमिदमूच सर्वम् तन्नो नक्षत्र-मभिजिद्विजित्य श्रियं द्धात्वहृणीयमानम् ॥ उभौ लोकौ ब्रह्मणा संजितेमौ तन्नो नक्षत्रमभिजिद्धिचष्टाम् तस्मिन् वयं एतनाः संजयेम तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामम् "॥ ["] "शृण्वन्तु श्रोणाममृतस्य गोपां पुण्यामस्या उपशृणोमि वाचम् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजूर्यी प्रतीचीमेनां हविषा यजामः ॥ त्रेधा विष्णुरुरुगायो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छ्रोणैति अव इच्छमाना । पुण्यं स्ठोकं यजमानाय कृण्वती "॥["] "अष्टौ देवा वसवः सोम्यास श्वतस्रो देवीरजराः अविष्ठाः ते यज्ञं पान्तु रजसः परस्तात् संवत्सरीणमसृतं स्वस्ति "॥ " यज्ञं नः पान्तु वसवः पुरस्तादक्षिणतोऽभियन्तु श्रविष्ठाः पुण्यं नक्षत्रमभिसंविशाम मा नो अराति रघशँ साऽगन् "॥["] " क्षत्रस्य राजा वरुणोधिराजः नक्षत्राणां रातभिषग्वसिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः दातं सहस्रा भेषजानि घत्तः॥ यज्ञं नो राजा वरुण उपयातु तन्नो विश्वे अभिसंयन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रँ शतभिषग्जुषाणं दीर्घमायुः प्रतिरद्भेषजानि ["] "॥ " अज एकपा-दुदगात्पुरस्तात् विश्वा, भूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रसवं यन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः॥ विभ्राजमानः समिघा न उग्रः आन्तरिक्षमरुहद्गन्यां तँ सूर्ये देवमजमेकपादं प्रोष्ठपदासो अनुयन्ति सर्वे "॥ ["] " अहिर्बुक्षिय: प्रथमान एति श्रेष्ठो देवानामुत मानुषाणाम् तं ब्राह्मणाः सोमपाः सोम्यासः पोष्ठ-पदासो अभिरक्षन्ति सर्वे॥ चत्वार एकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदास इति यान् वद्नित तेबुधियं परिषद्यं स्रुवन्तः अहिरक्षान्ति नमसो-पसद्य "॥ ["] " पूषा रेवत्यान्वेति पन्थां पुष्टिपती पशुपा वाज-

बस्त्यौ इमानि हन्या प्रयंता जुषाणा सुगैनों यानैरुपयातां यज्ञम् ॥ श्रुद्रान् पश्न्न् रक्षतु रेवती नः गावोनो अश्वाँ अन्वेतु पूषा अश्नं रक्षन्तो बहुधा विरूपं वाजं सनुतां यजमानाय यज्ञम् "॥["] तद्विन(वश्वयुजोपयातां शुभंगमिष्ठौ सुयमेभिरश्वैः स्वं नक्षत्रं हविषा यजन्तौ मध्वा संपृक्तौ यज्जषा समक्तौ॥ यौ देवानां भिषजौ हन्य-वाहौ विश्वस्य दूतावमृतस्य गोपौ तौ नक्षत्रं जुजुषाणोपयानां नमोऽन्श्विभ्यां कृणुभोऽश्वयुग्भ्याम् "॥["] " अपपाप्मानं भरणीभिरन्तु तद्यमो राजा भगवान् विचष्टां लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगं नः पन्थामभयं कृणोतु "॥ यस्मिन्नक्षत्रेयम एति राजा यस्मिन्ननम्याषश्चन्त देवाः तदस्य चित्रं हविषा यजाम अपपाप्मानं भरणी-भीरन्तु "॥["] इति नक्षत्रमन्त्राः॥

अथ पूर्णां हुतिमन्त्रः॥ समुद्रादृर्मिरिति तृचो गौतमो वामदेवः ऋषि:॥ अग्निर्देवता॥ त्रिष्टुप् छन्दः॥ मूर्द्धानं दिव इत्यस्य बाईस्पत्यो भरद्वाजः ऋषिः॥ वैश्वानरो देवता॥ त्रिष्टुप् छन्दः॥ पुनस्त्वादित्येत्य-स्याग्नि ऋषि:॥ वसुरुद्रादित्या देवता॥ त्रिष्टुप् छन्दः॥ पूर्णा दर्वीत्यस्य विश्वे देवाः ऋषयः॥ शतकतुर्देवता॥ अनुष्टुप् छन्दः॥ सप्तते अग्न इत्यस्याग्निः ऋषिः॥ सप्तवानग्निर्देवता॥ जगती त्रिष्टुप् छन्दः॥ सर्वेषां मन्त्राणां पूर्णाहुती विनियोगः॥ "समुद्रादृर्मिमेधुमाँ उदारदुपांशुना सममृतत्वमानट् । घृतस्य नाम गृह्यं यद्स्ति जिह्ना देवानाममृतस्य नाभिः वयं नाम प्रव्रवामा घृतेनास्मिन्यज्ञे धारयामा नमोभिः उप ब्रह्माशृणवच्छस्यमानं चतुः शृङ्गोऽवमीद्गौर एतत्। चत्वारि शृङ्गात्र-यो अस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासी अस्य त्रिधा बद्धो वृषभी रोरवीति महो देवो मत्याँ आविवेश " [तै. आ. प्र. ६. अनु. १० ] मूर्ड्यानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्रिम्। कविँसम्राज-मतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः ॥ [तै. सं. का. १. प्र. ४. अनु. १३] पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः सिमन्धताम् पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः। घृतेन त्वं तनुवो वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः॥ 🛚 तै. सं. का. ४. प्र. २. अतु. ३] पूर्णा दर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्तेव विक्री-णावहा इषमूर्ज दातकतो॥ [तै. सं. का. १, प्र. ८, अनु. ४] सप्तते अग्ने सिमिधः सप्त जिह्नाः सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि सप्त होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति सप्तयोनीराष्ट्रणस्वा घृतेन ॥ [तै. सं. का. ४. १. १. अतः ५] स्वाहा अग्नये वैश्वानराय वसुरुद्रादिरूपेभ्यः शतकतवे अग्नये सप्तवते च ॥ इति पूर्णाहुतिमन्त्राः ॥ एवं पूर्णाहुतेः प्रणीतामोक्षस्य चानन्तरं किं कुर्यादित्यत आह—

" अनुलोमाद्यथालिङ्गमिक्षभ्यामनुपादतः ।
प्राङ्गस्याज्यसम्पातैरभ्यज्याङ्गानि रोगिणः ॥
सु
अछिन्नाग्रेण दर्भेण हेमगर्भेण मुष्टिना ।
त्रिः प्रमुज्य ततः शान्ति वाचयन् ब्राह्मणैस्सह ॥
तैः लानकलशाम्भोभिरभिषच्य स्वयं पुनः ।
मार्जयेच यथापूर्व दर्भगर्भेण वाससा ॥
रुग्णावृत्प्रतिगृह्णीया तसदक्षिणमथाऽतुरः ।
उत्तराभिमुखः श्वेत वस्त्रमाल्यानुलेपनः ॥
शान्ति ग्रहाणां निर्वत्ये बद्धानान्तु विमोचनम् ।
पूर्वाभिमुखमाचार्य मभ्यच्ये प्रतिमां तु ताम् ॥
प्रदद्यादक्षिणां तस्मै मध्याहे समुपस्थिते "।

अनुलोमाचथालिङ्गमित्यादि॥ अनुलोमादानुलोम्येन॥ अनुपादतः— पादपर्यन्तम्॥ शिरःप्रभृति पादपर्यन्तमित्यर्थः॥ यथालिङ्गं—तत्तद्वय-वस्थरोगनिराकरणचोतकमन्त्रपदं लिङ्गम्॥ तदनतिक्रमेण॥ अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यामित्येतत्सूक्तं पठन्॥ आज्यसंपातैः होमकाले हृत्वा प्रलाहुत्येकस्मिन् पात्र आज्यविन्दवः स्थापनीयाः॥ तद्धिन्दव आज्य-सम्पाता इत्युच्यन्ते॥ अयमर्थः॥ आज्यसम्पातैः प्राङ्मुखस्य रोगि-णोऽङ्गान्यानुलोम्येनाभ्यज्य आचार्य अक्षीभ्यामित्येतत्सूक्तं पठन् अछिन्नाग्नेण दर्भाणां मुष्टिना सुवर्णशालाकागर्भेण शिरः प्रभृति पाद-पर्यन्तं रोगिणोऽङ्गानि यथालिङ्गं त्रिः प्रमृज्य शान्तिपाठं कुर्वन्नृत्वि-गादिभिन्नांद्व्यणस्मिहितः तैः पूर्वस्थापितकलशाम्भोभिरभिषच्य स्व-यम्-आचार्यः पुनर्यथापूर्वमानुलोम्येन अक्षीभ्यामित्येतत्स्कं पठेत्॥ एवं दर्भगर्भेण वाससा परिमार्जयेदिति॥ अत्राभिषेककाले पूर्वस्था- पितकलशस्थितं मन्त्रपूतं पाथः परिशेषधेत् ॥ अग्रे मङ्गलस्नानार्थम् ॥ अतएव पात्रान्तरे मन्त्रपूतं पयोगृहीत्वा स्वशाखोक्तं शान्तिपाठं क्वर्वद्गिरभिषेकः कार्यः ॥ रुग्णावृत्प्रतिगृह्णीयादित्यादि ॥ रुग्णस्य रोगिण आवृत् परिपाठी ॥ रोगशान्तिप्रतिक्रियेखर्थः १॥ अथ सद्क्षिणं व्याधिप्रतिमादानं प्रतिग्रहीता आचार्यादिः प्रतिगृह्णीयात् ॥ आतुरो-रोगी ॥ श्वेतवस्त्रादिभिरलङ्कृत उत्तराभिमुखः सन् पूर्वाभिमुखमाचार्यमभ्यव्ये तां प्रतिमां व्याधिप्रतिमां सूर्यप्रतिमां च द्यात् ॥ ग्रहशान्ति कारागृहबद्धानां च विमोचनं निर्वर्त्य । विमोचनं तु सित सम्भवे ॥ ग्रहशान्तिन्वग्रहशान्तिः सा चाग्रे दर्शियष्यते अत्रसूर्यप्रतिमाया आवरणपूजा रूपेण ग्रहपूजा प्रदर्शिता, न प्राधान्येन ॥ अतः समर्थ-श्वेत् पृथक् पृथक् ग्रहयज्ञं क्वर्वितित मुख्यः पक्षः॥ असमर्थश्वेदावरणपूजयैव गृहपूजा निर्वन्त्योति गौणः पक्षः। तां प्रतिमां द्यादित्युक्तम् । तत्रोभयत्र प्रतिमादाने मन्त्रमाह—

पद्मोद्भवः पद्मकरः सप्ताश्वरथवाहनः। प्रतिमानेन दत्तेन तुष्येत् सर्वजगद्गुरुः॥ इहजन्मनियत्पापमन्यजन्मनि वा कृतम्। सप्रत्ययाप्रत्ययाभ्यां तत्सर्वे शमयत्वसौ॥

## प्रत्ययो ज्ञानम्।

मन्त्रेणानेन दत्त्वा तां प्रणिपत्यक्षमाप्य च। आसीमान्तमनुब्रज्य तन्मुखं नावलोक्येत्॥ तन्मुखं प्रतिगृहीतृमुखम्।

आचार्येणाभ्यनुज्ञातः प्रविष्टो भवनं निजम्। आचार्यस्याप्रति-गृहीतृत्वपक्षे तद्नुज्ञातः

> ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दत्वा कृत्वाराधनमश्विनोः। धन्वन्तरेश्च सन्तर्प्य दीनानाथानुपस्थितान्॥ मङ्गलध्विना तोयैः ससर्वीषिधपल्लवैः। मन्त्राभिमन्त्रितैः स्नातः कृतकौतुकमङ्गलः। प्रसन्नचेताः पुण्याहं वाचियत्वा द्यतं द्विजान्।

तद्हें वा तद्धें वा कियासाहुण्यसिद्धये। मिष्टानैयोंजायत्वाथ स्वयं सुञ्जीत बन्धुभिः। ये ये रोगाः प्रवाधन्ते राजयक्ष्मज्वराद्यः। तेषां तेषां प्रतिच्छन्ददानैरिज्या प्रयत्नतः।

इज्या-पूजा। 'अक्षिभ्यामि'त्येतत्सूक्तेन रोगिणोऽङ्गानिपरिमार्जये' दित्युक्तम्। तदिदानीं सूक्तं प्रदर्शते। अक्षीभ्यामित्यस्य षड्डचस्य सूक्तस्य कार्यपो विवृहा ऋषिः। यक्ष्मनाशिनी देवता। अनुष्टुप् छन्दः। यद्मनिवर्हणे विनियोगः।

अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां चुबुकाद्धि।
यक्ष्मँ दीर्षण्यं मस्तिष्काजिह्नायाविवृहामिते॥
य्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्योऽन्क्यात्।
यक्ष्मँ दोषण्य मँसाभ्यां बाहुभ्यां विवृहामिते॥
आन्त्रेभ्यस्ते गुद्राभ्योवनिष्ठो हृद्याद्धि।
यक्ष्मँ मतस्ताभ्यां यक्षः ष्ठाशिभ्यो विवृहामिते॥
ऊरुभ्यां तेऽष्ठीवभ्यां पार्षणय्यां प्रपद्राभ्याम्।
यक्ष्मँ श्रोणिभ्यां भाससाद्ध्वं ससो विवृहामिते॥
मेहनाद्वलंकरणाल्लोमभ्यस्ते नस्त्रेभ्यः।
यक्ष्मँ सर्वस्माद्रात्मनस्तिममं विवृहामिते।
अङ्गादङ्गाल्लोम्नो लोम्नो जातं पर्वणि पर्वणि।
यक्ष्मँ सर्वस्माद्रात्मन स्तिममं विवृहामिते।

अस्य सूक्तस्याश्वलायनशावानुसारेणायं पाठः, आर्षश्च । तैत्तरीयशा-खानुसारेण तु अग्निकाण्डान्तः पातित्वादग्निर्ऋषिः । ऊरुभ्यामित्य-स्यामूचि कश्च न खरवर्णयोर्भेदः । शिष्टं समानम् ।

> महाणेवाख्यं महात प्रवन्धं मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्भरत्नौधनिधिश्चतुर्थः स्तुङ्गस्तरङ्गोयमगादगाधः॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिते मदनमहार्णवे चतुर्थस्तरुङ्गः

## पञ्चमस्तरङ्गः ।

रोगप्रतिमादान विधिरुक्तः। रोगाश्च त्रिविधाः। कर्मजा दोषजा उभयविधाश्चेति। तथाचायुर्वेदे—

> कर्मप्रकोषेण कदाचिदेते-दोषप्रकर्षेण भवन्ति चान्ये। तथाऽपरे प्राणिषु कर्मदोष-प्रकर्षजाः कायमनोविकारात्। इति।

एते-रोगाः। ये च रोगाः कर्मजा उभयजाश्च तत्र प्रथमतः प्रायश्चित्तं विधाय पश्चात् प्रतिकृतिदानादि कुर्वीत। तथा च कर्मविपाकसंग्रहे-

प्रायश्चित्तमकृत्वातु कुर्यात् कर्म न किश्चन। अनिस्तीर्णमधं नित्यं वर्धते द्विगुणं पुनः। दानैद्यादियिरि द्विजदेवतागी— वेदार्चनप्रणतिभिश्च जपैस्तपोभिः। इत्युक्तपुण्यनिचयै रपतीयमानाः प्राक्पापजातमञ्जभं प्रशमं नयन्ति॥

वेदार्ची-वेदविद्वाह्मणपूजा वेदपुस्तकार्चना च।

प्रणतिभिः-देवतानमस्कारैः। विशेषतः सूर्यनमस्कारैः। 'आरोग्यं भास्करादिच्छे'दिति च, 'नमस्कारियः सूर्यः' इत्यपि च स्मरणात्। तथा प्रणति शब्देनाश्वत्थप्रदक्षिणिकियाऽपि तक्ष्यते। जपैः-वेदपारा-यणमहासौर शतरुद्रपुरुषसूक्तसहस्रनामापामार्जन विष्णुहृदया-दिजपैः। अशुभम्-रोगम्। तथा—

दृष्टापचारजः कश्चित् तथा पूर्वापचारजः। तत्सङ्कराद्भवत्यन्यो व्याधिरवंत्रिधामतः।

दृष्टापचारजः-दोषोत्थः । पूर्वापचारजः-कर्मजः ।

सङ्करजः-उभयजः। एतेषां भेदज्ञाने उपायमाह— यथानिदानं दोषोत्थः कर्मजो हेतुभिर्विना। महारम्भोऽल्पके हेतावन्तको दोषकर्मजः॥

यथानिदानम्-निदानमनितकम्य । समनन्तरदृश्यमानमाहारवैषम्या-दिनिदानमनितकम्य यज्ञायते उद्दोषोत्थम् । हेतुभिर्विना-समनन्तर-दृश्यमानहेतुभिर्विना यदा दोषस्य महारम्भः स कर्मजो दोषः । अल्पके हेतावन्तकः-खल्पनिमित्ते अधिकव्याधौ अन्तकः-अन्तिमस्तु-तीयः पक्षो भवेत् । तमेवाह-दोषकर्मज इति । तथा—

निष्कृत्याऽदोषजन्मा तु दोषज स्त्वौषधेन हि। उभयाज्ञायमानस्तु निष्कृत्यौषधसेवया॥ अपगच्छेदित्यर्थः। अदोषजन्मा-कर्मोद्भव इत्यर्थः। यत्रापिकर्मदोष-जत्वानिश्चयः तत्र प्रायश्चित्ताद्यप्यौषधं च कर्तव्यम्।

प्रणतिशब्देनाश्वत्थप्रदक्षिण किया लक्ष्यते इत्युक्तम् । तत्राश्वत्थाभिमन्त्रणमन्त्रः । आरात्त इत्यस्य अग्निकाण्डान्तः पातित्वे न अग्निः कषिः वनस्पतिर्देवता अनुष्टुप् छन्दः वनस्पत्यभिमन्त्रणे विनियोगः ।

' आराचे अग्निरस्त्वारात्परशुरस्तु ते । निवातेत्वाऽभिवर्षतु खस्ति तेऽस्तुवनस्पते । खस्तिमेऽस्तुवनस्पते '

तथा पौराणिकः श्लोकोऽपि स्मर्थते—

'अक्षिस्पन्दं भुजस्पन्दं दुःखप्तं दुर्विचिन्तितम् । शत्रूणां च समुत्पन्नमंश्वत्य शमयख में ॥' इति शत्रूणां संबन्धित्वेन समुप्तन्नं उभयं च शमयस्वेत्यर्थः । शत्रूणां च समुत्थानमित्यपि पाठः । इत्यश्वत्थानुमन्त्रणप्रकारः ।

अथवेदपारायणविधिः।स्थण्डिलं कल्पथित्वा अग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्य ताभ्यो देवताभ्यो जुहोति। अग्नये सोमायेन्द्राय विश्वे-भ्यो देवेभ्यः ऋषिभ्यो ऋग्भ्यो यजुर्भ्यः सामभ्यः श्रद्धायै प्रज्ञायै मेघायै घारणायै श्रियै न्हियै सावित्रश्ये सःवित्रे प्रजापतये काण्डऋषये सोमाय काण्डऋषये अग्रये काण्डऋषेंये विश्वेभ्यो देवेभ्यः काण्डऋषिभ्यः सांहितीभ्यो देवताभ्य उपनिषद्भयो याज्ञिकीभ्यो देवताभ्य उपनिषद्भयो वारुणीभ्यो देवताभ्य उपनिषद्भयो हव्यवाहायविश्वेभ्योऽरुणेभ्योऽनुमत्त्यै स्विष्ठकृते च पृथक् पृथक् स्वाहाकारेणाहुतीईत्वा
व्याहृतिभिश्च पुनः, परिषिश्चति। समाप्तेचैता यज्ञषा तर्पयति एवस्ग्वेदस्य काण्डऋष्यादिवर्जमास्विष्ठकृतस्तेषांस्थाने शतर्चिभ्यो
माध्ममेभ्यो गृत्समदाय विश्वामित्राय वामदेवायात्रये भरद्वाजाय
जामद्ग्न्याय गौतमाय वसिष्ठाय प्रगाथेभ्यः श्चद्रसूक्तेभ्यो महासूक्तेभ्योः महानाम्नीभ्य इति। ततो वेदादिमारभ्य मन्त्रमधीयेतेस्थाह
भगवान् वौध्यनः इति वेदपारायणोपक्रमविधिः।

अथ वेद्पारायणेकलशप्रतिष्ठाविधिः—

तीर्थे देवालये गेहे प्रशस्ते सुपरिष्कृते ।
कलशं सुदृढं तत्र सुनिर्णिक्तं विभूषितम् ॥
पुष्पपल्लवमालाभिश्चन्दनैः कुङ्कुमादिभिः ।
मृत्तिकायवसंमिश्रवेदिमध्येन्यसेत्ततः ॥
पश्चाश्चाद्धिः कुशैः कार्यो ब्रह्मा पश्चान्मुलः स्थितः ।
पुरतः स्थापितः कुम्मे चतुर्वाहुश्चतुर्भुखः ॥
वत्सजान्वाकृतिं वेदमुत्तराप्रैः कुशैः कृतम् ।
ब्रह्मोपधानेद्त्वा तं ततः स्वस्त्ययनं पठेत् ॥
प्रतिष्ठांकारयेत्पश्चात्पूजाद्वव्यमथोच्यते ।
यशोपवीतनैवेद्यवस्त्रचन्दनकुंकुमैः
स्रम्धूपद्रिपतांब्लैरक्षतैश्च पितामहम् ।
ब्रह्मजज्ञानिमिति वा गायत्र्या वा प्रपूज्य च ।
उपाध्यायं प्रपूज्याथ यथा यथं पठेम्ततः ।

इति वेदपारायणेकलशमतिष्ठादिमकारः

अथानश्रत्पारायणविधिः। अथातोऽनश्रत्पारायणविधिं व्या-ख्यास्यामः। आसमाप्तेनीश्रीयात्। यथा शक्ति पयः फलान्योदनं वा इविष्यमात्रमल्पं भुक्त्वा तदाशेषमधीयीत। ग्रामात्प्राचीमुदीचीं वा

दिशसुपनिष्कस्याग्निसुपसमाधाय परिस्तीर्य इध्मं प्रादायाज्येनैताभ्यो देवताभ्यो जुहोति। अग्नये सोमायेन्द्रःय प्रजापतये बृहस्पतये विश्वेभ्यो देवभ्यों ब्रह्मणे ऋषिभ्यो ऋग्भ्यो यजुभ्यः सामभ्यः अदायै मेघायै प्रज्ञायै घारणायै सद्सस्पतयेऽनुमतये श्रियै हियै सावित्रये सवित्रे प्रजापतये काण्ड ऋषयेऽसोमाय काण्डऋषयेग्रये काण्ड ऋषये विश्वेभ्यो देवेभ्यः काण्डऋषिभ्यः सा॰हितीभ्यो देवताभ्य उपनिष-दुभ्यो याज्ञिकीभ्यो देवताभ्य उपनिषद्भ्यो वारुणीभ्यो देवताभ्य उपनिषद्भ्य इव्यवाहाय विश्वेभ्यो अरुणेभ्योऽनुमत्यै स्विष्टकृते च पृथक् स्वाहाकारेण हुत्वा व्याहातिभिश्च पुनः परिषिश्चति ॥ समाप्तौ चैता यजुषा तर्पयति। एवम्रुग्वेदिनां काण्डऋष्यादि वर्जमास्विष्टकृतः। तेषां स्थाने "शतर्चिभ्यो मध्यमेभ्यो गृत्समदाय विश्वामित्राय वाम-देवायात्रये भरद्वाजाय जामद्गन्याय गौनमाय वसिष्ठाय प्रगाथेभ्यः पार्वमानीभ्यः क्षुद्रसूक्तेभ्यो महासूक्तेभ्यो महानाम्नीभ्य " इति। ततो वेदादिमारभ्य सततमधीयीत । नास्यान्तराऽनध्यायोनास्यान्तरा जननमरणे अद्युची । नान्तरा व्याहरेत् । नान्तरा विरमेत् । यावद-न्तमधीयीत । यदान्तरा विरमेत् त्रीन् प्राणायामानायम्य प्रणवं वा प्रविधाय यावत्कालमधीयीत। ततः सर्वा निशो निशान्तरं सङ्घामार-ण्यसिललं लोप्य परिद्ध्यात्। आदावन्ते च ब्राह्मणभोजनं दक्षिणा-दानं च दद्यात्। य एतेन विधिना वेदमधीयीत स ततः पुतो वेदो भवति । मनः शुद्धिश्च भवति । द्वाभ्यां पारायणाभ्यां ऋम्भिश्चाभो जन इहाधीते अनृतेभ्यः प्रमुच्यते । त्रिभि बहुभ्यः पतनीय पातके भ्यः। शूद्रायां रेतः सिक्त्वा गङ्गाप्सु निमज्जंश्च भवति। चतुर्भ्यः शूद्रान्नभोजनात्तत्सेवनात् तत्स्त्रीसेवनात् च। पश्चभिरयाज्ययाज-नात् पूर्तो भवति । अग्राह्यग्रहणात् ग्राह्याग्रहणा दसभ्योपसनाच । षड्मिन्नीह्मणस्य लोहितकरणात् स्त्रीलोहितकरणात् पशुहननात् सुवर्णस्तेयात् पतित संप्रयोगाच । सप्तभिः प्राजापत्यानां हीनाचर-णात् यज्ञोपवेधनाच । अष्टभिश्चान्द्रायणस्यानाचरणात् गुरुतल्पगम-नात् रजस्वलागमना च । नवभिः सुरापानात् । दशभिः अश्रोत्रिय-

१ प्रगायेभ्य: क्षुद्रक्षेभ्य इति. घ पाठः ।

याजनात् असोमपानात् अन्यायतश्च । एकाद्शभिर्वाद्यणहननात् । गर्भहननात् । द्वाद्शभिः पूर्वजन्मेहजन्मकृतैः सर्वैः पापैः प्रमुच्यते । स्वर्गे लोकं गच्छति । पितृन् स्वर्लोकं गमयति । अग्निष्टोमादीन् कतृ-न्यजति । तैः क्रतुभिरिष्टं भवति ।

> " वेदाध्यायीसदैवस्या द्पाप्मा सत्यवान् शुचिः। यं यं कामयते कामं तं तं वेदेन साध्येत्॥ असाध्यं नास्तियत्किश्चित् ब्रह्मणो हि फलं महत्। ब्रह्मणो हि फलं महत् "। इति।

समाप्ते चैनादेवता यजुषा तर्पयतीति ॥ समाप्ते-वेदपारायण समाप्ते एता देवता:-पूर्वोक्ता अग्निसोमाद्या:। यज्जषा तर्पयति-यजु-वेंदेनसह तर्पयतीति। "यजुर्वेदपारायणे तस्य वेदस्य प्राधान्यमु-च्यते । अथवा भूरादिव्याहृति चतुष्टयात्मकं यज्ञः शब्देन गृह्यते । तेनैतदुक्तं भवति-' भूदेंवाँ स्तर्पयामि भुवोदेवाँ स्तर्पयामि ' इत्यनेन प्रकारेण तर्पियत्वाऽग्निसोमादींस्तर्पयेदिति । नास्यान्तरा जननमरणे अशुचीति। नाशुचिहेतुभूते इत्यर्थः। नान्तरा व्याहरेदिति। उपकान्ते वेदपारायणमध्ये न व्याहरेत् नाध्यापयेत् तथा लौकिकवचनमपिन ब्र्यात्। विहितनित्यनैमित्तिककर्मानुपयुक्तामुक्तिं न कुर्यादित्यर्थः। निशो निशान्तरं सङ्ग्रामारण्यसिललं लोप्य परिद्ध्यादिति। लोप्य-छित्वा-परिहाप्य॥ वर्जियित्वेति यावत्। परिद्ध्यात्-परि-समापयेत्। निद्यान्तरंनिद्यीथः। सन्ध्या वा। सलिलं वृष्टिः॥ उद्क समीपे भूमिका वा। निशादिकालान्देशांश्च वर्जियत्वा समापयेदि-त्यर्थः। सततः पूतोवेदो भवतीति। वेदो भवति-वेदात्मको भवति। उत्कृष्टज्ञानवान् भवेदित्यर्थः हाभ्यां पारायणाभ्यां ऋग्भिश्चेति-ऋगिभः पावमानीभिः पारायणद्वयं पावमान्यश्च मिलित्वोक्तफलाय कल्पन्ते इत्यर्थः । एवमुत्ररत्रापि । पारायणत्रयं गङ्गास्नानं च मिलि-त्वा साधनम्। निमज्जंश्च भवति-पूतो भवतीत्यर्थः। प्राजापत्यः हीनाचरणं-प्रकान्तप्राजापत्याननुष्ठानम् । एवं चान्द्रायणस्यानाचर्-णम् । यज्ञोपवेधनं-यज्ञविनादाः । इत्यनश्रत्पारायणविधिः ।

अथ महासौरमन्त्राणामृष्याचिभधीयते । अथ सौर्याणां मन्त्राणां ऋक्संख्यामृषीन्देवताः छन्दांसि च वक्ष्यामः पूर्वीचार्यक्र-मेण। उदुत्यं जातवेदसमिति त्रयोदशर्चे सूक्तं काण्वेन प्रस्कण्वेन दृष्टं गायत्रम् । अन्त्याश्चतस्रोऽसुष्टुभः । तत्रैव उचन्नचेति त्यूचो रोग-घः। उपनिषद्न्या द्विषन्नाशिनी। चित्रं देवानामुद्गादिति षडर्चे स्क्तमाङ्गिरसेन कुत्सेन दृष्टं त्रैष्टुभम्। इन्द्रं मित्रं वरुणमिति द्यर्च-मौचथ्येन दीर्घतमसा दृष्टस्रेष्टुभः। हंसः ग्रुचिषदित्येषा गौतमपुत्रेण वामदेवेन दष्टा जगती। यत्वा सूर्येत्येषा भूमिपुत्रेणात्रिणा दष्टाऽनु-ष्टुप्। यद्च सूर्येत्येकाउत्सूर्य इति तिस्रः। उद्वेतीति चतस्रः अर्धश्च उदुत्य इर्शनमिति तिस्रः एता मैत्रावरुणेन वसिष्ठेन दृष्टाः। त्रिष्टुप् छन्दः। उदुत्यद्दर्शतमिति बृहती। शीष्णीः शीष्णी इति सतो बृहती । तचक्षुरिति पुर उष्णिक् । बण्महँ असीति दृचो भृगुप्रत्रेण जमद्ग्रिना दृष्टः। पूर्वा बृहत्युत्तरा सतो बृहती। नमो मित्रस्येत्येत-द्द्रादशर्चे सूर्यपुत्रेणाभितपसा दृष्टं जागतम्। शंनो भवेति त्रिष्टुप्। सूर्यों नो दिवस्येत्येतत्पञ्चर्चे सूक्तं सूर्यपुत्रेण चक्षुषा दृष्टं गायत्रम्। विश्राट् बृहदिति चतूर्ऋचं सूक्तं सूर्यपुत्रेणाबिश्राजा दृष्टं जागतं, विश्राजं ज्योतिषेत्यास्तारपङ्किः । आयंगौरिति न्तृचं सूक्तम् । सार्प-रांषे गायत्रम्। सर्वत्र सूर्यो देवता। आद्यन्तं सूक्तं केचिदातमस्तवं मन्यन्ते । य ऋषिः सोहमिति ध्यातव्यः । य एतेन सौर्येण सूरमह-रहरुपतिष्ठन्तेत आयुष्मन्त आरोग्यवन्तो भवन्ति। सर्वकामवन्तो भवन्ति । अन्ते सूर्यसायुज्यं गच्छन्ति इति महासौरमन्त्राणामुष्या-चाभिधानम्।

### ॥ अथ सौरमन्त्राः॥

"उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः हशे विश्वाय सूर्यम् ॥१॥ "अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्ताभिः। सूराय विश्वचक्षुषे ॥१॥ "अहश्यमस्य केतवा विरश्मयो जनाँ अनु। भ्राजन्तो अग्रयो यथा ॥३॥ "तरिणिर्विश्वद्शीतो ज्योतिष्कृ-द्सि सूर्य। विश्वमाभासि रोचनम् ॥॥॥॥ " प्रत्यक्देवानां विशः प्रत्यक्देविमानुषान्। प्रत्यक् विश्वं स्वर्दशे ॥॥॥ " येनापावक-

चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । त्वं वरुण पर्यसि "॥६॥ " विद्या-मेषि रज स्पृथ्वहा मिमानो अक्तभि:। पर्यन् जन्मानि सूर्य " ॥७॥ सप्तत्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षण "॥८॥ " अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नष्ट्यः। ताभिर्याति खयुक्ति-भि: "॥९॥ " उद्यं तमसस्परि ज्योतिष्पर्यन्त उत्तरम्। देवं देवत्रासूर्यमगन्म जोतिरुत्तमम् "॥१०॥ " उद्यन्नद्य मित्रमहः-आरोह-श्रुत्तरां दिवम्। हृद्रोगं मम सूर्य। हरिमाणं च नाराय॥ ११॥ शुकेषु मे हरिमाणं। रोपणाकासु दध्मिस। अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं निद्ध्मिस ॥ १२॥ उद्गाद्यमादित्यः। विश्वेन सहसा सह। द्विषन्तं मह्यं रन्धयन्मो अहं द्विषते रधम् ॥१३॥ इदमेकं त्रयोदरांचे सूक्तम्। " चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुण-स्याग्ने: आप्राचावाप्रथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च [तै. सं. का. १. प्र. ४. अ. ४३] "॥ १॥ " सूर्यो देवीमुषसं रोचमानांम-र्योनयोषामभ्येति पश्चात्। यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम् "॥२॥ " भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एद्ग्वा अनुमाचासः नमस्यन्तो द्वि आपृष्ठमस्थः परि द्यावापृथि-वी यन्ति सद्यः "॥३॥ " तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्चिततं संजभार यदेद्युक्त हरितः सधस्थादाद्रात्रीवास-स्तनुतेसिमस्मै "॥ ४॥ " तन् मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते चोरुपस्थे अनन्तमन्य दुश्वदस्यपाजः कृष्णमन्यद्ध-रितः सम्भरन्ति "॥५॥ "अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरँहसः पिष्ट-तानिरवद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चौ: ॥ ६॥ इदं परं षडचें सूक्तम् "॥ " इदं मित्रं वरुणमग्नि-माहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् एकं सिद्या बहुधा वदन्यप्रि यमं मातरिश्वान माहु:॥ १॥ कृष्णन्ति यानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवसुत्पतन्ति त आववृत्तत्सद्नाद्तस्यादिवृतेन पृथिवी व्युचते "॥२॥ अयंद्वचः॥ " हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्योता वेदिषद्तिथिर्दुरोणसत्। नृषद्वरसदृतसद्वयोमसद्ब्जगोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम् "। इयमेका ऋक् ॥ "यत्वा सूर्य-त्वर्भानुस्तमसा-विध्यदासुरः अक्षेत्रविद्यथामुग्घो भुवनान्यदीघयुः "। इयमप्येका

ऋक्। " यद्यसूर्य ब्रवोऽनागा उद्यन्मित्राय वरुणाय सत्यम् वयं देवत्रादिते स्थाम तव प्रियासो अर्थमन् गृणन्तः "॥ एषाप्येका ऋक्। " उत्सूर्यो वृहद्चींष्यश्रेत् पुरू विश्वाजनिम मानुषाणाम् समो दिवा दृद्दो रोचमानः कला कृतः सुकृतः कर्तिभिभूत्॥१॥ स सूर्य प्रतिपुरो न उद्गा एभिस्तोमेभिरेतशोभि रेवैः प्रणो मित्राय वरुणाय वोचोऽनागसो अर्थम्णे अग्नये च "॥२॥ "विनः सहस्रं शुरुधो रदन्त्वृतावानो वरुणो मित्रो अग्नि:। यच्छन्तु चन्द्राउपमंनो अर्क मानः कार्ष पूपुनन्तु स्तवानाः॥३॥" इति तिस्र ऋचः॥ '' उद्वेति सुभगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुवाणां। चक्षुः मित्रस्य वरुणस्य देव अर्भेव यः समवित्यक्तमांसि ॥१॥ उद्वेति प्रसविता जनानां महान् केतुरर्णवः सूर्यस्य समानं चकं पर्याविवृ-त्सन्यदेतको वहति धूर्षुयुक्तः ॥ २ ॥ विभ्राजमान उषसामुपस्थाद्रेभै-रुदेत्यनुमद्यमानः। एष मे देवः सविता च छन्द् यः समानं न प्रमिनाति घाम ॥३॥ दिवो रुक्म उरुवक्षा उद्ति दूरे अर्थस्तराण-भ्रीजमानः। नूनं जनाः सूर्येण प्रसूता अयं नथीनि कृणवन्नपांसि ॥४॥ यत्रा चकुरमृता गातुमस्मै इयेनो नदीयन्नन्वन्वेति पाथः "। ऋक्च-तुष्टयमेकोर्द्धर्वश्च । " उदुत्यदर्शतं वपुर्दिवएति प्रतिह्ररे । यदीमासु-र्वहति देव एतशो विश्वसमै चक्षसे अरम्"॥१॥ "शिष्णीः शीष्णीं जगतस्तस्थुषस्पतिं समया विश्वमारजः सप्तस्वसारः सुविताय सूर्ये वहन्ति हरितो रथे ॥ २॥ तचक्षुर्देवहितं शुक्रमुचरत् परुयेम शरदः श्रातं जीवेम् शरदः शतम् "॥३॥ अयंत्र्यृचः॥ " बण्महाँ असि सूर्य बलादित्यमहाँ असि महस्ते सतो महिमापनस्यतेऽ इदिवमहाँ असि॥१॥ बट् सूर्य अवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ असि देवाना-महा देवानाम सुर्यः पुरोहितो विभुज्योंतिरदाद्भ्याम् "॥२॥ अयं द्वयुचः ॥ " नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महोदेवाय तदृतं सपर्यत । दूरे हुशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत ॥१॥ साभा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतो द्यावा च यत्रततनन्नहानि च । विश्व-मन्यन्निविद्याते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्यः॥२॥ न ते अदेवः प्रदिवो निवासते यदेतशेभिः पतरैरथर्यसि । प्राचीनमन्यद-तुवर्तते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ॥ ३॥ येन सूर्य ज्योतिषा

बाधसे तमो जगच विश्वमुद्यिर्षं भानुना। तेनास्महिश्वामनि रामनाहुतिमपामीवामपदुष्वप्नयं सुव ॥ ४ ॥ विश्वस्य हि प्रेवितो रक्षसि व्रतमहेलयन्तु चरसि स्वधा अनु यदच त्वा सूर्योपव्रवामहै तन्नो देवा अनुमंसीरत ऋतुम्॥ ५॥ तन्नो चावाष्ट्रियी तन्न आप इन्द्र: शुण्वन्तु मस्तो हवं वच:। माशूनेभूम सूर्यस्य सन्दिशि भद्रं जीवन्तो जरणामशी महि ॥६॥ विश्वाहात्वा सुमनः सुचक्षसः प्रजावन्तो अनमीवा अनागसः। उद्यन्तं त्वा मित्रमहो दिवे दिवे ज्योग्जीवाः प्रतिपर्यम सूर्य ॥७॥ महिज्योतिर्विभ्रतं त्वा विचक्षण भास्वन्तं चक्षुषे चक्षुषे मयः। आरोहन्तं बृहतः पाजसस्पपरिवयं जीवाः प्रतिपञ्चेम सूर्य ॥ ८ ॥ यस्य ते विश्वा भुवनानि केतुना प्रचेरते निचविद्यान्ते अक्तभि:। अनागास्त्वेन हरिकेदा सूर्याह्वाह्वाने। वस्यसा वस्यसोदिहि॥ दान्नो भव चक्षसा दान्नो अहा दां भानुना दां हिमा दां--घृणेन। यथा रामध्वं रामसदुरोणे तत्सूर्य द्रविणं घेहि चित्रम्॥१०॥ अस्माकं देवा उभयाय जन्मने रार्म यच्छत बिपदे चतुष्पदे अदत् पिबदूर्जयमानमासितं तद्समे शंयोररपो द्धातन॥११॥ यहो देवाश्च-कुम जिह्नया गुरुमनसो वा प्रयुती देवहेलनम्। अरा वायो नो अभि दुच्छुनायते तस्मितदेनो वसवो निधेतन॥ १२॥ " इदं द्वाद्शर्चं सूक्तम्॥ " सूर्यो नो दिवस्पांतुवातो अन्तरिक्षात्। अग्निर्नः पार्थि-वेभ्य:॥१॥ जोषा सावितर्यस्यते हरः शतं सर्वो अईति। पाहि नो दिव्युतः पतन्त्याः॥२॥ चक्षुनो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः। चक्षुर्घाता द्घातु नः॥ ३॥ चक्षुर्नो घेहि चक्षुषे चक्षुर्विरव्यै तन्-भ्यः। सं चेदं विचप येम ॥ ४ ॥ सुसंहर्शं त्वा वयं प्रतिपद्येम सूर्य। विपर्यम रुचक्षसः॥५॥ इदं पश्चर्यं सूक्तम्॥ " विभ्राट् बृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुर्दधचज्ञपतावविन्हुतम् वातं जूतो यो अभिरक्षति तं त्मना प्रजाः पुपोष पुरुषा विराजति ॥१॥ विभ्राट् बृहत्सुभृतं वाजसातमं धर्मं दिवो धरुणे सत्यमर्पितम्। अमित्रहा वृत्रहाद्स्युहन्तमं ज्योतिर्जज्ञे असुरहा सपत्नहा ॥ २॥ इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धनाजि दुच्यते बृहत्। विश्वभ्राट् भ्राजोमहि सूर्यो दशा उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्॥३॥ विभ्राजं ज्योतिषा स्वरगच्छो रोच दिवः। येनेमा विश्वा सुवनान्याभृता

विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता ॥ ४॥" इदं चतुष्वंचे सूक्तम् ॥ " आयं गौ: पृश्निरक्रमीद्सद्सनन्मातरं पुर:। पितरं च प्रयं त्स्व:॥ १॥ अन्तश्च-रित रोचनास्य प्राणाद्पानती व्यख्यन्महिषो दिवम् ॥ २॥ च्रिंदाद्धाम विराजित वाक्पतं गाय घीयते। प्रतिवस्तोरहचुभि: " ॥ ३ ॥ इदं च्यू सूक्तम् । इति महासौरमन्त्रा:॥

'महार्णवाख्ये महित प्रवन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्ममाणिक्यगणेन पूर्णः पूर्णस्तरंगः खळ पंचमोऽत्र॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिते मदनमहार्णवे पंचमस्तरंगः।

इति श्रीपण्डित पारिजातकघरमछेत्यादि विरुद्राजि विराजमान श्रीमदनपाळ पुत्रस्य मान्धातु निवन्धे महाणवाभिधाने कर्मविपाके पंचमस्तरंगः ।।

<sup>भाता पुण्यचरित्रकीर्तिविभवा यस्यांविका नामतः
शाकल्यापरमूर्तिरार्यचरितः श्रीपेह्भिष्टः पिता ।।
सोऽयं कौशिकवंशभूषणमणिः श्रीभद्दविश्वेश्वरः
वेदे स्मार्तमते नये च सपदे वाक्ये कृती वर्धते ॥ २ ॥
मितर्येषां शास्त्रे प्रकृतिरमणीया व्यवहृतिः
परं शीछं श्वाच्यं जगित ऋजवस्ते कितपये ।
चिरं चिक्रतेषां मुकुरतछ भूतेस्थितिमयात्
इयंव्यासारण्यप्रवरमणिशिष्यस्य भणितिः ॥ ३ ॥</sup> 

# षष्ठस्तरङ्गः।

अथ श्रीरुद्रविधि:॥ तत्र तावदुपयुक्तत्वेन विनियोगादिकं चिन्त्यते॥ विनियोगो नाम सम्बन्धः। सचाङ्गाङ्गीभावविषयः। एकस्यैव मन्त्रस्य विधिबलाद्नेकेषु सजातीयेषु कर्मखङ्गत्वमस्ति। अतो यस्मिन् कर्मणि यदाङ्गभाक्तवं भजते नदा तस्मिन् कर्मणि विनियोगो ज्ञेय:। एवं च यद्यपि 'चरमायामिष्टकायां ज्ञातरुद्रीयं जुहोति १ इत्यादिब्राह्मणवाक्यैरग्नि चयने चरमेष्टकायामेकाद्दाभी-रुद्रानुवाकैहींमो विहित इति होमाख्ये कर्मण्यङ्गत्वं रुद्रानुवाकानाम्, तथाऽपि जाबालश्रुतौ । ' किंजप्येनामृतत्वं नो ब्रुहि, दातरहीय के-नोति । तथा रद्राध्यायी - मुच्यते सर्वपापै रिति । तथा रद्राणां जपहो-मार्चनाविधि व्याख्यास्याम ' इत्यादिश्रुतिस्मृतिवाक्यैर्जपहोमाभिषे-केषु विनियोगात् जपादिष्वङ्गत्वमस्ति। अतो जपे साध्ये जपे विनियोगः, होमे साध्ये होमे विनियोगः, अभिषेके (साध्य अभि-षेके) विनियोगो ज्ञेय:। इति विनियोग: अथ रुद्र मन्त्रविभागः। तत्र- मन्त्रान्तैः कर्मादीन् संनिपातयेदिंग्लापस्तम्बः। मन्त्रान्तै:-मंत्रसमाधिभिः, कर्मादीन्-कर्मीपक्रमान् सन्निपातयेत्-योजयेत् । समग्रं मन्त्रं पिठत्वा कर्म कुर्यादित्यर्थः। तद्यथा। " नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। खाहा "। इति खाहाकारान्ते हविरग्नौ प्रक्षिप्य रुद्रायेत्युदेशाखागः कार्य इति। मन्त्रविभागश्च रुद्रानुवाकेषु नानाविधः। तत्र श्रौतकर्मणि चरमा-यामिष्टकायां जुहोती ? त्युक्त्वा ' त्रेघा विभक्तं जुहोति त्रय इमे लोका । इति त्रिधा रुद्रानुवाकानामेकादशानां विभाग उक्तः। तथा-'तिस्र उत्तरा आहुतीर्जुहोति षट् सम्पद्यन्ते षड्डा ऋतव' इति षोढा विभागोपि द्शित:। "नमस्ते रुद्र मन्यव" इत्येताननुवाकांस्त्रेधा विभज्यापितान् प्रथमादुपक्रम्य ' नमस्तक्षभ्य ' इति जानुद्धे धारय-माणो 'रथकारेभ्यश्चव' इत्युपक्रम्य 'नमः खायुधाये' ति नाभिद्धे, शेषेण प्रागभ्यातानेभ्य आस्यद्वे हुत्वा सहस्राणि ' सहस्रश ' इति द्शाभ्यातानान् हुत्बाऽन्वारोहान् जुहोति । 'नमो रुद्रेभ्यो ये पृथि-व्यांभिति जानुद्वे धारयमाणो - नमो रुद्वेभ्यो येऽन्तरिक्ष १ इति नाभिद्दे, 'नमो रुद्रेभ्यो ये दिवी 'त्यास्यद्दे हुत्वेति त्रेधा षोढा षोडदाधा च विभागो दर्जितः। बोधायनेनापरः प्रकारः। तत्र प्रथ-मानुवाके पश्चद्दार्चे पश्चद्दा मन्त्राः। द्वितीये त्रयोद्दा यजूंषीति त्रयोदश। तृतीयचतुर्थयोः प्रत्येकं सप्तदश यजूषि। एषु त्रिष्वनुवाके-षूभयतो नमस्कारमन्त्राः। पश्चमषष्ठानुवाकयोः प्रत्येकं पश्चद्श यजूंषि। सप्तमे षोडरा। अष्टमे सप्तद्रा। नवमे एकोनविंरातिः। एषु पञ्चखनुवाकेष्वेकतो--नमस्कारमन्त्राः। तत्रापि पुरस्तान्नमस्कारः। नवमानुवाके 'नमो वः किरिकेभ्यो ' देवानाँ हृदयेभ्य इत्येतदुत्तर-मन्त्रचतुष्टेयेऽप्यनुषजति । तद्यथा-''नमो विक्षीणकेभ्यो देवानां हद्येभ्यो नमो विचिन्वतंकभ्यो देवानां हृद्येभ्यो नम आनिहतेभ्यो देवानाँ हृद्येभ्यो नम आमीवत्केभ्यो देवानाँ हृद्येभ्य ' इति ॥ अयं चानुषङ्गो यत्र होमादिष्वेतेषां मन्त्राणां पृथक् पृथक् विभज्य प्रयो-गस्तत्रैव। यत्र तु जपादावपृथक्करणं न तत्र, अपि तु यथाध्ययन-मेव पाठ:। एवं सर्वत्राप्यनुषङ्गस्थलेषु ज्ञेयम्। अत्र च द्वितीयादि-नवमान्तेष्वनुवाकेषु नभस्कारादिनमस्कारान्तमेकं यज्ञरिति शाक-पृणिः। नमस्काराचेकं यजुरिति यास्कः। अष्टावनुवाका अष्टौ यजूं-षीति काशकृत्स्नः। तत्र शाकपूर्णिपक्षे उभयतोनमस्कारेषु सुकरो मन्त्रविभागः । अन्यतरतोनमस्कारेष्वेवसृद्धः । तद्यथा-' नमो भवाय च रुद्राय च नमः रार्वीय पशुपतये चे ' त्यत्र द्वितीयो यो नमः शब्दः स पूर्वमन्त्रस्यान्तत्वेनोत्तरमन्त्रस्य चादित्वेनेत्युभयार्थ-माम्नातः। काकाक्षिवदुभयत्र सम्बघ्यते। तथाच। "नमो भवाय च रुद्राय नम " इत्येके।मन्त्र:॥ पुनरपि तमेव नम: दाव्दमुपादाय "नमः शर्वाय च पशुपतये च नम " इत्यपरो मन्त्रः॥ एवसुत्तर-त्रापि विज्ञेयम्। अथवा 'नमो भवाय च रुद्राय चे 'त्येवमादिषु च शब्देन प्रथमो नमः शब्द अनुकृष्यते। एवमुभयतोनमस्कार मन्त्रा भवन्ति । यास्कपक्षे त्वन्यतरतोनमस्कारेषु स्फुटो मन्त्रवि-भागः। उभयतो नमस्कारेषु ह्यः। तद्यथा-"नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पश्नां पतये नमो नम " इत्यत्र नमो हिरण्यबाहवे सेनाये दिशां च पतय इत्येको मन्त्रः। पुरस्तादेवैकेन नमस्कारेण युक्तः। नमो नमो वृक्षेभ्यो

हरिकेशेभ्यः पशूनां पतय इति प्रथमत एव डिनमस्कारको डितीय-मन्त्र:। एवमुत्तरत्रापि । चतुर्थानुवाके चरममन्त्रवर्जे । चरमत्वादौ द्विनमस्कारः। अन्ते एकतरनमस्कारक इत्युभयतो नमस्कारः स्वी-कार्यः। एवं विधाश्च विभागा बहुभिर्भाष्यकारैरनुपात्ता इति वहु-संमतः पूर्वोक्त एव विभागो ग्राह्यः। तथा च ज्ञाकपूर्ण्योदिभिरपि न विरोधः । तथाहि । हितीयतृतीयचतुर्थानुवाकाभिप्रायेण नमस्का-रादि नमस्कारान्तिमं एकं यज्जरिति शाकपूर्णिः। इहापंचमादिनवमा-नुवाकाभिप्रायेण नमस्काराचेकं यज्जरिति यास्कः। काशकृत्सनस्त्व-ष्टानुवाका अष्टौ यजुंषीति अवान्तरमहावाक्याभिप्रायेणाह। अन्या-न्यप्यवान्तरवाक्यानि वेदभाष्ये भद्दभास्करादिभिः प्रदर्शितानि । तान्यग्रे प्रदर्शन्ते । तस्मात् पूर्वोक्तन्यायेनादित आरभ्य नवस्वनुवा-केषु च चतुश्चत्वारिंशद्धिकं शतं मन्त्राः। दशमेऽनुवाके द्वादशर्चे द्वाद्द्यमन्त्राः। एकाद्दोऽनुवाकेऽन्ते त्रियजजुष्के द्वार्चे त्रयोद्दा मन्त्राः। एवमेकाद्शस्वप्यनुवाकेषु मन्त्रा एकोनसप्तत्युत्तरं शतं भवन्ति । इति रुद्रानुवेकेषु मन्त्रविभागः। अथ चमकानुवाकेषु केवलेषु तथा चमकनमकयोर्विशिष्टप्रयोगे च मन्त्रविभागः तत्र 'अग्ना विष्णू स जोषसेति चतुर्गृहीतं हुत्वे ' त्युपक्रम्य 'वाजश्च मे प्रसवश्च म ' इति संततां ? वसोर्द्धारां जुहोत्यामन्त्रसमापना-दिति। बोधायनेन प्रथमासृचमपास्याविशष्टस्य चमकस्यैकमन्त्रत्वं वसोर्द्धारायामभिहितम्। तेनैव न्यायेन यदैकवारं नमकानुवाकावृ-त्याऽऽज्येन प्रतिमन्त्रं यत्र होमः क्रियते तदा तत्र चमके प्रथमामृचं पिठत्वा चतुर्गृहीतेन हुत्वाऽविशिष्टेन चमकेन सन्ततां धारां जुहु-यात्। यदा तु तिलादिभिहाँमो नमकेन तदाभिरुद्रं तिलादिभिरद्रव द्रव्यै: संततधारया अनिष्यभेर?। यज्ञसंयुक्ते कर्मणि जपादौतवनुवा-कभेदस्य पृथङ् मन्त्रत्वेनानुष्ठानात् । प्रथमाऋगेको मन्त्रः । वाजश्र मइत्यारभ्यानुवाकान्तमपरो मन्त्रः। अवशिष्टा द्शाऽनुवाका द्श मन्त्रा इत्येवं द्वादशिभमेन्त्रैर्जुहुयात्। अन्तं वसुघारामपि कुर्वीत॥ वसोद्धीराया अभिलिषतार्थे प्राप्तिंहेतुत्वात्। यत्रापि रुद्रानुवाकाना-मेकाद्शावृत्या प्रतिमन्त्रं होम-स्तत्रापि 'नमस्ते रुद्र ' इत्येकाद्शा-नामनुवाकानामेकमेकं जपेदिति बोधायनेन एकवारं? एकाद्शानु- वाक पाठान्त एकं प्रथमानुवाकं पठेत्। पुनरिष समग्र नमकानुवा-कावृत्तिं कृत्वा द्वितीयं चमकानुवाकमावर्तयेत् एवमेव समग्रनमका-नुवाकानां प्रत्यावृत्ति चमकानुवाकेषु क्रमेणैकैकोऽनुवाक आवर्त-नीय इत्यभिधानात्। प्रतिमन्त्रं रुद्रानुवाकहोभान्ते एकं प्रथमचमका-नुवाकमेकमन्त्रात्मकं पठित्वा, हुत्वा, पुनरिष पूर्वोक्तन्यायेन रुद्रानु-वाकेहुत्वा द्वितीयेन चमकानुवाकेन जुहुयात्। इति १। एवमेकाद्श रुद्रानुवाकाना मेकाद्शावृत्या होमे प्रत्यावृत्ति चमकानामेकमेकमनु-वाकं क्रमेण हुत्वाऽन्ते वसोद्धीरां जुहुयात्। अयं च होमप्रकारो द्वाद्रवद्रव्यसाधारणः। सर्वत्र वसुधारा त्वाज्येन। एवमेव रुद्रैका-द्शिन्यां महारुद्रेऽतिरुद्रे च द्रष्ट्रव्यम्। एत्रछक्षणानि चाह शातातपः

> " षडक्नैकाद्शीरुद्रो रुद्रैकाद्शरुद्रतः। एकाद्शभिरेताभिर्महारुद्रश्च कथ्यते॥ एकाद्शमहारुद्रै रितरुद्रइतीरित" इति॥

तत् यथा ''विधितो नमकावृत्ती रुद्र एकाद्शात्मिका। रुद्रस्यैकाद्शावृत्या रुद्रैकाद्शिनीस्मृता॥ एकाद्शिभिरेताभि भेहारुद्रस्तु कथ्यते। एकाद्शमहरुद्रैरितरुद्र इतीष्यत" इति॥

अनयोरथः —वश्यमाणषडङ्गन्यासादिपूर्वकं एकाद्शानां नमकानुवाकानां जपानन्तरमेकं चमक प्रथमानुवाकं जपेत्। पुनः पूर्ववत्
नमकजपानन्तरं द्वितीयं चमकानुवाकं पठेत्। एवमेवैकाद्शावारान्नमकान् पठन् कमेणैकमेकं अनुवाकसुदीरयेत्। अनेन चप्रकारेण नमकैकाद्शानुवाकानामेकाद्शाधा आवृत्तिः षडङ्गैकाद्शीत्युच्यते। एषैव
रुद्र इति संज्ञां लभते। एकाद्शरुद्रतः पूर्वोक्तरुद्रस्यैकाद्शावृत्येव्यर्थः।
एकाद्शरुद्रतो रुद्रीत्यन्वयः। इयं च रुद्रस्यैकाद्शावृत्तिरेव-रुद्रीतिरुद्रैकाद्शिनी चेति व्यपदेशद्रयभाग्भवति। एकाद्शिभिरेताभिःरुद्रैकाद्शिनीति पर्यायनाम्नीभिरेकाद्शसंख्याकाभिर्महारुद्रः कथ्यते।
महारुद्रस्यैकाद्शावृत्तिरतिरुद्र इति। इति चमकनमकयोभिन्त्रविभागः॥

अथ मन्त्रविभागप्रकाराणां अनेकेषां दर्शितत्वात् कस्मिन् विभागे कतिमन्त्रसंख्या ? तथा कृतमन्त्रविच्छेद् इत्येतत्प्रदर्शित-

स्वात् एतया द्शांशहोम।दिषु कत्याहुतयइत्येतद्पि अभिधास्यति । तत्र श्रुत्या त्रिधा षोढा च विभागो द्शितः । श्रौतंत्रेधाविभागं भनसि निधाय बौधायनोप्याह ।—" नमस्ते रुद्र मन्यव " इत्येतान-नुवाकांस्त्रिधा विभज्येति । अत्रैवाविच्छिन्नानामनुवाकानां त्रेधाकर-णपक्षे आद्याश्चत्वारोनुवाका एकोंऽशः ततः चत्वारोऽनुवाका अपरोंशः। एवं अष्टानुवका गताः । अवशिष्टानुवाकत्रयं तृतीयोंऽशः। एवं च अनुवाकमध्ये विच्छेद्मन्तरेण त्रैविध्यं घटते।

यथा गवां रातं दक्षिणेत्यत्र षोडरार्तिवजां दक्षिणाविभागः॥ तथा प्रधानभूतर्तिवक्चतुष्टयस्यार्द्धिन इति संज्ञा। तद्नन्तरर्तिवक्चतु-ष्टयस्यद्र यर्ष्डिन इत्येव संज्ञा । तदनन्तराणां चतुर्णामृत्विजां तृती-यार्धिन इति। ततोऽविशष्टानां चतुर्णी पादिन इति। एषां दातं गावो विभज्य दातव्याः तत्राप्ययं नियमः। अर्द्धिनामर्द्धे द्वयर्धिनां द्विती-योंऽदाः तृतीयिनां तृतीयोंदाः। पादिनां चतुर्थोदा इति। अर्द्धिनां द्रौ समुदायौ। तत्र प्रधमार्द्धिनां गोशतार्द्ध पश्चाशङ्गावो भवन्ति एवं च कियमाणे द्वितीयार्द्धिनां पश्चादाद्धि पश्चविंदाति:। तृतीयिनां पञ्चारात्तृतीयांद्रो क्रियमाणे षोडदा षोडदा भवन्ति। गोद्रयमव-शिष्यते । तच त्रिषुस्थलेषु विभज्य स्थापितुमशक्यम् । द्रव्य-द्वारा च विभागो निषिदः। तस्माद्धिनामष्टाचत्वारिंशत्। बितीयार्द्धिनां चतुर्विशति:। तृतीयिनां षेडिश। पादिनां द्वादश। इति गवां स्वरू-पाविच्छेदाय (परिच्छेदाय ?) रातं गावो विभक्ताः। अनेनन्यायेन प्रकृते एकाद्शानाम् अनुवाकानमनुवाकस्वरूपाविच्छेदाय पूर्वोक्त-रीत्या चरमानुवाकत्रयस्यैकमन्त्रत्वमङ्गीकार्यम्। एवं चरमानुवाका-नामेकावृत्या जपान्ते यदि होमं कर्तुं चिकीर्षतितदा होममात्रमेव। तदाऽस्मिन् पक्षे त्रयो मन्त्रा इति तिस्र आहुतयो भवन्ति। एवं चमकानुवाकानामेव जपान्ते होमचिकीर्षायां केवल होममात्रेच्छायां वा चमकेषु प्रथमा ऋगेको मन्त्रः। शिष्टा एकाद्शानुवाकाः एका-द्शमन्त्रा इति द्वाद्शभिर्मन्त्रैस्तावत्य आहुतयः। वसुधारा तु पूर्वोक्तरीत्यैव ॥ इत्येकः प्रकारः ॥ अथापरस्त्रेघा विभागो नमकेषु । अत्र च मूलं त्रेधा विभक्तं जुहोती त्येतदेव श्रुतिवाक्यम्। तत्र च 'नमस्ते रुद्र मन्यव ' इत्यारभ्य सभापतिभ्य श्च वो नम ' इत्यन्त

एको भागः। 'नमो अश्वेभ्य ' इत्यारभ्य ' अवार्याय चे ' त्यन्तो द्वितीय:। 'नमः प्रतरणायचे 'त्यारभ्य आसमाप्ते स्तृतीय:॥ एवं त्रयो मन्त्रा इति। जपाङ्गहोमे। अनङ्गभूतस्वतन्त्रहोमे च तिस्र आहुतय:। इति द्वितीय: प्रकार:। अथान्य: प्रकार: षोढाविभागा-त्मकः। तत्र समनन्तरपूर्वोक्तविभागप्रकारेणैव प्रथमद्वितीयौ यास्यौ। तृतीये विभागे 'नमः प्रतरणाय चे 'त्यारभ्य 'य एतावन्त ' इत्युचा सहित एको मन्त्र:। एवं त्रयो मन्त्रा:। 'नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ' भित्यारभ्य जीणि यजूंषि। अत्र च नमो रुद्रेभ्य इति चैषामित्येतत्पदं च ' इषवस्तेभ्य ' इत्यारभ्यासमाप्तेयों वाक्यदोषः स चेत्येतज्ञितयं जिष्वपि यजुष्वेनुषजति॥ तथा च नमो ' मद्रेभ्यो येषामन्नमिषवस्तेभ्य इत्युपक्रम्य समाप्तिपर्यन्तमेको मन्त्रः। नमो रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां वात इषवस्तभ्य १ इत्यादि द्वितीय:॥ 'नमो रुद्रेभ्यो य दिवि येषां वर्षिभषवस्तेभ्य । इत्यादि तृतीयो मन्त्र:। एवं पूर्वोक्तेस्त्रिभिर्मन्त्रैः सह षण्मन्त्राः। अस्मिश्च त्रेघाविभक्तं जुहोतीयुपकम्य षट्संपद्यन्ते इत्यन्ता श्रुतिः प्रमाणत्वेन पूर्वं प्रद्-र्शिता। अधुना विनियोगसङ्गहवाक्यं प्रमाणीक्रियते॥

"प्रश्ने तु पश्चमे प्रोक्तः शतकद्वीयहोमकः।
सभापतिभ्य इत्यन्त एको मन्त्रः प्रकीर्तितः॥
अवार्याय चेत्यन्त एक स्तन्मसीत्यन्त उत्तरः।
नमो रुद्रेभ्य इत्येषः पृथिव्यादि विभेदतः।
त्रेधा भिन्नस्ततो होमे षण्मन्त्रा इह कीर्तिताः॥"

इति । अस्मिन् पक्षे षडाहुतयो भवन्ति । जपाङ्गहोमे षडङ्गहोमे वा । इति तृतीयः प्रकारः ॥ अथ षोडशघा विभागवा[नन्यतरः प्रकारः] ॥ तत्र 'नमस्ते रुद्ध ' इत्यारभ्य 'नमस्तक्षभ्य ' इत्यन्तः प्रथमविभागः। 'रथकारेभ्य' इत्युपक्रम्य 'नमः स्वायुघाय' इत्यन्तो वितीयो विभागः। 'सुघन्वने चे' त्यारभ्य 'सहस्राणि सहस्रधा' इत्येतदृक्पर्यन्तं तृतीयो विभागः। इति त्रयो मन्त्राः। सहस्राणि सहस्रश इत्यारभ्य यए-तावन्तश्चेत्यन्ताः दशचो दश मन्त्राः। एते च पूर्वैः सह त्रयोदश । 'नमो रुद्धेभ्यो ये पृथिव्यामित्यवशिष्ठवाक्यं पूर्वोक्तरित्या त्रीणि यज्ञृषि त्रयो मन्त्राः। एवं पूर्वोक्तैः सह षोडश ।

अत्र विभागे बौध।यनवचनं प्रमाणम् । तच ' अपिवा प्रथमा-दुपक्रम्य नमस्तक्षभ्य ' इत्यादि प्रथममेव दर्शितम् ॥ इत्येवं जपाङ्ग होमे स्वतन्त्र होमे वा षोडशाहृतयो भवन्ति ॥ इति चतुर्थः प्रकारः।

अथाष्टाचत्वारिंशनमन्त्रविभागात्मकः प्रकारः। तत्र प्रथमानु-वाके पश्चद्शचें पश्चद्श मन्त्राः। ततोष्टावनुवाकाः। अष्टौ यजंषि। काशकृत्सन मतेनेति आदितः आरभ्य नवस्वनुवाकेषु त्रयोविंशतिः। द्शमेऽनुवाके द्याद्शचें द्याद्श एते च पूर्वेः सह पंचित्रंशत् एकाद-शानुवाके दश्चेः। त्रीणि यजंषि। इति त्रयोद्श। द्याद्शचें द्याद्श। एते च पूर्वेः सह पश्चित्रंशत् निवृत्तः एकाद्शेऽनुवाक ऋचो द्श त्रीणि यजं्रि। इति त्रयोद्श। एवं पूर्वेः सहाष्टाचत्वारिंशत्। अतो जपाङ्गहोमे स्वतन्त्रहोमे च तावत्य एवाहुतयः। इति पश्चम-प्रकारः।

अथैकोनसप्तत्युत्तरदातमन्त्रविभागयुक्तोऽन्यतमः प्रकारः। स च विनियोगप्रकरणानन्तरमेव तत्र प्रथमानुवाके पश्चद्दार्च इत्यादिना ग्रन्थेन दर्शित:। अतश्च जपाङ्गहोमे स्वतन्त्रहोमेऽप्येकोनसप्तत्युत्तरं शतमाहुतयः इति षष्ठः प्रकारः॥ इत्येकवारं नमकावृत्तौ मन्त्रभाग-भेदेन षट् पक्षाः प्रदर्शिताः। अथ रुद्रैकादिशन्यादिषु पूर्वोक्तपक्ष-संख्यानामावृत्ति भेदात् संख्याभेदः प्रदर्श्यते । नमकानामेकवारमा-वृत्तौ द्ञांश होम प्राप्तिरेवनास्ति॥ एकाद्शघाऽऽवृत्यात्मके रुद्राख्ये विद्यते । तत्र द्शांशहोमे कर्तव्ये त्रेधाविभागपक्षद्रयाश्रयणेन तिस्र आहुतयः। चमकानुवाकेन एकैका आहुतिरिति एकाद्दा, पूर्वाभिस्सह चतुर्दशाहुतयः; ततो वसोर्द्धारा सम्पूर्ण होमपक्षे प्रतिरूपकं तिस्र-स्तिस्र आहुतय इति त्रयिक्षंशत्। रूपकान्ते चमकानुवाकेनैकैका आहुतिरिति एता एकाद्दा, पूर्णाभिः सह चतुश्चत्वारिंदात्। अन्तेच वसोधीरा। षोढा विभाग पक्षाश्रयणे तु दशांशहोमे षडाहुतयः चम-कानुवाकानां एकाद्दोति, पूर्वाभिः सह सप्तद्दा । ततो वसोर्घारा । समग्रहोमे तु प्रतिरूपकं षट्षडिति षडुत्तरा षष्टिः। पूर्वोक्तरीत्या चमकानुवाकाहुतय एकाद्दोति सप्तसप्तिराहुतयः। अन्ते वसो-र्द्धारा॥ षोडदाधा विभागपक्षाङ्गीकारे दशांशहोमे षोडशाहुतयः

पूर्वोत्करीत्या चमकानुवाकाहुतयः एकाद्शेति सप्तविंशातिराहुतयः वसोद्धारा च सम्पूर्णहोमे तु प्रतिवारं षोडश षोडशेति षट्सप्तत्यु-त्तरं शतमाहुतयः। पूर्ववचमकस्यैकादशेति पूर्वाभिः सह सप्ताशी-त्युत्तरं शतं आहुतयो भवन्ति। ततो वसोर्द्धारा। समग्रहोमे प्रतिरू-पकमष्टाचलारिंशन्मन्त्रविभागपक्षाङ्गीकारे दशांशहोमेऽष्टाचलारिं-शदेव चमकानामेकादशेति पूर्वाभिस्सह एकोनषष्ठ्याहुतयो भवन्ति। तदनन्तरं वसोर्द्धारा । समग्रहोमे प्रतिरूपकमष्टाचत्वारिंदात् । तद-ष्टाचत्वारिश्चत्युत्तरा पश्चशती भवत्याहुतीनाम्। पूर्ववचमकानुवाका-नामेकाद्दोति मिलित्वैकोनचत्वारिंदादुत्तराणि पश्चदातानि। ततो वसुधारा च । एकोनसप्त[त्युत्तरदातमन्त्र]विभागपक्षाश्रयणे द्शांशहोम एकोनसप्तत्युत्तरं शतमाहुतयः चमकानामेकाद्शेति-मिलित्वा अशीत्युत्तरशतमाहुतयो भवन्ति ततो वसोधीरा। सम-ग्रहोमे तु प्रतिरूपकमेकोनसप्तत्युत्तरं शतं एकोनसप्तत्युत्तरं शत-मित्येकसहस्रमष्टौ रातान्येकोनषष्टिश्चोति आहुतयो भवन्ति॥ पूर्व-वचमकानुवाकानामेकाद्दोति मिलित्वैकसहस्रमष्टौ दातानि सप्ततिश्च। ततो वसोर्द्धारा। इति रुद्र आहुतिसंख्या॥

अथ रहैकाद्शिन्यामाहुतिसंख्या। अत्रैकविंशत्युत्तरं (शतं) रूपका भवन्ति। अतः शतांशहोमोऽप्यत्रावित्रिक्ठतेऽवकाशसम्भवात् ?। यदा च शतांशहोमस्तदा शतरूपकाणामेकरूपकावृत्या होमः॥ तत्रापि त्रेधा षोढेत्यादिमन्त्रविभागभेदेनानेके पक्षाः सम्भवेयुः॥ तत्र त्रेधाविभागे शतरूपकाणां एकरूपकावृत्या तिस्र आहुत्यः। रूपकाणामेकविंशतिर्वशिष्यते॥ तद्धे 'नमस्ते रुद्र मन्यव' इत्यनया प्रथमया ऋचा एका आहुतिः॥ 'नमो रुद्रेभ्यो योदिवि येषां वर्षमिषवस्तेभ्य' इत्यन्त्ययज्ञषा परा आहुतिः॥ चमकानुवाकरेकादशित षोडश आहुतयः॥ अन्ते वसोद्धीरा च॥ शतांशहोमपक्ष एव षोढाविभागाश्रयणे शतरूपकाणामेकरूपका(वृत्या)षडान्हुतयः। अवशिष्टैकविंशतिरूपकाणां कृते 'नमस्ते रुद्र शहर्यादिनिस्तस्मि क्रिन्भः प्रत्येकमेकैकाहुतिरिति तिस्रः। 'नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या' मिल्यादिभिः पूर्वोक्तप्रकारयुक्तैस्त्रिभिर्यज्ञिमिस्तस्र आहुन

तयः। इति पूर्वोक्ताभिः सह डाद्श। चमकानुवाकैरेकाद्शेति मि-लिन्वा त्रयोविंशतिः। अन्ते वसो दीरा च ॥ शतांशहोमपक्ष एव षोडराधाविभागाङ्गीकारे रूपकरातस्यैकरूपकावृत्या घोडरााहुतयः। अवशिष्टानां रूपकाणां मेकविंशते:? कृते प्रथमयचैंकाऽऽहुति:। पूर्वी-क्तरीत्याऽन्त्ययज्जषाचैकाऽऽहृतिः। पुनः प्रथमाभिस्तिसृभी ऋग्भिः प्रत्येकमेकैकेति तिस्रः । अन्त्यैः त्रिभिः पूर्वोक्तप्रकार्युक्तैर्यजुभिः प्रत्येकमेकैकेति तिस्रः। इति मिलिखा चतुर्विकातिः। चमकानुवा-कैरेकाद्या। इति पूर्वोक्ताभिः सह पश्चविंशतिः। ततो वसुधारा। शतांशहोमपक्ष एवाष्टाचत्वारिंशद्रूपमन्त्रविभागाश्रयणे शतस्य रूप-काणामेकरूपकावृत्याऽष्टाचत्वारिंदादाहुतयः। त्रेघा विभागमाश्रित्य पुनरेकरूपकावृत्या तिस्र आहुतयः। अवशिष्टरूपकाणां कृते प्रथम-यर्चैका आहुति:। अन्त्ययज्ञुषा पूर्वोक्तप्रकारयुक्तेन चैकाऽऽहुतिरि-त्येवं त्रिपञ्चादात्। चमकानुवाकैरेकाददा। इति मिलित्वा चतुः षष्टिः। अन्ते वसुधारा च॥ शतांशहोमपक्ष एवैकोनसप्तत्युत्तर (शत) मन्त्रविभागाश्रयणे शतरूपकाणामेकरूपकावृत्यैकोनसप्तत्यु-त्तरं शतमाहुतय:। त्रेधा विभागमाश्रित्य पुनरेकरूपकावृत्या तिस्र आहुतयः। अवशिष्टरूपकाणां कृते प्रथमाभिस्तिसृभि ऋग्भिः प्रत्ये-कमेकैकेति तिस्रः। अन्त्यैः पूर्वोक्तप्रकारयुक्तैः त्रिभिर्यज्ञिभः प्रत्येक-मेकैकेति तिस्रः। एवं पूर्वोक्ताभिः सहाष्टाधिकसप्तत्युत्तरं शतमाहु-तयः। चमकानुवाकैरेकाद्दां। इति मिलित्वैकोननवत्युत्तरं दातम्॥ अन्तेवसोधीरा॥ अथ रुद्रैकाद्शिन्यामेव द्शांशहोमपक्षाश्रयणे त्रेधामन्त्रविभागाङ्गीकार एकविंशत्युत्तरशतरूपकाणां द्वाद्श रूपका द्शमो भागः। द्वाद्शस्वपि प्रत्येकं तिस्रस्तिस्र इति षर्त्रिंदादाहुतय:। प्रथमयचैंकाऽन्त्ययजुषा चैकेति मिलित्बाऽष्ट्रिंन-शत्। चमकानुवाकैरेकादशेति पूर्वाभिः सहैकोनपश्चाशत्॥ अन्ते वसोद्धीरा च॥द्शांशहोम एव षोढा मन्त्रविभागे द्शमांशो द्वाद्श रूपकाः। तेषु प्रत्यावृत्ति षट् षडिति द्विसप्ततिराद्वत्यः। प्रथमर्चेका-उन्लयजुषा चैकेति चतुः सप्ततिः। चमकानुवाकैरेकाद्श। इति मिलिला पश्चाराति:॥ततो वसोर्द्धारा ॥ दशांशहोम एव षोडशघा मन्त्रविभागे द्वादशरूपकाणां प्रत्यावृत्ति षोडश षोडशेति द्यधिक-

नवत्युत्तरं रातमाहुतयः। प्रथमचैंकाऽन्त्ययज्ञुषा चापरा। चमकानुवा-कैरेकादशं। इति मिलित्वा पञ्चोत्तरं शतदयमाहुतयः। अन्ते वसुधारा च ॥ द्शांशहोम एवाष्टाचत्वारिंशनमन्त्रविभागे बाद्श-रूपकाणां प्रत्यावृत्ति षट्चत्वारिंशद्ित षट्सप्तत्युत्तरा पश्चशती भवत्याहुतीनाम् । प्रथमयर्चैकाऽन्त्ययज्ञुषा चापरा । चमकानुवाकैरे-काद्श । इति मिलित्वैकोननवत्युत्तरा पश्चशती अन्तेवसुधारा। द्शांशहोम एवैकोनसप्तत्युत्तरशतमन्त्रविभागे द्राद्शरूपकाणां प्रत्यावृत्येकोनसप्तत्युत्तरं शतिमिति हे सहस्रे अष्टाविंशतिश्चाहुतयः। प्रथमयर्चेकाऽन्त्ययज्ञुषा चापरा । चमकानुवाकैरेकाद्श पूर्वीभि:सह द्वे सहस्र एकचत्वारिंदाच अन्तेवसोधीराच॥ अथ समग्रहोमपक्षे तत्रापि रुद्रैकाद्शिन्यामेव त्रेघा मन्त्रविभागे एकविंदात्युत्तरदातरूपकाणां प्रतिरूपकं तिस्रस्तिस्र इति शतानि त्रिषाष्टिश्चाहुतयो भवन्ति। समग्रहोमपक्ष एव मन्त्रविभागे एकविंदात्युत्तरदातरूपाकाणां प्रतिरूपकं। षट् षडिति सप्तरातानि षड्किरातिश्चाहुतयोभवन्ति । संपूर्णहोमपक्षे एव षोड-राधामंत्र विभागे एकविंदात्युत्तरदातरूपकाणां प्रतिरूपकं षोडदा षोडशेति एकसहस्रं नवशतानि षट्त्रिंशचाहुतयः। सम्पूर्ण होमपक्षे एवाष्टाचत्वारिंदान्मन्त्रविभागे एकविंदात्यूत्तरदातरूपकाणां प्रति-रूपकमष्टाचत्वारिंदादिति पश्चसहस्राण्यष्टौ दातानि अष्टौचाहुतयः। समग्रहोमपक्ष एवैकोनसप्तत्युत्तरकातमन्त्रविभागे एकविंकात्युत्तर-शतरूपकाणामेकोनसप्तत्युत्तरं शतं मन्त्रा इति विंशाति सहस्राणि ( चत्वारि शतान्येकोनपश्चा ) शदाहुतयः। समग्रहोमपक्षेषु सर्वे-ष्वप्येकाद्श रूपकाश्चमकस्य भवन्ति।तत्र प्रतिरूपकमेकाद्शानुवाकै-रेकाद्दीकाद्द्याहुतय इति चमकाहुतय एकविंदात्युत्तरं दातं भवति। सर्वत्र चान्ते वसोद्धारा चेति रुद्रैकाद्शिन्यामाहुतिसंख्या॥ अथ महारुद्राहुतिसंख्या ॥ तत्र चैकविंदात्युत्तरद्यातस्यैकाद्दाभिर्गणनात् एकसहस्रं त्रीणि रातान्येकत्रिंदाच रूपका भवन्ति। सर्वत्र चान्ते वसोर्द्धारा ॥ अत्र शतांशस्त्रयोद्श रूपकाः । रूपकाणामेकत्रिंशद्व-शिष्यते। एवं च शतांशहोमपक्षाङ्गीकारे त्रेधा श्रातांशस्य त्रयोदशरूपकाणां प्रतिरूपकं तिस्रस्तिस्र इत्येकोनचत्वा-

रिंशदाहुतव्यः ॥ अवशिष्टानामेकत्रिंशद्रूपकाणां कृते आचाभिस्ति-सृभिर्ऋग्भिः प्रत्येकमेकैकेति तिस्रः। अन्तैः पूर्वोक्तप्रकारयुक्तैस्त्रि-भिर्यजुर्भिः प्रत्येकमेकैकेति तिस्रः । इति मिलित्वा पश्चचत्वारिंदा-दाहुतयः। चमकानुवाकैरेकाद्शभिः प्रत्येकमेकैकेत्येकाद्शेति पूर्वी-क्ताभिः सह षट्पश्चारात्। अन्ते वसोर्द्धारा च। रातां राहोमपक्ष एव षोढा मन्त्रविभागे त्रयोद्शरूपकाणां प्रतिरूपकं षट् षडिलाष्ट-सप्ततिराहुतय:। अविशिष्टेकत्रिंशद्रूपकाणां कृते आद्याभिस्तिसृभी ऋगिभः प्रत्येकमेकैकेति तिस्रः। अन्त्यैस्त्रिभिर्यज्ञिभः प्रत्येकमेकैकेति तिस्रः। एवं मिलित्वा चतुरशीतिः। पूर्ववचमकानुवाकैरेकादशेति पूर्वोक्ताभिः सह पश्चनवतिः। ततो वसोर्द्धारा । दातांदाहोमपक्ष एव षोडदाधा मन्त्रविभागे त्रयोद्दारूपकाणां प्रतिरूपकं षोडदोति द्वे दाते अष्टाहुतयः। अविशिष्टेकित्रिंशद्रूपकाणां कृते पूर्ववत्प्रथमर्गिभस्तिस्रः अन्त्ययज्ञिभिस्तिस्र इति षट्। पूर्ववदेव चमकानुवाकैरेकाद्दा। इति मिलिला हे राते पश्चविंदातिश्च। अन्ते वसोद्धीरा च। रातांदाहोमपक्ष एवाष्टाचत्वारिंदान्मन्त्रविभागे त्रयोद्दारूपकाणां प्रतिरूपकमष्टाच-त्वारिंशदष्टाचत्वारिंशदिति षर् शतानि चतुर्विंशति श्राहुतयो भव-न्ति । अवशिष्टैकत्रिंशद्रूपकाणां कृते प्रथमाभिस्तिसृभी ऋग्भिः प्रत्येकमेकैकेति तिस्रः। पूर्वोक्तप्रकारयुक्तैरन्त्ययजुर्भिस्तिस्रः पूर्ववच-मकानुवाकैरेकाद्या। इति पूर्वोक्ताभिः सहैकचत्वारिंदादुत्तरं षट्दात माहुतीनाम्। ततो वसोर्द्धारा च॥ शतांशहोमपक्ष एवैकोनसप्तत्युत्तर-द्यातमन्त्रविभागे त्रयोद्दांरूपकाणां प्रतिरूपकमेकोनसप्तत्युत्तरं द्यात-मिति हे सहस्रे एकदातं सप्तनवतिश्चाहुतयः। अविदाष्टेकत्रिंदादूपकाणां कृते पूर्ववत्प्रथमाभी ऋगिभस्तिस्रेऽन्त्ययज्ञिभिस्त्रिभिः पूर्ववत् तिस्रः। पूर्ववदेवचमकानुवाकैरेकादश। इति मिलित्वा दे सहस्रे दे शते चतुर्दश च, अन्ते वसोधारा। अथ महारुद्र एव दशांशहोमपक्षे एकसहस्रं त्रीणि शतान्येकत्रिंशचेति रूपकाणां दशमोंऽश एकशतं त्रयस्त्रिशः वे ति भवति । एक एव रूपकोऽवशिष्यते ॥ अत्र च त्रेधा मन्त्रविभागे त्रयस्त्रिशद्धिकस्यैकशतस्य रूपकाणां प्रतिरूपकं तिस्र-स्तिस्र आहुतय इत्येकोन चतुः द्यात्याहुतीनाम्। अत्र चमकानां द्शांशो बाद्श रूपका भवन्ति । तत्र प्रतिरूपकमेकाद्शानुवाकैरे-

काद्शैकाद्शेति मिलित्वा हात्रिंशदुत्तरमेकशतमाहृतयः । एताश्च पूर्वाभिः सहपंचरातानि एकत्रिंराचाहुतयः॥ ततो वसोद्धीरा॥ द्शांशहोमपक्षे एव षोढामंत्रविभागे त्रयस्त्रिशदुत्तरशतरूपकाणां प्रतिरूपकं षट्षडिति सप्तरातानि अष्टनवति आहुतयः। चम-कद्वादशरूपकाणां पूर्ववत् प्रतिरूपकं एकादशैकादशेति द्वात्रिश-दुत्तरं एकदातं एताश्च पूर्वीभि स्सह नवदातानि त्रिंदाचाहुतयः ततो वसोधीरा॥ दशांशहोमपक्ष एव षोडशघा मन्त्रविभागे त्रयस्त्रिवादुत्तर शतरूपकाणां प्रतिरूपकं षोडवा षोडवे।ति दे सहस्रे एकशतमष्टाविंशतिश्चाहुतयः। पूर्ववचमकद्वादशरूपकाणां प्रतिरूप-कमेकाद्शैकाद्शेत्येकशतं द्वात्रिंशच। पूर्वाभिः सहैताः द्रे सहस्रे हे राते षष्टिश्चाहुतयः॥ अन्ते वसोर्द्धारा च॥ द्राांराहोमपक्ष एवाष्टाचत्वारिंदान्मन्त्रविभागे त्रयस्त्रिदादुत्तरदातरूपकाणां प्रति-रूपकमष्टाचत्वारिंदादिति षट् सहस्राणि त्रीणि दातानि चतुर द्यी-तिश्चेत्याहुतयः। पूर्ववचमकद्वाद्शरूपकाणां प्रतिरूपकमेकाद्शैकाद-शेति द्वात्रिंशद्धिकमेकशतम्। एताश्च पूर्वीहृतिभिः षट् सहस्राणि पश्च रातानि षोडरा च भवन्ति ॥ अन्ते वसोर्द्धारा च ॥ द्ञांशहोम-पक्ष एवैकोनसक्षत्युत्तरदातमन्त्रविभागे त्रयस्त्रिदादुत्तरदातरूपकाणां प्रतिरूपकं शतमेकोनसप्ततिः शतमेकोनसप्ततिश्चेति मिलित्वा द्राविं-श्वातिसहस्राणि चत्वारिशतानि सप्तसप्तति श्वाहुतयः। पूर्ववच-मकबाद्शरूपकाणां प्रतिरूपकमेकाद्शैकाद्शेत्येकशतं बात्रिंश-च। पूर्वाभिः सहैताः द्व।विंशतिसहस्राणि षट् शतानि नव च भवन्ति। अन्ते वसोर्द्धारा च॥ अथ महारुद्र एव समग्रहोमपक्षे तत्रापि त्रेघा मन्त्रविभागे एकसहस्रं त्रीणि दातान्येकत्रिंदाचेति रूपकाणां प्रतिरूपकं तिस्रस्तिस्र आहुतय इति त्रीणि सहस्राणि नव शतानि त्रिनवति-श्चाहुतयो भवन्ति । चमकस्यैकविंशत्युत्तरैकशतरूपकाणां प्रतिरूप-कमेकाद्दौकाद्दोति मिलित्वैकसहस्रं त्रीणि दातान्येकत्रिंदाचा-हुतयः। एताश्च पूर्वाभिः सह पश्चसहस्राणि त्रीणि दातानि चतुर्विद्यति श्राहुतयः ॥ ततो वसोद्यरा च ॥ अत्रैव समग्रहोमपक्षे तत्रापि षोदा मन्त्रविभागे एकसहस्रं त्रीणि दातान्येकत्रिंदाचीत रूपकार्मा अतिरूपकं षट् षडाहुतय इति सप्त सहस्राणि नव

दातानि षडदातिश्चाहुतयो भवन्ति । चमकस्यैकविंदात्युत्तरैकदात-रूपकाणां प्रतिरूपकमेकाद्दौकाद्दोत्येकसहस्रं त्रीणि दातान्येक-त्रिंशच आहुतय:। इति पूर्वाभि: सह नव सहस्राणि त्राणि शतानि सप्तद्श चाहुतयः॥ अन्ते वसोर्द्धारा च। अत्रैव समग्रहोमपक्षे षोडराधामन्त्रविभाग एकसहस्रं त्रीणि रातान्येकत्रिराचेतिरूपकाणां प्रतिरूपकं षोडरा षोडरोत्येकविंशानि सहस्राणि हे शते षण्णवति-श्चाहुतयः। चमकस्यैकविंदात्युत्तरदानरूपकाणां प्रतिरूपकमेकाद्दौ-कादशेति मिलित्वैकसहस्रं त्रीणि शतान्येकत्रिंश च। पूर्वोक्ताभिः सहैता द्वाविंशतिसहस्राणि षर्शतानि सप्तविंशतिश्चाहुतय:॥ ततो वसोर्द्धारा। अन्नेव समग्रहोमपक्षे तत्राप्यष्टाचत्वारिंशनमन्त्र-विभागे एकसहस्रं त्रीणि दातान्येकत्रिंदाचेति रूपकाणां प्रतिरूपक-मष्टाचत्वारिं राद्ष्टाचत्वारिं रादिति त्रिषष्टिसहस्राण्यष्टौरातान्यष्टा-शीतिश्चाहुतयः । चमकस्यैकविंशत्युत्तरशतरूपकाणां प्रतिरूपकमेका-दशैकादशेत्येकसहस्रं त्रीणि शतान्येकत्रिंशचाहुतयः। एताश्च पूर्वी-क्ताभिर्मिलित्वा पञ्चषष्टिसहस्राणि हे राते ए कोनविंरातिश्चाहुतयः॥ अन्ते वसोर्द्धारा च। अत्रैव समग्रहोमपक्ष एकोनसप्तत्युत्तरदातम-न्त्रविभागे एकसहस्रं त्रीणि शतान्येकत्रिंश चेति रूपकाणां प्रतिरूपकमेकोनसप्तत्युत्तरं रातमिति हे लक्षे चतुर्विराति सहस्राणि नवदातान्येकोनचत्वारिंदाचाहुतयः । चमकस्यैकविदात्युत्तरदातरू-पकाणां प्रतिरूपकमेकाद्दौकाद्शेत्येकसहस्रं त्रीणि शतान्येकत्रिं-शबाहुतयः। पूर्वोक्ताभिः सहैता द्वे रुक्षे षड्विंशति सहस्राणि दे दाते सप्तति श्राहुतयः अन्ते वसोर्धारा च । इति महारुद्रे आहुति-संख्या ॥

अथातिरुद्ध आहुतिसंख्या॥ तत्र चतुर्देश सहस्राणि षर् शतान्येकचत्वारिंशच रूपकाभवन्ति। अत्र शतांश एकशतं षर् चत्वारिंशचरूपकाः। एकचत्वारिंशद्रूपका अवशिष्यन्ते। अतिरुद्धे चमकस्यैकसहस्रं त्रीणि शतान्येकत्रिंशचरूपका भवन्ति। अत्र शतांशस्त्रयोदशरूपकाः। एकत्रिंशद्रूपका अवशिष्यन्ते। एवं स्थिते शतांशपक्षे त्रेधा मन्त्रविभागे षर्चत्वारिंशदुत्तरशतरूपकाणां प्रतिरूपकं तिस्रस्तिस्त्र आहुत्य इत्यष्टत्रिंशदुत्तरा चतुःशत्याहुतीनाम्।

अविशिष्टैकचत्वारिंशद्रूपकाणां कृते आद्याभिस्तिसृभि ऋगिभः प्रत्ये-कमेकैकेति तिस्रः अन्त्ययज्ञार्भः पूर्वोक्तप्रकारयुक्तैस्त्रिभिः प्रत्येकमे-कैकोति तिस्रः। चमकस्य त्रयोदशस्पकाणां प्रतिरूपकमेकादशैका-द्दोति त्रिचत्वारिंशदुत्तरमेकशतमाहुतयः। अवशिष्टैकित्रिंशदूपकाणां कृते " अग्नाविष्णू सजोषसे " त्यनयर्चैकाऽऽहुतिः । इत्येवं मिलि-त्वाऽष्टाशीत्युत्तरा पश्चशत्याहुतीनाम् । अन्ते वसोर्द्धारा। शतांशपक्ष एव षोढा मन्त्रविभागे षट्चत्वारिंदाद्धिकैकदातरूपकाणां प्रतिरूपकं षट्षडित्यष्टौ ज्ञतानि षट्सप्ततिश्चाहुतयः। अविशिष्टेकचत्वारिंजा-द्रूपकाणां कृते पूर्ववदाद्याभिस्तिसृभि ऋगिभस्तिस्रः पूर्ववदेवान्त्य-यजुर्भिस्तिस्र इति षडाहुतयः। चमकस्य त्रयोदशरूपकाणां प्रति-रूपकमेकाद्दौकाद्दोति त्रिचत्वारिंदादुत्तरमेकदातम्। अवदिष्टिक-त्रिंशद्रूपकाणां कृते " अग्नाविष्णू सजोषसे " त्यनयचैंकाऽऽहुति:। इति पूर्वाभिः सहैता एकसहस्रं षड्विंशतिश्चाहुतयः॥ अन्ते वसोर्द्वारा च। शतांशहोमपक्ष एव षोडशधा मन्त्रविभागे षट्चत्वारिंशद्धि-कैक ज्ञातरूपकाणां प्रतिरूपकं षोड्या षोड्योति दे सहस्रे त्रीणि शतानि षट् त्रिंशच।हुतयः। अवशिष्टैकचत्वारिंशद्रूपकाणां कृते पूर्ववदाद्याभिस्तिमृभि र्ऋग्भिस्तिस्रः पूर्ववदेवान्त्ययज्ञिभिस्तिस्र इति षडाहुतय:। चमकस्य त्रयोद्शरूपकाणां कृते प्रतिरूपकमेकाद्शै-काद्शेति त्रिचत्वारिंशदुत्तरमेकशतम् । अवशिष्टैकत्रिंशदूप-काणां कृते 'अग्नाविष्णू सजोषसे' त्यनयर्चेकाऽऽहुति:।इति पूर्वाभि:-सहैता हे सहस्रे चत्वारि शतानि षडशीतिश्चाहुतय:। अन्ते वसोर्द्धारा च। द्यातांदाहोमपक्ष एवाष्टाचत्वारिंदान्मन्त्रविभागे षट् चत्वारिंदाद्-धिकैक शतरूपकाणां प्रतिरूपकमष्टाचत्वारिंशदिति सप्तसहस्राण्यष्ट चाहुतयः। अवशिष्टैकचत्वारिंशद्रूपकाणां कृते पूर्ववदाद्याभिस्ति-सृभि ऋगिभित्तस्रः पूर्ववदन्त्ययज्ञिभिस्तिस्र इति षडाहुतयः। चम-कस्य त्रयोदशरूपकाणां प्रतिरूपकमेकादशैकादशोति त्रिचत्वारिंश-दुत्तरमेकरातम् आहुतयः। अविशिष्टैकित्रिंशद्रूपकाणां कृते 'अग्ना विष्णू सजोषसे ' त्यनयचैंका हुति:। इति पूर्वाभिः सहैताः सप्त सहस्राण्येकरातमप्टपश्चाराचाहुतयः। अन्ते वसोर्द्धारा। रातांरा-हो मपक्ष एवैकोनसप्तत्युत्तरदातमन्त्रविभागे षट्चत्वारिंदाद्धिकैक-

शतरपकाणां प्रतिरूपकमेकोनसप्तत्युत्तरशतमिति चतुर्विशतिसह-स्राणि षट्शतानि चतुः सप्ततिश्चाहुतयः। अवशिष्टैकचत्वारिंशद्र्-पकाणां कृते पूर्ववदाद्याभिस्तिसृभि ऋगिभस्तिस्रः पूर्ववदन्त्ययज्ञिने-स्तिस्र इति षडाहुतयः। चमकस्य त्रयोद्शरूपकाणां प्रतिरूपकमे-काद्शैकाद्शेति त्रिचत्वारिंशदुत्तरमेकशतम् आहुतयः। अविश-ष्टैकित्रिराद्र्वकाणां कृते 'अग्ना विष्णू सजोषसे 'त्यनयर्चैका आहुति:। इति पूर्वाभिः सहैताः चतुर्विशातिसहस्राण्यष्टौशतानि चतुर्विशाति श्चाहुतयः। अन्ते वसोर्द्धारा च॥ अथातिरुद्र एव दशांशहोमपक्षे चतुर्दश सहस्राणि षट् शतान्येकचत्वारिंशचेति रूपकाणां दशमांऽश एकसहस्रं चत्वारिशतानि चतुः षष्टिश्चेति भवति। एक एव रूपकोऽविशाष्यते॥ तथा चमकस्यैक सहस्रं त्रीणि शतानि एक-त्रिंशचेति रूपकाणां द्शमोंऽशः एकशतं त्रयस्त्रिशत् रूपका भवन्ति। एक एव रूपकोऽविशिष्यते अत्र च त्रेधा मन्त्र विभागे एकसहस्रं चत्वारिदातानि चतुःषष्टिश्चेति रूपकाणां प्रातिरूपकं आहुतय इति ॥ मिलित्वा चत्वारि सहस्राणि त्रीणि शतानि द्विन-वातिश्चाहुतय: ॥ अत्र चमकानां द्शांशे एकशतं त्रयस्त्रिशच रूपकाभवन्ति ॥ एक एव रूपकोऽविशिष्यते । तत्र प्रातिरूपकमेका-द्शानुवाकैरेकाद्शैकाद्शेति मिलित्वैकसहस्रं चत्वारिशतानि त्रि-षष्टिश्चाहुतयः । एताश्चपूर्वाभिःसह पंचसहस्राण्यष्टौ रातानि पञ्चपञ्चादाचाहुतयः। ततो वसोर्द्धारा॥ दशांशहोमपक्ष एव षोढा मन्त्रविभागे एकसहस्रं चत्वारि शतानि चतुः षष्टिश्चेति रूपकाणां प्रतिरूपकं षर्षाङिति मिलित्वाऽष्टौ सहस्राणि सप्तरातानि चतुरशीति श्चाहुतयः । चमकस्य त्रयस्त्रिशादुत्तरैकशतरूपकाणां प्रतिरूपकमे-काद्द्रौकाद्द्रोतिमिलित्वैकसहस्रं चत्वारि द्यानि त्रिषष्टिश्चाहुतयः। एताश्च पूर्वोक्ताभिः सह दशसहस्राणि दे शते सप्तचत्वारिंशचाहु-तयः॥ अन्ते वसोर्द्धारा च। दशांशहोमपक्ष एव षोडशधा मन्त्र-विभाग एकसहस्रं चत्वारि शतानि चतुः षष्टिश्चेति रूपकाणां प्रतिरूपकं षोडश षोडशोति मिलित्वा त्रयोविंशतिसहस्राणि च-त्वारि रातानि चतुर्विरातिश्चाहुतयः॥ चमकस्य त्रयस्त्रिरादुत्तरैकरा-तरूपकाणां प्रतिरूपकमेकाद्दीकाद्दीति मिलिन्दीकसहस्रं चत्वारि

शतानि त्रिपष्टिश्चाहृतयः ॥ एताश्च पूर्वोक्ताभिःमह चतुर्विंशाति सहस्राण्यष्टौ शतानि सप्ताशाति श्चाहृतयः। ततो वसोर्छोरा। दशांशाह्मपक्ष एवाष्टाचत्वारिंशन्मन्त्रविभाग एकसहस्रं चत्वारि शतानि चतुः पिष्ट श्चेतिरूपकाणां प्रतिरूपकमष्टाचत्वारिंशद्ष्टाचत्वारिंशदिति मिलित्वा सहस्राणि हे शते हिसप्ततिश्चाहुतयः॥ चमकस्य त्रयास्त्रित्वाहुत्तरैकशतरूपकाणां प्रतिरूपकमेकादशैकादशिति मिलित्वैकसहस्रं चत्वारि शतानि त्रिषष्टिश्चाहुतयः। पूर्वोक्ताभिः सहैता एकसप्तिन्ति सहस्राणि सप्तश्चानि पञ्चित्रेशचाहुतयः। ततो वसोर्छारा च। दशांशहोमपक्ष एवैकोनसप्तत्युत्तरशतमन्त्रविभागे एकसहस्रं चत्वारि शतानि चतुःषष्टिश्चेति रूपकाणां प्रतिरूपकमेकोनसप्तत्युत्तरशतमिति मिलित्वा हे लक्षे सप्तचत्वारिंशत्सहस्राणि चत्वारि शतानि षोडश चाहुतयः। चमकस्य त्रयस्त्रिशत्सहस्राणि चत्वारि शतानि षोडश चाहुतयः। चमकस्य त्रयस्त्रिशत्सहस्राणां प्रतिरूपकमेकोनस्तर्यक्राति मेलित्वैकसहस्रं चत्वारि शतानि त्रिषष्टि श्चाहुत्तयः। पूर्वोक्ताभिः सहैता हे लक्षे अष्टाचत्वारिंशत्सहस्राण्यष्टौ शतान्येकोनाशीति श्चाहुतयः। अन्ते वसोर्छारा च॥

अथातिस्द्र एव समग्रहोमपक्षे चतुर्दशसहस्राणि षट् शतान्ये-कचत्वारिंश्चेति रूपकाणां त्रेषा मन्त्रविभागे प्रतिरूपकं तिस्रस्तिस्र आहुतय इति मिलित्वा त्रिचत्वारिंशत्सहस्राणि नव श्वातानि त्रयोविंशतिश्राहुतयः॥ चमकस्यैक सहस्रं त्रीणि शतान्ये-कत्रिंश्चचेतिरूपकाणां प्रतिरूपकमेकादशिभरनुवाकैरेकादशाहुतयः इति मिलित्वा चतुर्दशसहस्राणि षट् शतान्येकचत्वारिंशचाहुतयः। पूर्वोक्ताभिः सहैता अष्टपश्राशत्सहस्राणि पश्र शतानि जतुःषष्टि-श्राहुतयः। अन्ते वसोर्द्धारा च। समग्रहोमपक्ष एव षोढा मन्त्रविभागे चतुर्दशसहस्राणि षट् शतान्येकचत्वारिंशचेति रूपकाणां प्रतिरूपकं (षट्) षडिति मिलित्वा सप्ताशाति सहस्राण्यष्टौ शतानि षट् चत्वारिंशचाहुतयः। चमकस्यैकसहस्रं त्रीणि शतान्येकत्रिंशचेति रूपकाणां प्रतिरूपकमेकादशैकादशेति मिलित्वा चतुर्दश सहस्राणि षट् शतान्येक चत्वारिंशचाहुतयः। एताश्रपूर्वोक्ताभिःसहैकलक्षं वे सहस्रे चत्वारि शतानि सप्ताशितिश्राहुतयः। अन्ते वसोर्द्धार च। समग्रहोमपक्ष एव षोडशधा मन्त्रविभागे चतुर्दशसहस्राणि षट् शतान्येकचत्वारिंशचेति रूपकाणां प्रतिरूपकं (पोडश )षोडशेति मिलित्वा हे लक्षे चतुर्श्विशत्सहस्राणि हे हाने पर् पञ्चाशबाहुतय:। चमकस्यैकसहस्रं त्रीणि दातान्येकत्रिंदाचेति[ रूपकाणां प्रति]रूपक-मेकादशैकादशेति मिलित्वा चतुर्दशसहस्राणि षर् शतान्येकचत्वा-रिंशचाहृतयः॥ पूर्वोक्ताभिः सहैता हे लक्षेऽष्टा बत्वारिंशतसहस्रा-ण्यष्टौ रातानि सप्त नवतिश्चाहुतयः। ततश्च वसोर्द्धारा। समग्रहोमपक्ष-एवाष्टाचत्वारिं शन्मन्त्रविभागे चतुर्दश सहस्राणि षट् शतान्येकच-त्वारिंशचेति रूपकाणां प्रतिरूपकमष्टाचत्व।रिंशादिति मिलित्वा सप्त लक्षाणि हे सहस्रे सप्त शतान्यष्टषष्टिश्चाहुतयः॥ चमक-स्पैकसहस्रं त्रीणि शतान्येकत्रिंशचेति रूपकाणां प्रतिरूपकमेका-दशैकादशेति मिलित्वा चतुर्दशसहस्राणि षट् शतान्येकचत्वा-रिंशचाहुतय:। पूर्वोक्ताभि: सह सप्त लक्षाणि सप्तद्श सहस्राणि चत्वारि दातानि नव चाहुतयः॥ अन्ते वसोर्द्धारा च। समग्र-होमपक्षएवैकोनसप्तत्युत्तरशतमन्त्रविभागे चतुर्दश सहस्राणि षर् दातान्येकचत्वारिंदाचेति रूपकाणां प्रतिरूपकमेकोनसप्तत्युत्तरं शतमेकोनसप्तत्युत्तरं शतमिति मिलित्वा चतुर्विशति लक्षाणि चतुःसप्तति सहस्राणि त्रीणि शनान्येकोनत्रिंशचाहुतयः। चमक-स्यैकसहस्रं त्रीणि शतान्येकत्रिंशचीत रूपकाणां प्रतिरूपकमेकाद् दौकाद्दोति मिलित्वा चतुर्दशमहस्राणि षट् शतान्येकचत्वारिंश-बाहुतयः। पूर्वोक्ताभिः सहैता श्रतुर्विद्यानिलक्षाण्यष्टाद्यीति सहस्राणि नव शतानि सप्ततिश्चाहुतयः। नतश्च वसोर्छोरा। इत्यतिरुद्राहुति संख्या।

> अथ " नमकादिविभेदेन जपहोमविधौ विधिः। गुरुर्लघुश्चदृष्ट्वाऽयं योज्यः शत्तयाद्यव्यपेक्षया"॥

इति नमक रुद्रस्द्रैकाद्शिनीमहारुद्राऽतिरुद्रेषु मन्त्रविच्छेद्-प्रकार आहुतिविद्रोषश्च द्रितौ।

अथ द्शांश होमे स्थण्डिलकुण्डनिर्माणविधिः। तत्र स्वल्प-संख्याकहोमे स्थण्डिलम्। समन्ततो हस्तमात्रं ब्रिहस्तपरिमितं वा होमानुसारेण कल्पयेत्। अधिकसंख्याकहोमे तु कुण्डं प्रकल्पयेत्। तच नवग्रहमग्वोक्तप्रकारेण॥ स्कान्दपुराणे॥

> " नवग्रहमम्बे कुण्डं हस्तमात्रं समं भवेत्। चतुरश्रमधोहस्तं योनिवर्त्रं समेखलम्॥ चतुरङ्गुलविस्तारा मेखला तद्वदुच्छिता।"

हस्तमात्रं समं-चतसृष्विपि दिक्षु हस्तप्रमाणम् ॥ चतुरश्रं-चतुष्कोणम् । अधोहस्तं – अधः वातमिष हस्तपरिमितं यस्य तत्त्रधोक्तम् । योनिवकं –वक्ष्यमाणलक्षणलिक्षतयोनिर्धस्य वकं, तत्ताहक् ॥ मेखलाप्रमाणमाह ॥ चतुरङ्गलिक्तारेत्यादिना । तहदु-चिछ्नता चतुरङ्गलोज्ञता । एतच कुण्डमयुनहोमानुसारि । योनिलक्षणं तु चिन्तामणौ ।

> " वितस्तिमात्रा योनिःस्यात् षट्सप्ताङ्गलविस्तृता । कूर्मपृष्ठोन्नता मध्ये पार्श्वयोश्चाङ्गलोक्तिता ॥ गजोष्ठसद्दशी तद्द्रदायता छिद्रसंयुता । एतत्सर्वेषु कुण्डेषु योनिलक्षणमुच्यते ॥ मेखलोपरि सर्वत्र अश्वत्थद्रसन्निभा "।

वितस्तिमात्रेति। एतच योनिदैर्ध्यम् । षट्सप्ताङ्गुलविस्तृतेति । षडङ्गु-लिविस्तृता सप्ताङ्गालिविस्तृता वे(त्या)यामे विकल्पः। तद्वद्।यतेत्यनेन दैर्घ्ये प्रमाणान्तरमाह । उक्तलक्षणलिक्षता—गजोष्ठसदृश्यश्वत्थपत्र-सदृशी वा योनिर्भवतीत्यर्थः । इयं च योनिः कुण्डस्य पश्चिमदि-रमागे मेखलोपरि कार्या ॥

मण्डपलक्षणं स्कान्द्पुराणे।

" गृहस्योत्तरपूर्वेण मण्डपं कारयेहुधः।

रुद्रायतन भूमौ वा चतुरश्रमुद्क्ष्लवम्॥

दश हस्तमधाष्ट्रौ वा हस्तान् कुर्यादिधानतः।

तस्य द्वाराणि चत्वारि कर्तव्यानि विचक्षणैः॥

प्रागुदक्षवणां भूमिं कारयेदातनतो नरः।

श्रागुत्तरं समासाच प्रदेशं मण्डपस्य तु ॥ शोभनं कारघेत्कुण्डं यथावस्रक्षणान्विनम् ॥।

अथ प्रकारान्तरेण कुण्ड निर्माणविधिस्तत्रैव-

" द्विहस्तं विस्तृतं तद्वचतुईस्तायनं पुनः। लक्षहोमे भवेत्कुण्डं योनिवक्तं त्रिमेखलम् "॥

पूर्वपश्चिमयोईस्तद्वयविस्तृतं –दक्षिणोत्तरयोश्चतुईस्तायतं – चतुईस्त-खातं चतुरश्चकुण्डं विधेयमित्यर्थः। योनिरुक्षणं तु प्रागुक्तम् ॥

> " ब्रिरङ्गुलोछिता कार्या प्रथमा मेखला बुधै: । त्रिरङ्गुलोन्नता तब ब्रितीया समुदाहृता ॥ उछायविस्तराभ्यां च तृतीया चतुरङ्गुला । ब्रथङ्गुलस्तत्र विस्तार: पूर्वयोरिप शस्यते "॥

(पूर्वयोर्कितीयातृतीययोः) मेखलयोः। चतुईस्तकुण्डे मण्डपप्रमाण-माह—

" तथा षोडदाहस्तः स्या न्मण्डप(श्र) चतुर्मुखः। " मत्स्यपुराणे

"नदीनां सङ्गमे चैव सुराणामग्रतस्तथा।
सुसमे भूमिभागे च देवताधिष्ठि(तो १ ते) चपः॥
ऋत्विग्भिर्गुरुणा चैव सार्छ भूमिं प्रतिक्षयेत्।
खनेद्वे तत्र कुण्डं च सुसमं हस्तमात्रकम्॥
द्विगुणं लक्षहोमे च कोटिहोमे चतुर्गुणम्।
युग्मशो ऋत्विजः प्रोक्ता अष्टौ ते वेदपारगाः॥
कन्दमूलफलाहारा दिधिशीराशिनोऽपिवा "।

अष्टाष्ट्रस्विज इत्युपलक्षणम्। अतो यत्र शान्तिकर्मादि वेगेन निर्वाश्चं भवित तत्र यावद्भिक्रित्विग्भिः कर्म वेगेन निर्वहित नावत ऋत्विजो षृणीत । यद्यपि खत्बत्यागो यजमानेनैव कार्यस्तथापि बहुकर्तृके होमे त्यागस्य विभिन्नकालत्वेन त्यागकालस्यं ज्ञातुमश्चवाद्योमोपकम एव यष्टव्यदेवताः स्मृत्वा यजनीयद्रव्यं च मनिस निधाये ' इं यथा-देवतमस्त्विंत स्व(त्व) त्यागः कार्यो यजमानेन । अथ

## वसुधारा प्रकार:। चिन्तामणी॥

- " घृतकुम्भं वसोद्धीरां पातयेद्(नि ? न)लापि । ओदुम्बरीं अथाद्वी च ऋज्वीं कांटर वर्जिनां-बाहुमात्रां खुवं कृत्वा ततस्तंभद्वयोपिर ॥
- " घृतधारां तथा सम्यगग्नेरुपरि पातयेत् " ॥

अत्र वसुधारायां मन्त्र श्रमकानुवाकाः मन्त्रान्तराण्यपि श्रयन्ते।

" आवयेत्सृक्तमाग्नयं वैष्णवं रीद्र मेन्द्वम् । महावैश्वानरं सम्यक् ज्येष्ठसाम च पाठयत् "॥

## इति स्थण्डिलकुण्डनिर्माणविधिः।

अथ बीधायनप्रांक्तः पञ्चाङ्गन्यासिविधिः। पञ्चाङ्गम्द्रशब्दस्य षडङ्गम्द्रशब्दस्यायमथः-(पञ्चप्रकारांङ्गन्यासाः यस्मिन् मः) पञ्चाङ्गम्द्रः। एवं षडङ्गम्द्रोपि। तत्र पञ्चाङ्गन्यासेषु शिष्वाद्यस्त्रान्तमेकत्रिंशदङ्गन्यासः प्रथमः। मूर्डादिपादान्तं दश्चन्यासो द्वितीयः। पादादिम्-र्ज्ञान्तं पञ्चन्यासः तृतीयः। गुद्यादिमस्तकान्तं षडङ्गन्यासश्चतुर्थः। हृद्याद्यस्त्रान्तं पञ्चन्यासः? पञ्चमः। एवं पञ्चाङ्गन्यासः। प्रजननादि सर्वोगपर्यन्तं षोडशाङ्गन्यासोऽपरः॥ अयं च षष्ठोङ्गन्यासः॥ पूर्वोन्क्तपञ्चप्रकारन्याससहितः पञ्चाङ्गम्द्रः॥ षट् प्रकारन्याससहितः षड-ङ्गम्दः॥ अथ महान्यासविधिः।

ततः पश्चाङ्गम्हाणां न्यासपूर्वकं जपहोमार्चनविधिं व्याख्या-स्यामः—'याते रुद्दे 'ति शिखायाम्—' अस्मिन्महत्यर्णवे ' इति शिरसि—'सहस्राणी'ति ललाटे—'हंसः शुचिष'दिति भुवोर्मध्ये— 'त्रियम्बकं यजामह ' इति नेत्रयोः—' नमः श्रुत्यायचे'ति कर्णयोः 'मानःस्तोक ' इति नासिकायाम्—' अवतत्ये 'ति सुखे ' (नीलग्री-बेति हों) ' कण्ठे—' नमस्ते अस्त्वायुधाये ' ति बाह्धोः—' याते हेति-रि'त्युपबाह्धोः, ' परिणोरुद्रस्ये 'ति मणिबन्धनयोः, ' ये तीर्थानी 'ति हस्तयोः — ' सद्योजात'मिति पश्चानुवाकान् पश्चस्वङ्गुलीषु, ' नमो वः किरिकभ्यः इति हुद्यं, 'नमा गणेभ्यः इति पृष्ठं-'नमा हिरण्यवाह्यः इति पार्श्वयोः, 'विज्यंथन रिति जहरं, हिरण्यगभेः इति नाभों, 'मीडुप्टमंति कहन्याम् – 'य भृतानामधिपत्यः इति गुह्यं, येअनेष्यित्ते अण्डयाः, 'मिद्राराजातवदाः इत्यपाने–'माना महान्तः मित्यृताः, 'एष त इति जान्वोः य संसृष्टजिदिति जङ्घयोः, विश्वं भृतमिति गुल्फयोः–'य पथाःमिति पादयोः, 'अध्य वोच दिति कवचम्, 'नमो विल्मिनः इत्युपकवचम्, 'नमो अस्तु नीलग्रीवाये कि तृतीयम् 'नेत्रं, प्रमुश्च धन्वनः इत्यस्त्रम्। य एतान्वन्ता श्चे ति दिग्बन्धः। 'ओं नमो भगवते महाये ति नमस्कारं न्यसेत्॥

" ऑकारं मूर्झि विन्यस्य नकारं नासिकाग्रतः। मोकारान्तु छछाटे वै भकारं मुख्यमध्यतः॥ गकारं कण्ठदेशे तु वकारं हृदि विन्यसेत्। तेकारं दक्षिणे हस्ते ककारं वामतो न्यसेत्॥ द्राकारं नाभिदेशे तु यकारं पाद्योर्न्यसेत्। सव्यं च पाद्योर्न्यस्य वामं न्यस्योक्षमध्यतः अघोरं हृदि विन्यस्य मुखे तत्पुक्षं न्यसेत्। ईशानं मूर्झि विन्यस्य हंसो नाम सदाशिवः॥ हंसहंसेति यो ब्रूयात् हंसो नाम सदाशिवः॥

ईशानं मूर्शि विन्यस्येत्यस्यायं अर्थः ईशानं मूर्शि विन्यस्य हंस हंसेति ब्रुयात्। एवं कृते सति हंसो नाम-हंस इति प्रसिद्धः सदाशिवो भवेत्। अमुमेवार्थमनुवद्ति ' हंस हंसेति यो ब्र्याद्धंसो नाम सदाशिव इति॥ "एवं न्यासिविधिं कृत्वा ततः सम्पुटमारभेत् "॥ "त्रातारिमन्द्रं, त्वन्नो अग्ने सुगन्नः पन्थाम, सुन्वन्तं, तत्वाया, ग्या नोनियुद्धि, वीयँ सोम, तमीशान, मस्मे रुद्दा, स्योना पृथिवि।" इत्येत्तरसम्पुटम्। इन्द्रादीन् दिश्च विन्यस्यैवमेवात्मिनिरोद्दीकरणं कृत्वा। वियूरिम् त्यनुवांकनमानुषंगण त्यगस्थिगतेः पापैः प्रमुच्यते । सर्वभून्तेष्वपराजितो भयति । यक्षगन्धर्व भृतप्रतिपद्माच्छ्रह्मराक्षमयमदृत्न्द्राक्षिनिह्याकिनीसपिश्वापद्तरकराद्यपद्रवाः सर्वे ज्वलन्तं पद्यन्तु मां रक्षन्तु । मनोज्योति, रबोष्यग्निमृद्धानं, ममीणित जातवदा, इति गुद्याद्याभिमन्त्र्यात्मरक्षा कतिव्या ब्रह्मात्मन्वद्मृजतत्त्यनुवांकेन शिवसङ्कल्पं हृद्यं पुरुषमृक्तं शिरः – उत्तरनारायणं शिक्या—अप्रतिरथं कवचं – प्रतिपृरुषद्वयं नेत्रम्, शतरद्वीयमस्त्रं, पञ्चाङ्गं सकुज्ञपेत् अष्टाङ्गं प्रणम्याथात्मानं रुद्रक्षं ध्यायेत् ॥

" शुद्धस्पिटिकसङ्कारां त्रिनेत्रंपश्चवक्रकम् ।
गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभृषितम् ॥
नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयक्रोपवीतिनम् ।
न्याग्रनमींत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् ॥
कमण्डल्वक्षसृत्राभ्या मन्वितं शूलपाणिनम् ।
ज्वलन्तं पिङ्कलजटाशिष्वमुद्योतकारिणम् ॥
अमृतेनाष्ठुतं हृष्टमुमादेहाईधारिणम् ।
दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितम् ॥
दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितम् ॥
दिव्यतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम् ।
नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् ॥
सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् ।
एवं ध्यात्वा ब्रिजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् " ॥ इति
इति पञ्चाङ्गन्यासविधिः ॥

#### अथ मद्राभिषकविधि:॥

अभिषंके पूर्वोक्तन्य।सा अपि समुद्यीयन्ते। अथाता कद्रस्ता-मार्चनविधि व्याख्यास्यामः। आदित एव तीर्थे स्नात्वा शुचिः प्रयतो ब्रह्मचारी शुक्कुवासाः ईशानस्यप्रतिकृतिकृत्वा तस्य दक्षिणाप्रत्यग्देशे नन्मुखःस्थित्वाऽत्मनि देवताः स्थापयेत्॥ प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु॥ प्रादयो विष्णु स्तिष्ठतु। हस्तयोः हरि स्तिष्ठतु। बाहुवोरिन्द्र

स्तिष्ठतु। जठरे अग्नि स्तिष्ठतु। हृद्ये ज्ञिवस्तिष्ठतु। कण्ठे चसव स्तिष्ठन्तु। वके सरस्वती तिष्ठतु। नामिकयोर्वायुस्तिष्ठतु। नय-नयोः सृयीचन्द्रमसौ (तिष्ठनाम्)॥ कर्णयोरिधनी तिष्ठेतां। रद्रास्तिष्ठन्तु । मूर्डन्यादित्यास्तिष्ठन्तु ॥ शिरसि महादेव: तिष्ठतु,। शिलायां वामदेव स्तिष्ठतु। एष्ठं पिनाकी निष्ठतु॥ पुरनः ज्ली निष्ठतु॥ पार्श्वयोः शिवाशङ्करौ (निष्ठनाम्)॥ सर्वतो वायुस्तिष्ठतु। नतो बहिः सर्वतोग्निज्बीलापरिमालावृनस्ति-ष्ठतु। सर्वेष्वङ्गेषु सर्वादेवास्तिष्ठन्तु। मां रक्षन्तु। अग्निर्मेवाचिश्रित इति यथा लिङ्गमङ्गानि संमृज्य अथैनं गन्धाक्षतपुष्पधूपदीपैरातमानं प्रत्याराधयेत्। आराधितो मनुष्यै स्त्वं सर्वेर्देवैः रसादिभिः-। आवाह्यामिभत्तया त्वां मां गृहाण महेश्वर ॥ त्र्यंबकं यजामहे इत्य-थैन माराधयेत्। अग्निर्मेवाचिश्रितः इत्यादेरयमर्थः। अग्निर्म इत्या-दिभिः वक्ष्यमाणमन्त्रैः यथालिंगं अंगानि संस्पृशेत्। तत्र मन्त्राः। अग्निर्मेवाचिश्रितः। वाग्घृद्ये। हृद्यं मिय। अहममृतो। अमृतं ब्रह्मणि ॥ इति वाचं स्पृदोत् । वायुर्मेप्राणेश्रितः । प्राणो हृद्ये । हृद्यं मिय। अहममृते। अमृतं ब्रह्माणि॥ इति प्राणस्थानं हृद्यं। सूर्यों मे चक्षुषि श्रितः। चक्षुर्टृद्ये। हृद्यं मिय। अहममृते। अमृतं ब्रह्मणि ॥ इति चक्षुषी। चन्द्रमामे मनिस श्रितः। मनो इद्ये। हृद्यं मिय । अहमसृते। असृतं ब्रह्मणि। इति मनस्थानं वक्षः । दिशो में श्रोते श्रिताः। श्रोत्र १ हृद्ये। हृद्यं मिय। अहममृते। अमृतं ब्रह्मणि॥ इति श्रोतं। आपो मे रेतिस श्रिताः। रेतो हृद्ये। हृद्यं मिय। अहममृते। अमृतं ब्रह्मणि॥ इति गुह्यस्थानं। पृथिवीमे दारीरेस्थ्रिता। शरीर १ हृद्यं मिय। अहममृते। अमृतं ब्रह्मणि॥ इति शरीरं। ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः । लोमानि हृद्ये । हृद्यं मिय । अहममृते। अमृतं ब्रह्मणि॥ इति रोमकूपान्॥ इन्द्रो मे बले श्रितः। बल्॰हृद्ये। हृद्यं मिय। अहममृते। अमृतं ब्रह्मणि॥ इति सर्वोङ्गं। पर्जन्यों में मूर्धिन श्रितः। मूर्घाहृदये। हृदयं मिय। अहममृते। अमृतं ब्रह्मणि॥ इति मस्तकं। ईशानो मे मन्यौ श्रितः। मन्युईद्ये। हृद्यं मि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ॥ इति को घस्थानं हृद्यं। आत्माम आत्मिनि श्रितः। आत्मा हृद्ये। हृद्यं मिय। अहममृते। अमृतं ब्रह्मणि।। इति चित्तस्थानं वक्षः। एन मे आत्मा पुनरायु-रागात्। एनः प्राणः पुनराकृतमागात्। वश्वानरं। रिव्मिनिवीवृधानः। अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गापाः॥ इति अवि वर्षारं स्पृदात्। एवं अङ्गानि संमृज्य।

मद्ररूपिणं जीवात्मानं स्वदारीरं पृजयेदित्यर्थः॥ तत्रावाहन-मन्त्र:। आराधित इत्यादि। आवाहनव्यतिरीक्तितरोपचारेषु पश्चसु पर्सु वा ' व्यम्बकं यजामह ' इत्ययं मन्त्रः। अन्ननेवद्यमपि मान-मं परिकल्पयेत्। एवमात्मपृजानन्तरं शिवपृजाप्रकारमाह्। "आ त्वा वहन्तु हरयः सचतसः श्वेतै रश्वै सह केतुमद्भिः। वाताजवै-र्बलवद्भिर्मनोजवैरायाहि शीव्रं मम ह्व्याय। शर्वो ? " मित्यावाह-यामीत्याबाह्य संस्थापयेदित्यावाह्नम् " क्यो जानं प्रपद्मामी " त्यावाहनं ददाति॥ "सद्यो जानाय व नमोनम" इत्यासनं द्दाति॥ "भवे भवे नातिभवे भजस्व मा " मिति पाद्यं द्दाति॥ "भवोद्भवाय नम" इत्यब्लिङ्गाभिः स्नानं ददाति॥ अब् लिङ्गा आपोहिष्ठेत्याद्याः॥ अथाद्भिस्तर्पयति॥ " भवं देवं " तर्पयामि॥ शर्व देवं तर्पयामि-ईशानं देवं तर्पयामि-"पशुपतिं देवं " तर्पयामि। "रुद्धं देवं " तर्पथामि॥ "उग्रं देवं " तर्पयामि। "भीमं देवं " तर्प-यामि। "महान्तं देवं '' तर्पयामि। इति तर्पयित्वा " ज्येष्ठाय नम " इत्याच भनीयं ददाति। " श्रेष्ठाय नम " इति मधुपर्के ददाति। "कालाय नम" इति गन्धं ददाति। "कलविकरणाय नम" इति पुष्वं द्दाति। " सर्वभृतद्मनाय नम " इति घृपं द्दाति। "मनोन्म-नाय नम " इति दीपं ददाति " भवोद्भवाय नम " इति काले नैवेद्यं द्दाति॥ अथाष्ट्रभिर्मन्त्रैरष्टौ पुष्पाणि द्दाति। "भवाय देवाय नमः । "शर्वाय देवाय नमः"। "ईशानाय देवाय नमः"। " पशुपः तये देवाय नमः "। " रुद्राय देवाय नमः "। उग्राय देवाय नमः। भीमाय देवाय नमः। महते देवाय नमः॥ अथास्याघोरतनूरघोरेभ्य इत्युपतिष्ठते। अथास्याघोरतनृरित्यस्यायमर्थः। अथ पूर्वोक्तपूजान-इनरमस्यरुद्रस्याघोरतनूरघोरादिशरीराण्युपतिष्ठते। केन ?। अघोरेभ्य

इत्याचनुवाका अग्रे द्रीयिष्यमाणा अपि सौकर्यार्थमत्र लिख्यन्ते। " अद्योरेभ्योऽथद्योरेभ्यो द्योरद्योरतरेभ्यः सर्वतद्दश्वस्वभ्यो ? नमस्ते ? अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषायविद्यहे महादेवाय घीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोद्यात्। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माऽधिप-तिः ब्रह्मणेधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवों ॥ " अथास्या-घोरतनूरघोरेभ्य इत्युपतिष्ठत इत्युक्तम् । तदनन्तरकृत्यमाह् । अथै-तस्य हिरण्येन सृप्तिं कलशेन सन्ततधारां निषिश्चेन्मधुना सर्पिषा पयसा चेक्षुरसेन नालिकेरेण वाऽऽम्ररसेन वा॥ तद्लाभे उद्केन वा॥ 'नमस्तेरुद्र मन्यव' इत्येकाद्शानामनुवाकानाम् अन्ते अग्नाविष्णूस-जोषसेत्यनुवाकान् एकैकं जपेत्। सर्वेषां पारे पुनराराधयेत्। उत्तमा-राधनेन तदेतद्विधानं प्रोक्तम्। सन्ततधारामिति सन्ततधारापदं सहस्रकलशस्याप्युपलक्षणम् । एतदेव घटीस्नानमित्युच्यते । अतः स्नानविधावपि पूर्वोक्त पश्चाङ्गन्यासादि कार्यम् । सर्वेषां पार इत्यादि। सर्वेषामभिलक्षितनमकावृत्तिविशेषाणां पारे समाप्तौ। उत्तमाराधनेन पुनराराधयेत् । अभिषेकानन्तरं पूर्ववदेव पुनः पूजयेदित्यर्थः ॥ पुनराराधये दुत्तमाराधनमिति पाठादुत्तमाराधनमभिषेकानन्तर-पूजां पुनः पश्चात् ? आराधयेत् कुर्वीतेत्यर्थः ॥ पुनः शब्दः प्रथम-पूजापेक्षया, नत्वभिषेकान्ते ब्रिः पूजापेक्षया तदेतब्रिधानं प्रोक्त-मिति। आदावेव पूजाविधानं प्रोक्तमित्यर्थः। अथवा तदेति हिधान मभिषेक।दिषु प्रोक्तमित्युपसंहार:। उत्तमाराधनं तदेतत्प्रोक्तमित्यु-क्तम् । अधुना व्याधिविमोकार्थेऽभिषेककर्मणि विशेषं दर्शयन्न-धिकारभेदात् भिन्नानि फलानि दर्शयति। तेनाभिषिक्तेनोद्केनाक्षी-भ्यामित्यनुवाकेनाव् लिङ्गाभि श्चापदात्संसृज्य पापक्षयार्थी व्याधि-विमोचनार्थी श्रीकामः शान्तिकामः पुष्टिकामस्तुष्टिकामो मोक्षार्थी च कुर्यात्। एवं कुर्वन्सिद्धिमवाम्रोति। आचार्याय दक्षिणां ददाति। द्दा गाः सवत्साः सुवर्णभूषिताः वृषभैकाद्दाः, तद्लाभे एकां गां द्यात्, इत्याह भगवान् बौधायनः। अक्षीभ्यामित्यनुवाको रोग-प्रतिमादानविधेरन्ते प्रदर्शितः। आपोहिष्ठेत्याद्य आब्लिङ्का आश्वलायनघोषद्यान्तेः प्राग्द्दिताः । इति रुद्राभिषेकविधिः॥

अथाङ्कमन्त्राणामृष्यादि । अथ नमकाङ्गन्यासमन्त्राणामृषिदेवता-छन्दांसि । तत्रार्षम् । याते रुद्र, नमः स्रुत्याय, नमो वः किरिकेम्यो, ऽसुन्वन्तमयजमानं, मनो ज्योति, र्यमाय स्वाहेत्येषामग्निः। अस्मिन् महत्यर्णवे । सहस्राणि सहस्रशो । नीलग्रीवा इति नमो गणेभ्य इति, एषां मन्त्राणां ऋषिः दुर्वासाः। ह॰सः ग्रुचि-षत्त्वं नो अग्न, इत्यनयोर्वामदेवः । ध्यम्बकं यजामहे, आनो नियुद्धि-रित्यनयोर्वसिष्ठो। मानस्तोके नमस्ते अस्त्वायुघाय, याते होति-र्नमोबिटिमने, नमो अस्तु नीलग्रीवाये त्येषां भगवान्, अवतत्य धनुः, प्रमुश्च धन्वनः, इत्यनयोर्नारदः, ये तीर्थानि, ये भृतानां, ये पथां य एतावन्तेश्चेत्येषां देवलः। सद्योजातादि पश्चानुवाकानामिशः, ताभिग्नवर्णो पृतनाजितभिति इयोश्च सांहितीर्देवता उपनियदः। नमोहिरण्यबाहवइत्यस्य मण्डूकः, हिरण्यगर्भो यः प्राणत इत्यनयो-र्हिरण्यगर्भः। मीदुष्टम शिवतमेत्यस्या वैराजः। जातवेदस इत्यस्याः काइयपः । अग्ने त्वं पारयाग्ने नयेत्यनयोरगस्त्यः । विश्वानिनइत्यस्या वसुश्रुतः, मानो महान्तमित्यस्या देवराट्। एष ते रुद्र भागः सुगन्नः पन्थामित्यनयो रद्भयस्मम्भूतइत्यनुवाकस्य ब्रह्म जज्ञानं या ते अग्न इत्यनयो श्वविश्वे देवाः, अध्यवोचदित्यस्याः कण्वः, ज्ञातार-मिन्द्रमुर्गः। पश्वासयेत्यनयोगौतमः। तत्वायामीत्यस्याः शुनः शेषः। वयं सोमेत्यस्या बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धु श्च। तमीज्ञानमित्यस्य राहुगणः। अस्मे रुद्रेत्यस्याः प्रगाथः। स्थोना पृथिवी मही द्यौः पृथिवी च न इत्यनयोर्मेघातिथिः। अवोध्यग्निरित्यस्या बुध गविष्ठिरो, मूर्डीनमित्यस्या विश्वरूपो, मर्माणि त इत्यस्याः वायुः। जातवेदा इत्यस्याः स्वयम्भूः ब्रह्मा, यज्जाग्रत इति सूक्तस्य, शिवसङ्कल्पस्य, सहस्रशिषेत्यष्टादशर्चस्य, सूक्तस्य, प्रजापतिः। षोडशर्चस्य चेत्यस्य नारायणः। आशुःशिशान इत्यनुवाकस्याप्रतिरथः। त्वमग्रे इत्यनुवाकस्य हव्यवाहः । इत्यार्षम् । अथ दैवतम् । हंसः ग्रुचिषदि-त्यस्याः सूर्यः, मानस्तोके नमस्ते, अस्त्वायुधाय, या ते हेति, रित्यस्य भगवान् हिरण्यगर्भः।यः प्राणतं इति प्रजापतिः। जातवेद्से, तामग्निवर्णा, मग्ने त्वं पार्य विश्वानि पृतनाजित, मिति जातवेदाः।

अग्नि: । अध्यवीचन्नमोविल्मिनं, नमो अस्तु नीलग्रीवायेति हाम्मु: । त्रातारिमत्यस्या आद्यु: शिशान इत्यस्यानुवाकस्य चेन्द्र: । चतुथ्यी वृहस्पतिः । त्रयोद्द्या वाणाः । त्वन्नो अग्न अबोध्यग्ने नय, या ते अग्न, इत्यग्नि: । सुगन्नः पन्थां यमायस्वाहेतियमः । असुन्वन्तमिति निर्कातिः । तत्वायमीति वरुणः । आनो नियुद्धिरिति वायुः । वयं सोमेति सोमः । तमीशानिमितीशानः ।

असमे रुद्राव्रजज्ञानिमिति ब्रह्मा। स्योना पृथिवीत्यनन्तः पृथिवी वा, मनो ज्योतिरित्युषः। निमृचो मूर्द्धानं जातवेदा इति वैश्वानरः। मर्माणि त इति वर्माद्यो लिङ्गोक्ताः। यज्जाग्रत इति सूक्तस्य मनः। सहस्रशिर्षति सूक्तस्य जगद्धीजं, पुरुषो नारायणः। अद्भ्यः सम्भूत इत्यनुवाकस्य नारायणः। मही चौरिति चावापृथिव्यौ। उपश्वासयेतिरथे। दुन्दुभयश्च अवशिष्टानां रुद्रः। त्र्यम्बकमिति मृत्यु-अयरुद्रः। त्वमग्ने रुद्र इत्यनुवाकस्याग्नियात्मको रुद्रः इति दैवतम्।

अथ छन्दः। हंसः शुचिषदिति तैत्तिरीयकेऽतिजगती। बहुचा नाम् जगती। मानस्तोके, मानो महान्तं, तमीशानं, त्वमग्ने, रुद्र हति जगत्यः। सद्यो जातमिति वृहती हिरण्यगभों जातवेदसे तामग्निवर्णाम् अग्नेत्वं पारय विश्वानि नः पृतनाजितं त्रातारमिन्दं त्वन्नः सुगन्नः, असुन्वन्तं तत्वायामि, आ'नो नियुद्धिः अस्मे रुद्रा मनो ज्योतिरवोधि मूर्जनं मर्माणि जातवेदा यज्जाग्नात इति सूक्तम्। सहस्रशीर्षेत्यश्वालायनानामन्त्यैव। आपस्तम्बानामन्त्यास्तिसः। अद्भ्यः सम्भूत इति हे। आशुः शिशान इति सूक्तमाश्वलायनपाठे त्या ? मपास्या त्या ? ऽऽपस्तम्बपाठे द्वाद्शां ? हे त्यां ? च वर्ज-यित्वा ब्रह्म जज्ञानमुपश्वासयाग्ने नय इत्येता त्रिष्टुभः। मीढुष्टमेति पश्चपदा त्रिष्टुप्। जगती वा। ईशानः सर्वविद्यानामित्यनुवाकः वयं सोम स्योना पृथिवी महीद्यौरिति गायश्यौ। या ते अग्न इत्यतिशक्वरी अवशिष्टा र्ऋचोऽनुष्टुभः। याते रुद्राघोरेभ्य इति च स्वराहनुष्टुप्। शिष्टानां यज्ञंषि । इति छन्दः॥ इति नमकाङ्ग-न्यासमन्त्राणांमृषिदैवत छन्दांसि॥

नमकाङ्गन्यासमन्त्राः प्रदर्श्यन्ते । "या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्तामि चाकशीहि" शिखायाम्॥ "अस्मिन्महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भावा तेषाश्सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि " 11 इति " इदं प्रामादिकं " ॥ इति प्रतिभाति ॥ "सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधि भूम्याम्। तेषा॰सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि " ॥ इति शिरसि ? ॥ " सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधि-भूम्याम् तेषां सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि ["]॥ इति ललाटे॥ " हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदितिथिर्दुरोणसत् । नृषद्वर-सदतसङ्योमसद्ब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजाऋतं वृहत्" ॥ इति भुवोर्मध्ये ॥ " त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्द्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्"॥ इति नेत्रयोः॥ "नमः सुत्याय च पथ्याय च नमः काटयाय च नीप्याय? च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैदान्ताय च ॥ इति कर्णयोः॥ "मा-नस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषुरीरिष:। वीरोन्मा नो रुद्र भामितोर्वधीईविष्मन्तो नमसा विधेम ते " ॥ इति नासिकायाम् ॥ "अवतत्य घनुस्त्व॰सहस्राक्ष रातेषुघे । निशीर्य शल्यांनामुरवा शिवो नः सुमना भव "॥ इति मुरवे॥ "नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः । तेषां सहस्रयो-जनेऽवधन्वानि तनमसि "॥ " नीलग्रीवाः क्षितिकण्ठा द्वि॰रुद्रा उप-श्रिता:। तेषां सहस्रयोजनेवधन्वानि तन्मसि [तै. सं. का. ४. प्र. ५. अ. ११.] " ॥ इति द्वाभ्यां कण्ठे ॥ "नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे । उभाभ्यामुतते ? नमो बाहुभ्यां तव धन्वने "। इति बाह्रो: [ तै. सं. का. ४. प्र. ५ अ. १. ]। "या ते होतिर्मीदुष्टम हस्ते बभूव ते घनुः तयास्मान विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि थ्थु ज ["] इत्युपबाह्वोः। उपबाहुः-मणि-बन्घोपरि भागः। "ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्किणः। तेषां सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि [ते. सं. का. ४. प्र. ५. अ. ११.]" ॥ इति हस्तयोः॥ "सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भजख माम् भवोद्भवाय

[तै. आ. प्र. ६. अ. ४३.] "॥ इत्यङ्ख्ठयोः॥ " वाम देवाय नमो ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो वलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतद्मनाय नमो मनो-नमनाय नमः [तै. आ. प्र. ६. अ. ४४.] " ॥ इति तर्जन्योः॥ " अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः दार्वदार्वेभ्यो नमस्ते अस्तु मृद्ररू-पेभ्यः [तै. आ. प्र. ६. अ. ४५.] ११॥ इति मध्यमयोः॥ "तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमाहि तन्नो रुद्रः प्रचोद्यात् [तै. आ. प्र. ६. अ. ४६.]" ॥ इत्यनामिकयोः॥ ईशानः सर्वविद्यानाभीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा-धिवतिर्द्रह्मणोधिपतिर्द्रह्मा शिवो मे अस्त सदाशिवों ["] ॥ इति कनिष्ठिकयोः॥ "नमो वः किरिकेभ्यो देवाना॰हृद्येभ्यो नमो-विक्षीणकेम्यो देवाना इहदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो देवाना इद-येभ्यो नम अनिईतेभ्यो देवाना हृद्येभ्यो नम आमीवत्केभ्यो देवाना इद्येभ्य: [तै. सं. का. ४. प्र. ५. अ. ९.] "। इति हृद्ये॥ " नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य श्च वो नमः [तै. सं. का. ४. प्र. ५. अ. ४.]" ॥ इति पृष्ठे ॥ "नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाश्च पतये नमः [तै. सं. का. ४. प्र. ५. अ. २.] "॥ इति पार्श्वयो:॥ विज्यंधनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा ६ उत । अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गथिः॥ इति जठरे । [ते. सं. क. ४. प्र. ५. अ. ३.] "हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्यजातः पतिरेक आसीत्। सदाधारपृथिवीं चामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम [तै. सं. का. ४. प्र. १. अ. ८.] " ॥ इति नामौ॥ मीडुष्टम शिवतम शिवो नःसुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं विभ्रदागहि [तै. सं. का. ४. प ५. अ. १०.]" ॥ इति कटवाम् ॥ " ये भूतानामधिपतयो विशिरवासः कपर्दिन-स्तेषा सहस्रयोजने ऽवधन्वानि तन्मसि [ते. सं. का. ४. प्र. ५. अ. ११.]" ॥ इति गुह्ये ॥ "जातवेद्से सुनवाम सोममरातीयतो निद्हाति वेदः। सनः पर्षद्तिदुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः [तैं. आ. प्र. ६. अ. १] ॥ अग्रे वक्ष्यमाणं पूर्वमन्त्रस्य शिर इत्युच्यते? ॥ तद्यथा ॥ तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गो देवीं शरणमहं प्रवचे सुतरिस तरसे नमः॥ अग्नें ?

त्वं पारयानव्यो अस्मान् खस्तिभिरतिदुर्गाणि विश्वा । पृश्च पृथिवी बहुला न उर्वी भवा तोकाय तनयाय दां यो: । विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुन्ननावा दुरितातिपर्षि। अग्ने अत्रिवन्मनसा-गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनृनां । पृतनाजितं महमानं उग्रमित्रं हुवेम परमात्सघस्थात्। स नः पर्पदित दुर्गाणि विश्वा क्षाम देवो अतिदुरितात्यग्नि: [ते. आ. प्र. ६. अ. २] "॥ इत्यपाने ॥ " मानो महान्तंमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम्। मानो पितरं मोत मातरं प्रिया मा नस्तनुवो रुद्ररीरिष: [तै. सं. का. ४. प्र. ५. अ. १०.]" ॥ इत्यूर्वोः ॥ " एप ते रुद्र भागस्तं जुषस्वतेनावसेनपरो मूजवतोतीद्यवततधन्यापिनाकहस्तःकृत्तिवासाः [तै. स. का. ४. प्र. ८. अ. ६.] "॥ इति जान्वोः। " संसृष्टजित् सोमपा-बाहुशर्ध्यध्वधन्वा प्रति हिताभिरस्ता॥ बृहस्पते परिदीयारथेनर-क्षोहाऽमित्राइ,अपबाधमान: ॥ [तै. सं. का. ४. प्र. ६. अ. ४.] " ॥ इति जंघयो: ॥ "विश्वं भूतं भुवनं चित्रंबहुधाजातं जायमानं च यत् । सर्वोद्यष रूद्रस्तस्मै रुद्रायनमो अस्तु ॥ इति पाद्यो: ॥ " अध्यवोचद्धिवक्ता प्रथमो दैव्योभिषक् । अही थ्य सर्वान् जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्यः [तै. सं. का. ४. प्र. ५. अ. १.] " ।। इति कवचम्।। " नमो बिल्मिने च कवचिने च [ते. सं. का. ४. प्र. ५. **७. ६.] " ॥ इत्युपकवचम् ॥ " नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय** मीदुषे अथो ये अस्य सत्वानोहं तेभ्यो करं नम: [तै. सं. का. ४. प्र. ५. ब. १.]" ॥ इति तृतीयनेत्रे ॥ "प्रमुश्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्रियो-र्ज्याम्। याश्च ते हस्त इषवः परा ता भग गवो वप [''] ॥ इत्यस्त्रम् ॥ "य एतावन्तश्च भूया सश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे-तेषा॰सहस्रयोजनेवधन्वानि तन्मसि [तै. सं. का. ४. प्र. ५, ८ १. ]" ॥ इति दिग्बन्धसहित एको न्यासः॥ अथापरो न्यासः॥ तत्र "ओं नमो भगवते रुद्राये" ति नमस्कारं न्यस्येदिति अ्यूयते॥ अस्याय-कोर्थः॥ नमस्कारं-नमस्कारमन्त्रं पूर्वोक्तं पठित्वा नमस्कारं क्रयिः दि।ति ॥ अथान्योर्थः ॥ नमस्कारं न्यसेत् पूर्वोक्तमेव मन्त्रं वक्ष्यमाण-प्रकारेण नमोन्तं न्यसेदिति ॥ तद्यथा ॥ 'ओं मूर्झे नम' इति म्भि 👫 ने नासिकायै नम ' इति नासिकायाम् ॥ मों ? ' ललाटाय

नम १ इति ललादे॥ 'ओं मं मुखाय नम १ इति मुखे॥ 'ओं गं कण्ठाय नम ' इति कण्ठे ॥ ' ओं वं हृद्याय नम ' इति हृद्ये ॥ 'ओं तें दक्षिणहस्ताय नम' इति दक्षिणहस्ते। 'ओं इं वामहस्ताय नम ' इति वामहस्ते॥ 'ओं द्रां नाभिदेशाय नम ' इति नाभिदेशे॥ ' ओं यं पद्भ्यां नम ' इति पादयो:न्यासः ॥ अथापरः प्रकारः ॥ ओं नं भं गं वं तें रुं द्रां यं इत्येभिरक्षरैः क्रमेण मूर्घादिपादान्त-प्रदेशान् स्पृशेदिति ॥ अत्र चायं क्रमः॥ पूर्वोक्तदिग्वन्धसाहितं न्यासं विधाय तत ओं नमो भगवते रुद्रायेत्युचार्य प्रणम्य ततश्च ओं मूर्झे नम इत्यादि न्यासं वा ओमित्यादि न्यासं कुर्यादिति॥ अयं च द्वितीयो न्यासः ॥ अथान्यो न्यासः ॥ " सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमोनमः भवे भवे नाति भवे भज स्वमां भवोद्भवाय नमः [तै. आ. प्र. ६. अ. ४२] " ॥ इति पाद्योः ॥ " वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नम श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कालविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्व भूत दमनाय नमो मनोन्मनाय नम: ["] ॥ इत्यूरुमध्ये ॥ "अघोरेभ्योऽथघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः रार्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ["]॥ इति हृद्ये॥ "तत्पुरुषाय विद्याहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोद्यात् ["] ॥ इति सुरवे ॥ " ईशानः सर्वचाना मीश्वरः सर्वभूतानाम् ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो-धिपतिर्ब्रह्मा शिवों में अस्तु सदाशिवों ["] हंस हंस "॥ इति मूर्धि॥ इति तृतीयो न्यासः॥ अथ सम्पुर्टी कुर्वीत ॥ मुद्रिताञ्जलि-प्रदर्शनं सम्पुरीकरणम्॥ तच क्रमेणेन्द्रादिदिक्षु वक्ष्यमाणमन्त्रैः कुर्यात्॥ " त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रा इवे हवे सहव शूरमिन्द्रम्। हुवे नु दाकं पुरुहृतमिन्द्र "स्वस्तिनो मघवा धात्विन्द्र: [तै. सं. का. १. प्र. ६. अ. १२. ] ॥ त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोऽवयासि-सीष्ठाः। यजिष्ठो वहितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्य-स्मत् [तै. सं. का. २. प्र. ५. अ. १२. ]॥ सुगन्नः पन्थामभयं कृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे यम एति राजा। यस्मिन्नेनमभ्यषिञ्चत देवाः। तदस्य चित्रं हविषा यजाम [तै. ब्रा. अ. ३. प्र. १. अ. २. ] ॥ असुन्वन्तमयजमान मिच्छस्तेनस्येत्यांतस्करस्यान्वेषि। अन्यमस्मदिच्छसात इत्या नमो

देवि निर्ऋते तुभ्यमस्तु [ते. सं. का. ४. म. २. व. ५. ]॥ तत्वायामि अह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजधानो हविर्मिः। अहेडमानौ वरुणेह बोध्यु-**रुदा॰समानः आयु प्रमोषीः** [ते. सं. का. २. प्र. १. अ. ११. ] ॥ नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं। सहस्राणीभिरुपयाहि यज्ञम्। वायो अस्मिन् हविषि माद्यख। यूयं पात खस्तिमिः सद्दानः [तै. बा. अ. २. ४. ८. अ. १.] ॥ वयं सोम व्रते तव। मनस्तन्यु विभ्रतः। प्रजावन्तो अशीम्राहि॥ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति । धियं जिन्व मवसे हमहे वयम्। पूषानो यथा वेदसाम सद्वधे रक्षिता पायुर-द्ब्धस्वस्तये॥ अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहृतौ सजोषाः यः शंसते स्तुवते घाषि यज्ञ इन्द्रज्येष्ठा अस्मां अवन्तु देवाः॥ स्योना पृथिवी थवा नृक्षरा निवेदानी यच्छान: दार्मसप्रथा: " ॥ इति सम्पुटीकरणम् ॥ अथेन्द्रादि नमस्कारः॥ अत्रापि पूर्वोक्ताएव मन्त्रा ग्राह्याः॥ सम्पुटीकरणे नमस्कारे चेन्द्रप्रकाशाग्राह्या इति नियमो पूर्वोक्ता एव मन्त्रा ग्राह्या इति नियमः ॥ अथ गुह्याद्यभिमन्त्रणम् ॥ अयमेव चतुर्थो न्यासः॥ "मनोज्योतिर्जुषातामाज्यं विच्छिन्नं यज्ञ॰सिमं द्घातु। या इष्टा उषसो निम्रुचश्चताः सन्द्घामि ह्विषा घृतेन [तै. सं. का. १. प्र. प्र. अ. १०. ] " ॥ इति गुह्ये ॥ "अवो-ध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुाभिवायतीसुषासम् यहा इव प्रवया-मुज्जिहानाः प्रभानवः सिस्रते नाकमच्छ [तै. सं. का. ४. प्र. ४. अ. ४. ] " ॥ इत्युद्रे ॥ मूर्द्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जात-मग्निम् कविं सम्राजमतिथिं जनाना मासन्नापात्रं हृद्ये ॥ "मर्माण देवा: [तै. सं. का. १. प्र. ४. अ. १३.] ' ॥ इति ते वर्मभिश्छाद्यामि, सोमस्त्वाराजाऽसृतेनाभिवस्तां । र्वरीयो वरिवस्ते अस्तु जयन्तं त्वां अनुमदन्तु देवाः॥ [तै. सं. का. ४. प्र. ६. अ. ४.] इयमृक्घ पुस्तके अस्ति॥ "मर्माणि ते वर्मणा छाद्यामि सोमस्त्वा राजा मृतेनानुवस्ताम् उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु " ॥ इति भुरवे ॥ " जातवेदा यदि वा पावकोसि। वैश्वानरोयदिवा वैद्युतोसि। द्यां प्रजाभ्यो यजमानाय लोक मूर्ज्जे ? पुष्टिं द्द्दभ्याववृत्स्व [तै. ब्रा. अ. ३. प्र. १०. अ. ५.] " ॥ इति शिरिस ॥ इति चतुर्थो न्यासः॥

अयमव गुह्याचिभिमन्त्रणमिनिचात्मगक्षा चेनि व्यपदिश्यते ॥ अथ जिचसङ्गरुपादिन्यासः॥

तत्र शिवसङ्करपसूक्तम्॥ "यज्जायतो द्रमुद्ति दैवं तदु सुसस्ध नथैति। दृरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरकं तन्मे मनः शिवसङ्करपमस्तु॥ यन कमीण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विद्थेषु धीराः। यद्पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्गल्पमस्तु ॥ यत्प्रज्ञानमुतचेतो घृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्न ऋते किश्चन कम कियते तनमे मनः शिवसङ्करपमस्तु॥ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीत-ममृतेन सर्वम्। येन यज्ञस्त्रायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कलप-मर्]॥ यस्मिन्नू त्रः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाःविवाराः यसिंमिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ सुषा रथिरश्वानिवयन्मनुःया हेनीयतेऽभीशुभि वीजिन इव। हृत्य-तिष्ठम् यादिजिरं यविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्करपमस्तु॥ इत्यंतत्स्कं पठित्वा ' हृद्याय नन १ इति हृद्ये, सहस्रशीर्षेति पठित्वा 'शिरसे स्वाहे ? ति विारिस ॥ एतच गणहोमे प्रदर्शितम् ॥ तचाष्टाद्शर्चम् ॥ षोडरार्चन्तु पुरस्तात् पुरुषसूक्ते प्रदर्शितम् ॥ अथोत्तरनारायणम् ॥ " अर्भ्यः सम्भूताः पृथिन्यै रसाच । विश्वकर्मणः समवर्तताघि तस्य त्वष्टा विद्थद्रूपमेति । तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्ने [तै. भाम. ३ अ. १३] वेदाहमं तं पुरुषं महान्त मादित्य वर्णे तमसः परस्तात्। तमेवं विद्वानमृते इह भवति। नान्यः पन्था विद्यतेयनाय ["]॥ प्रजा-पतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहु घा विजायते। तस्य घीराः परिजानन्ति योनिं। मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ["]॥ यो देवेभ्य आतपति। यो देवानां पुरोहितः। पूर्वो यो देवेभ्यो जातः न मोरू चाय ब्रह्मये ["]। रुचं ब्राह्मं जनयन्ताः देवा अग्रे तद्बुबन्। यस्त्वैवं ब्राह्मणो विचात्। तस्य देवा असन्वरो ["]॥ हीश्चते लक्ष्मीश्च पन्त्यौ। अहोरात्रे पर्श्वी। नक्षत्नाणि रूपम् अश्विनौ व्यासं। इष्टं मनिषाण। असुं मनिषाण। सर्वे न निषाण ["]॥ इत्यनेन शिखायै वषडिति।शिखायाम्॥ अथ। अप्रतिरथम्॥ ऋग्वेदे, मं. १०. सू. १०३, "आशुः शिशानो वृषमो न भीसी

घनाघनः क्षोभणऋर्षणीनाम्। सङ्गन्दनोऽनिमिष एकवीरः कानं सेना अजयत्साकामिन्द्रः । मङ्गन्द्नेना निमिषेण जिप्णुना युक्तारेण दुअध्यवनेन घृष्णुना। तिद्नेद्रण जयत तत्सहस्यं युधा नर इषु-हस्तेन बृष्णा । स इषुहस्तैः सनिषक्षिनिः वशीसंख्धा सयुष इन्द्रो गणन । संसुष्टजित्सोमपा बाहुशर्थी उश्रवन्वा प्रतिहिना-भिरस्ता। बृहस्पते परिदीया राथन रक्षोहाऽमित्रां अपवाघनानः। प्रभञ्जत्सेनाः प्रमृणो युघाजयत्र स्माकमेध्यविता रथानाम्॥ प्रवीर: सहस्वान् बलविज्ञायः स्थविरः वाजी सहमान अभिवरि। अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा-तिष्ट गोवित् । गोत्रभिदं गोविदं वज्रमाहं जयन्त मज्म प्रमुणानमोजसा । इमं सजाना अनुवीरधध्वमिन्द्रं सखायो अनुसंरभध्वम् ॥ अभि गोत्राणि सहसा गाहमानो द्यो वीरः ञ्चतमन्युरिन्द्रः । दुश्चयवनः पृतनाषाळयुष्ट्यास्माकं मेना अवतु-प्रयुत्सु । इन्द्र आसां नेता बृहस्पति देक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। देव सनानामिभ भञ्जतीनां जयन्तीनां मक्तो यन्त्वयम्। इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां रार्द्ध उग्रम्। महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयता मुदस्थात्। अस्माकिनद्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु। अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मानु देवा अवताह्वेषु । उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सत्वानां मामकानां मनांसि । उद्घन्नहन्वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तुघोषाः प्रेता जयता नर इन्द्रो व: रार्म यच्छ्तु । उग्रा व: सन्तु बाहवो नाघृष्या यथासथ। अवसृष्टा परापराश्रारव्ये ब्रह्मशंसिते गच्छान्मिवान् प्रपद्यस्व मामीषां कञ्चनो चिछषः। सर्माणि ते वर्मणा छाद्यामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम्। उरोः वरीयो वरुणस्ते कृपणोरुजयन्ते त्वानु देवा मदन्तु । यत्र वाणाः सम्पतन्ति कुमावि-ाशिला इव। इन्द्रो न स्तत्र वृत्रहा विश्वाहा शर्म यच्छतु "॥ इत्य-प्रतिरथेन क्वचाय हुम्॥ इति कवचम्॥ अथ शतरुद्रीयम्॥ "त्वमग्ने रुद्रो असुरो महोदिवस्तवं राधों मारुनं पृक्ष ईशिषे। त्वं वाते रुणैर्यासि चारुवस्त्वं पूषा विधतः पासिनुत्मना । देवा देवेषु अयध्वम् ॥ प्रथमा- द्वितीयेषु अयध्वम् । द्वितीयास्तृतीयेषु अयध्वम् ॥ तृतीयास्चतुर्थेषु अयध्वम् ॥ चतुर्थाः पञ्चमेषु अयध्वम् ॥ पञ्चमाषषद्ठेषु अयध्वम् ॥ षद्याः सप्तमेषु अयध्वम् ॥ सप्तमा अष्टमेषु अयध्वम् ॥ अष्टमानवमेषु श्रयध्वम् ॥ नवमादशमेषु श्रयध्वम् ॥ दशमा एकादशेषु श्रयध्वम् ॥ एक।दशहादशेषु अयध्वम् ॥ इ।दशस्त्रयोदशेषु अयध्वम् ॥ त्रयोदशा-अतुर्देशेषु अयध्वम्॥ चतुर्देशाः पश्चदेशेषु अयध्वम्॥पश्चदेशाः षोड-रोषु अयध्वम् ॥ षोडशाः सप्तद्शंषु अध्वम् ॥ सप्तद्शा अष्टाद्शेषु अयध्वम् ॥ अष्टाद्शा एकान्नविंशेषु अयध्वम् ॥ एकान्नविंशा विंशेषु अयध्वम्॥ विंशा एकविंशेषु अयध्वम्॥ एकविंशा द्वाविंशेषु अय-ध्वम् ॥ द्वाविद्यास्त्रयोविंदोषु अयध्वम् ॥ त्रयोविंद्याश्चतुर्विदोषु अयध्वम् ॥ चतुर्विशा पश्चविशेषु अयध्वम् ॥ पश्चविशाः षड्विशेषु अयध्वम् ॥ षड्विंशाः सप्तविंशेषु अयध्वम् ॥ सप्तविंशा अष्टाविंशेषु अयध्वम् ॥ अष्टाविंशा एकाव्रविंशेषु अयध्वम् ॥ एकाव्रविंशास्त्रिः दोषु अयध्वम् ॥ त्रिंदा एकत्रिंदोषु अयध्वम् ॥ एकत्रिंदााद्व।त्रिंदोषु अयध्वम् ॥ डात्रिंशास्त्रयस्त्रिशेषु अयध्वम् ॥ देवास्त्रिरेकाद्शास्त्रिय-स्त्रिशाः। उत्तरे भवत । उत्तरवत्मीन उत्तरसत्वानः॥ यत्कामइदं जुहोमि। तन्मे समृध्यतां। वयं स्थाम पतयो रयीणाम्॥ भूर्भुवः स्वः स्वाहा [ते. बा. अ. ३ प्र. १३ अ. २] ॥ इत्यनेनास्त्राय फडित्यस्त्रम्॥ इति शिवसङ्कल्पादि न्यासः॥ ( घ ) पुस्तके अथ पंचपंचमोन्यासः अथ वक्ष्यमाणैर्मन्त्रैरष्टाङ्गप्रणामः॥ स च मन्त्रपाठमात्रेणैव निर्वर्यः॥ तत्र मन्त्राः॥ " हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । सदाधार पृथिवीं चामुतेमां कस्मै देवाय हिवधा विधेम [ते. सं. का. ४ प्र. ९ अ. ८] ॥ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगनो बभव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः करमे देवाय हविषा निधेम [''] ॥ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ता द्विसीमतः सुरुचो वेन आव:। स बुन्निया उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च ये।निमसतश्च विव: [तै. सं. का. ४. प्र. २, अ. ८.] मही चौ: पृथिवी चन इमं यज्ञं मिमिश्चताम्। पितृतान्नो मरीमिभः [तै. सं. का. ४ प्र. २ अ. ७]। उपश्वा-सय पृथिवीमुत चां पुरुत्रातो मनुनां विध्वतं जगत्। सदुन्दुभे

संजु रिन्द्रेण देवैदृराद्दवीय्यो अपसेध रात्रृन् [तै. स. का. ४ प्र. ६ अ. ६] अग्ने नय सुपथा राथे अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणायेना भृथिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम [तै. स. का. १ प्र. ४ अ. ४३ ] ॥ याते अग्ने यज्ञिया तन् स्तयेह्यारे।हात्मात्मानमच्छा वस्नि कृण्वन्नस्मे नर्या पुरूणि। यज्ञो भृत्वा यज्ञमस्निद्खांयोनिं। जातवेदो भुव आजायमानः सक्षय एहि ति बा स. २. १. ५ अ. ८]॥ अथावस्वाग्नये दाशेम परीलाभिर्द्यतविद्धश्च हव्यै:। तेभिर्नी अग्ने अमितैर्भहोभिः शतं पूर्भिरायसीभिर्निपाहि ॥ इत्यङ्गप्रणामः ॥ अथाभिषेकषष्ठो न्यासः॥ स चाभिषेकविधान एव प्राक् प्रपश्चितः। एवं न्यासविधिं कृत्वा ततो यजनं जपः पूजा होमाश्च ॥ इति नम-काङ्गन्यासमन्त्राः ?। अथ नमकस्यार्षाचियिधीयते । तत्र पूर्वमसुकः देशोऽमुकका लेऽमुककामो नमकजपं रुद्रैकाद्शिनोजपं महारुद्रजप-मतिरुद्रजपं वा करिष्ये तथा नमकादिष्वन्यतमेन होममभिषेकं वा करिष्य इति सङ्कल्पयेत्। परप्रेषितश्चेत् करिष्यामीत्यभिलपेत्। ततश्चाङ्गन्यासानन्तरमार्षाद् जानीयात्। तद्यथा। नमकानुवाकाना-मृविदैवतछन्दांस्यनुक्रमिष्यामो नमस्ते रुद्र। या ते रुद्र। इत्यनयोः कर्यपः। यात इषुरिस्यस्या । आत्रेयः। यानिषुमिति द्रयोगीतिशो गोधूत्रो वा । अध्यवोचिदत्यस्याः कण्वः । असौ यस्ताम्र इत्यस्या द्योः कशो मरुत्वान्। नमो अस्तु नीलग्रीवाय याते हेतिरिति तिस्र स्तृतीय पश्चमषष्ठाष्ट्रमानुवाका नवमानुवाके॥ नमोवः किरिकेभ्य इति यावन्मानस्तोके परिणो मद्रस्येत्येतेषां भगवान् तृतीयानुवाकस्य देवी वा नवमानुवाकेऽविशष्टस्याग्निः। प्रमुश्च धन्वन इति तिस्रः। सहस्राणि सहस्रघेत्यासां नारदः। द्वितीयानुवाकस्य मण्डुकः। चतुर्थानुवाकस्य सहस्राणि सहस्रुवा इति चतमृणां च दुर्वासाः। सप्तमानुवाकस्य रोमशः ॥ द्रापे अन्धसस्पते विकिरिदेत्यनयोः पुलहो या ते रुद्र शिवेत्यस्या स्कंदः, इमा रुद्रायेति द्वयोर्माण्डब्यः। मानो महान्तमित्यस्य दैवराडारात्त इत्यस्यात्रिः, स्तुहि श्रुतमित्यस्य वैष्याघः। मीहुष्टमेत्यस्य वैराजः ये वृक्षेष्वित्यारभ्यासमार्सेदेवसः इति ऋषयः। अथ देवता॥ असी यस्ताम् इति इयोगादित्यात्मा इंद्र:। या ते रुद्रेत्यस्या स्कन्दारूपी इद्र:। मानो महान्तमित्यस्या

नन्दीश्वरात्मको कद्रः। या त इषु रध्यवोचन्नमो अस्तु नीलग्रीवाग्येत्यासां, चतुर्थपश्चमषघ्यानुवाकानां, आराक्ते मीदृष्टमेति द्वयोश्च, शम्भुः। या ते हेतिरिति तिस्रः श्चाष्टवानुवाकं नवमानुवाकं नमो वः किरिकेभ्य इत्यतः प्राक् मानस्तोकं परिणा इत्येषां भगवान् विस्ष्टः। अवशिष्टानां कद्र इति देवताः। अथ छन्दांसि॥ असौ यस्ताम्रो द्वापे अन्धसस्पन इत्यनयो रास्तारपङ्क्ति राद्या पश्च-पदापङ्किर्वा असौयोऽवसर्पतीति षद्पदा जगती। इमा कद्रायेति चतस्रो जगत्यः (घ) पुस्तके आराक्ते इतितिस्रः त्रिष्टुभः मीदृष्टमेति पंचपदा त्रिष्टुप् महावृहती। यादिश्वष्टाऋचः अनुष्टभः मीदृष्टमेति पंचपदा त्रिष्टुप् महावृहती। यादिशष्टाऋचः अनुष्टभः। याते कद्र इति खाराइनुष्टुप्। याभिति निवृदनुष्टुप् अध्यवचादित्यनुष्टुप् त्रिवृद्धािशानि यजूषि। तत्रापरा विशेषो द्वितीयाच्छानुवाकेषु। अत्र प्रथमाद्वितीयातृतीयेषु क्रमेण महागायत्री वृहत्युष्णिगिति ततो द्वयो महाविराह्य महापङ्किरंत्ययोर्महानुष्टुप्॥ इति छन्दांसि॥ इति विशेषतो नमकस्यार्षादि।

अथ सामान्यतः सकलस्यापि नमकसमुदायस्याप्रिकाण्डान्तः पातित्वाद्ग्निर्ऋषिः रुद्रोदेवता। महाविराद् छन्दः। अथ भगवानृषिः। शम्भुदेवता। छन्दो महाविराङ्गिति। अथ चमकस्य चमकानुवाकानामित्रिः काण्डऋषिः। आद्या गायत्री अग्नावैष्णवी शिष्टं यजः। वाजाद्योऽन्नादिविशोषा देवताः। जपे विनियोगः। होमे कियमाणे होमे विनियोगः इति वाच्यम्।

अथ तैत्तिरीयशाखानुसारेण नमकानुवाकाः प्रदर्शन्ते। तत्र प्रथ-मोनुवाकः॥ नमो मृत्युञ्जयाय। इडादेवह मनुर्धज्ञनी बृहस्पतिस्क्था मदानिश्वासिषद्धिश्वदेवाः सूक्तवाचः एथिवि मातमीमाहिंसीः मधुर्मनिष्ये मधु जनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधु वदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै वितरोनुमदन्तु॥ ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः शा इडादेबह्र्रिति पठनानन्तरं सामूलं ? महजपः अयं (घ) पुत्तेकेन दश्यते॥ "नमस्तं सहमन्यव उत्तोत ईषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः [तै. स. का. ४ प्र. ५] ।। यान इपुः शिवनमा ज्ञित्रं बभूव ने धनुः। शिवा शरव्या यानवनयानो रुद्र मुड्य। या ते रुद्र शिवातन् रघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्तामि चाकशीहि यामिषुं गिरिकान्तहस्ते विभर्ष्यस्तवे । क्षिवां गिरित्रतां कुरु मा हि॰सी: पुरुषं जगत्। शिवन वचमा त्वा गिरिशाछावदामसि। यथा नः मर्वमिज्जगद्यक्मं सुमना अमत् । अध्यवोचद्धिवक्ता प्रथमो दैव्या भिषक्। अहींश्च सर्वान् जंभयन् तमर्वाश्च यातुघान्यः। असी यस्तान्रो अरुण उत बन्नुः सुमङ्गलः। ये चमा॰ गद्रा अभिता दिक्षु श्रिताः सहस्रको वैषार्षेह् इ ईमहे। असौ योऽवस्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अद्दशन्नद्दश्यः। उतैनं विश्वाभूतानि सदष्टो मुडयाति नः। नमो अस्तु नीलश्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे। अथो ये अस्य सत्वानं।ऽहं तेभ्योऽकरं नमः। प्रमुश्च धन्वनस्त्वमुभयो-राक्रीयोज्योम्। या खनं हस्त इषवः परा ता भगवा वप । अवतत्य धनुस्तवं सहस्राक्ष शंतषुषे। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव । विज्यं धनुः कपर्दिनं विशल्यो बाणवा उत । अने-रान्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गथिः। या ते हेति मींदुष्टमहस्ते बभूव ने धनुः। तयास्मान्विस्वनस्त्वमयक्ष्मया परिव्सुज। नमस्ते अस्त्वा-युधायानानताय धृष्णवे । उभाभ्यामुनते नमो बाहुभ्यां तव ध्वन्वने। परि ते धन्वनो हेतिरस्मान् बृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहि तम् ॥ नमस्ते अस्तु भगवन्विश्वेश्वराय महादेबाय ध्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निकद्राय नीलकण्ठाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रोमहादेवाय नमः। हस्ते दिक्ष्विषव उभाभ्यां ब्राविंशतिश्व"॥ इति प्रथमानुवाकः॥ "नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो , नमो बुक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशुनां पतये नमो, नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमने पथीनां पतये नमो, नमो बध्रुशाय विच्याधिऽनेऽज्ञानां पतये नमी, नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो, नमो भवस्य हेत्यै जगतां पत्ये नमो, नमो कद्रायाऽऽ-तताविने क्षेत्राणां पतये नमो, नमस्सृतायाऽहन्त्याय वनानां पतथे नमी नमः । इतः परं " नम इन्द्र इत्यारय्य नातूनतायिनां पत्य नको इत्यंतम् " घ पुस्तके न दश्यते तैत्तरियेऽपि नास्ति

नम इन्द्र जहाकलापिनां पत्रधे नमो नमो वृषाललताधिनां पत्रधे नमो नमो ललाटवृकाधिनां पत्रधे नमो नमो लला ललतामिनां पत्रधे नमो नमो ननाननताधिनां पत्रधे नमो नमे नातनताधिनां पत्रधे नमो नमे रोहिलाध स्थपत्रधे वृक्षाणां पत्रधे नमो, नमो मन्त्रिण वाणिजाध कक्षाणां पत्रधे नमो, नमे मुवन्तये वारिवस्कृत्वाधीषधीनां पत्रधे नमो।

## अयं पाठक्रमोऽत्रयोज्यः

"नम उच्चै घोषायाऽऽक्रन्द्यने पत्तीनां पत्तये नमो नमः कृत्सनवीताय घावते सत्वनां पत्तये नमः ॥ इति वितीयोऽनुवाकः ॥
नमस्सहमानायनिव्याधिन आव्याधिनीनां पत्तये नमो नमः कक्कभायनिषक्षिणेस्तेनानां पत्तये नमो नमो निषक्षिण इषुधिमते तस्कराणां पत्तये
नमो नमो वश्चते परिवश्चते स्तायूनां पत्तये नमो नमे। निचेरवे परिचरा
यारण्यानां पत्तये नमो नमस्मु काविभ्यो जिद्यारसद्य्यो सुष्णतां पत्तये
नमोऽसिमद्भ्यो नकं चरद्भ्यः प्रकृत्नानां पत्तये नमो नम उप्णीषिणे
गिरिचराय कुलुश्चानां पत्तये नमो नम इषुमद्ययो घन्वाविभ्यश्चयं
नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिद्यानेभ्यश्चवो नमो नम आयच्छद्भयो
विमृजद्भ्यश्चवो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विध्यद्भ्यश्चवो नमो नम
आसीनेभ्यः द्यानेभ्यश्चवो नमो नमः स्वपद्भ्यो जायद्भ्यश्चवो नमो
नमस्तिष्टद्भ्यो घावद्भ्यश्चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्चवो
नमो नमो अश्वेभ्योश्वपतिभ्यश्चवो नमः ॥ इति तृतीयानुवाकः॥

नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्रवो नमो नम उगणा-भ्यस्त १ हतीभ्यश्रवो नमो नमो गृतसभ्यो गृतसपितभ्यश्रवो नमो नमो बातभ्यो बातपितभ्यश्रवो नमो, नमो गणेभ्यो गणपितभ्यश्रवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्रवो नमो, नमो महत्भ्यः श्रुल्ञ-केभ्यश्रवो नमो नमो रिथिभ्योऽरथेभ्यश्रवो नमो, नमो रथेभ्यो रथ-पितभ्यश्रवो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्रवो नमो नमः क्षत्भ्य रसंगृहीत्भ्यश्रवो नमो नमस्तक्षेभ्यो रथकारेभ्यश्रवो नमो नमः कुला-लेभ्यः कमीरेभ्यश्रवो नमो नमः पुञ्जिष्टभ्यो निषादेभ्यश्रवो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्रवो नमो नमो मृग्युभ्यः श्वनिभ्यश्ववो

नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्ववो नमः " इति चतुर्थोऽनुवाकः॥ " ओं, नमा भवाय रदाय च॥ नमः श्रवीय च पशुपतये च॥ नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च ॥ नमः कपर्दिन च्युमंकञाय च ॥ नमः सहस्राक्षाय च रातथन्यने च ॥ नमा गिरिशाय च शिपि-विष्टाय च ॥ नमा मीदुष्टमाय चेपुमते च ॥ नमो हस्वाय च वाम-नाय च ॥ नमो बृहते च वर्षीयसे च ॥ नमो बृद्धाय च संबृध्वने च । नमो अग्नियाय च प्रथमाय च ॥ नम आश्ववे चाजिराय च ॥ नमः शीवियाय च शीभ्याय च॥ नम जम्यीय चावखन्याय च॥ नमस्रोत स्याय च हीप्याय च॥" इति पश्चमोनुवाकः॥" ओं, नमो ज्येष्टाय च कनिष्ठाय च॥ नमः पूर्वजाय चापरजाय च॥ नमो मध्यमाय चापगल्भाय च ॥ नमो जघन्याय च बुन्नियाय च ॥ नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च ॥ नमो याम्याय च क्षेम्याय च ॥ नम उर्वेयाय च खल्था च ॥ नमः श्लोक्याय चाऽवसान्याय च ॥ नमो वन्याय च कक्ष्याय च ॥ नमः अवाय च प्रतिअवाय च ॥ नम आशुषेणाय चाशुरथाय च ॥ नमः शृराय चाविभन्दते च ॥ नमो वर्भिणे च वरु-थिने च॥ नमो बिल्मिने च कवचिने च॥ नमः श्रुताय च श्रुत-सेनाय च "॥ इति षष्ठो नुवाकः॥ " नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥ नमो घृष्णवे च प्रमृशाय च ॥ नमो दृताय च प्रहिताय च ॥ नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च॥ नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च॥ नमः स्वायुघाय वसुधन्वने च ॥ नमः स्नुत्याय च पथ्याय च ॥ नमः कार-याय च नीप्याय च ॥ नमः सूद्याय च सरस्याय च ॥ नमो नाद्याय च वैदान्ताय च॥ नमः क्ष्पाय चाऽवटया च॥ नमो वष्यीय चावर्षाय च ॥ नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च ॥ नम इधियाय चातप्याय च ॥ नमो वात्याय च रेष्मियाय च ॥ नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च "॥ इति सप्तमोनुवाकः॥ " नमः सोमाय चरुद्राय च ॥ नमस्ताम्राय चारुणाय च ॥ नमः शंगाय च पशुपतये च ॥ नम उग्राय च भीमाय च॥ नमो अग्रेवधाय च दूरे वधाय च॥ नमो हन्त्रे च इनीयसे च॥ नमो वृक्षेभ्यो हरिकेदोभ्यो ॥ नमस्ता-राय॥ नमः शम्भवे च मयोभवे च॥ नयः शङ्कराय च मयस्करायः च्या नमः शिवाय च शिवतरायच ॥ नमस्तीथ्याय च क्रूल्याय च ॥

नमः पार्याय चावार्याय च॥ नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च॥ नम आतार्याय चा लादाय च। नमः शब्याय च फेन्याय च॥ नमः सिकत्याय प्रवाह्याय च "। इत्यष्टमोनुवाकः। "नम इरिण्याय च प्रपय्याय च। नमः किंशिलाय च क्षयणाय च। नमः कपर्दिने च पुल-स्तये च। नमो गोष्ठथाय च गृह्याय च। नमस्तल्प्या च गेह्याय च। नमः कट्याय च गहुरेष्ठाय च। नमो हृद्य्याय च निवेष्प्याय च ॥ नमः पा॰सव्याय च रजस्याय च । \* (नमो नन्दिकाय च कूष्मा-ण्डाय च । नमः पराय च परन्तपाय च। नमः परमात्मनात्मनाय च धूमाय च। नमो हाराय ताराय। नमो वामनाय च हरिण्याय च। नमः शिवाय च हरिकेशाय च)। नमः शुष्क्याय च हरित्याय च। नमो लोप्याय चोलप्याय च। नम ऊर्व्याय च सूम्यीय च। नमः पण्यीय च पर्णशायाय च। नमोऽपगुरमाणाय चाभिव्रते च। नम आख्लिदते च प्रतिख्लिदते च। नमो वः किरिकेभ्यो देवानां हृद-येभ्यः। नमो विक्षीणकेभ्यो दे०। नमो विचिन्वत्केभ्यो दे०। नमा अनिईतेभ्यो दे०। नम आभीवत्केभ्यो दे० "। इति नवमोनुवाकः। " द्रापे अन्धसस्पते द्रिद्रन्नीललोहित। एषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेमीऽरोमो एषां किश्चनऽऽममत्॥ या ते रुद्र शिवा तनः शिव विश्वाहभेषजी। शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जींवसे। इमार्रहाय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे यथा नः शमस द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नना-तुरम्। मृडानो रुद्रोतनो मयस्कुधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते । यच्छं चयोश्वमनुराय शेपिता तद्द्याम तवरुद्र प्रणीतौ॥ मानो महान्तमुतमानो अभैकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो-वधाः पितरं मोतमातरं प्रियामान स्तनुवोरूद्ररीरिषः ॥ मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानोरू-द्रभामितो बधीईविष्मन्तो नमसा विवेम ते। आराते गोष्नउत पूरूषध्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु। रक्षा चनो अधि च देव ब्रूह्यघा च नः दामयच्छि बिबेहाः॥ स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं सृगं

<sup>\*</sup>इमा: ऋचः घ पुस्तकेन तैत्तरीय पाठेऽपिन

न सीमसुपहत्तुमुग्रम् । सृडा जरित्रे रहस्तवानो अन्यन्ते अस्मान्न-वपन्त सेना:। परिणो रुद्रस्य होति र्वृणक्त परित्वेषस्य दुर्मितर-घायोः । अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमीद्वस्तोकाय तनयाय मृडय॥ मीद्रुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भवे। परमेवृक्ष आयुधं निधाय कृतिं वसान आचर पिनाकं विभ्रदागहि। विकिरिद्विलोहिन नमस्ते अस्तु भगवः। या स्ते सहस्रं हेतयोऽन्यमस्मान्निवपन्तु ताः। सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतय:। तामामीशानो भगव: परा-चीना मुखाकृषि"। इति द्दामानुवाकः। "सहस्राणि सहस्रशो ये रहा अधिभूम्यां। तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मास्। अस्मिन महत्यर्णवेऽन्ति क्षे भव अघि। नेषांसहस्र । नीलग्रीवाः शितिकण्ठा इरार्वाअधः क्षमचराः । तेषां० ॥ नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः दिव<sup>०</sup>म्द्रा उपश्रिता:। तेषां०॥ ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिता:। तेषां ।। ये भृतानामधिपतयो विशिरवासः कवर्दिनः। तेषां ॥। ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिवतो जनान्। तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि ॥ ये पथां पथि रक्षय ऐलवृदायव्युधः । तेषां० ॥ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुकावन्तो निषङ्गिणः तेषां ।। एताहश रेखा मध्यगताः पङ्के तैत्तरीये पाठे, घ, पुस्तकेपिन (ये वनानि-प्रचरन्ति न्युयसपैन्ति तेभ्यो वृष्टिरुदायते तेषां०)॥ ( ये ग्रामानुप-सर्पन्ति तेभ्यो ब्युष्टिमुपासते तेषां०)॥ ये एतावन्तश्च भूया सश्च दिशोरुद्रावितस्थिरे।(तेषां॥ पृथिव्यां येषामन्त्रमिषवस्ते (I)ऽन्तरिक्षे येषां वात इषवस्ते(२) दिवि येषां वर्षमिषवस्ते (३) )॥ (वार) नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषव तेभ्यो द्राप्राची द्रा दक्षिणा द्राप्रतीची द्रोदिची द्रोध्वीस्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं क्रिष्मो यश्चनो द्वेष्टि तं वोजम्भे द्धामि"॥ इत्येकाद्शोनुवाकः नमस्तेरूद्रे त्येतदन्ताः अनुवाकाः [ तै, सं. का. ४ प्र. ५ ] ॥ इति: त्रीणि यर्जुषि ॥ तमो रुद्रेभ्येत्यारभ्य त्रेभाविभाग-प्रकारस्तु षोढाविभागात्मक मन्त्रविभाग प्रकरणे प्राक् प्रदर्शित:॥ इति तैतिरीयशाखानुसारेण नमकानुवाकाः॥ अथ चमकानुवाकाः अग्राविष्णूसजोषसे मावर्धन्तु वां गिरः। चुम्नैर्वा जेभिरागतं॥ वाजश्रमे प्रसवश्रमे प्रयतिश्रमे प्रसितिश्रमे धीतिश्रमे कतुश्रमे स्वरश्चमे श्रोकश्चमे आवश्चमे श्रुतिश्चमे ज्यौतिश्चमे सुवश्चमे प्राणः अमेऽपानअमे व्यानअमेऽसुअमे चित्तं चम आधीतं चमे वाक् चमे मनश्रमे चक्षुश्रमे श्रोत्रं चमे दक्षश्रमे वलं चमे श्रोजश्रमे महश्रम आयुश्चमे जरा चम आत्मा चमे तन्श्चमे रार्म चमे वर्ष वसेऽङ्गानि चमे-ऽस्थानिचमे परू॰िष चमे शरीराणि चमे "॥ इति प्रथमानुवाकः॥ ज्यैष्ठयं चम आधिपत्यं चमे मन्युश्रमे भामश्रमेऽमश्रमेऽम्भश्रमे जेमा चमे महिमा चमे वरिमा चमे प्रथिमा चमे वर्ष्मा चमे द्राष्ट्रया चमे वृद्धं चमे वृद्धिश्चमे सत्यं चमे अदा चमे जगचमे धनं चमे वदाश्चमे त्विषिश्चमे की डा चमे मोदश्चमे जातं चमे जिन्धमाणं चमे सूक्तं चमे सुकृतं चमे वित्तं चमे पेदां चमे भूतं चमे भविष्यचमे सुगश्चमे सुपथ-अमे ऋढं चम ऋढिश्वमे केसं चमे क्राप्तिश्चमे मतिश्वमे सुमतिश्चमे"॥ इति द्वितीयानुवाकः॥ "शं चमे मयश्चमे प्रियश्चमेऽनुकामश्चमे कामश्चमे सीमनस्थ्रमे भद्रं चमे श्रेयश्रमे वस्यश्रमे यश्रश्रमे भगश्रमे द्रविणं चमे यन्ता चमे धर्ता चमे क्षेमश्चेत्र चित्रिश्चमे विश्वं चमे महश्चमे संविचमे ज्ञात्रं चमे सुश्रमे प्रसुश्रमे सीरश्रमे लयश्रम ऋतश्रमेऽमृतश्रमेऽयहमे चमे नामयचमे जीवातुश्चमे दीर्घायुत्वं चमेऽनमित्रं चमेऽभयं चमे सुगं चमे रायनं चमे सूषा चमे सुदिनं चमे"॥ इति तृतीयानुवाकः॥ ऊक्वचमे सूनृता चमे पयश्रमे रसश्चमे घृतं चमे मधु चमे सिधिश्चमे सपीतिश्रमे कृषिश्रमे वृष्टिश्रमे जैत्रं चम औद्भिचं चने रियश्रमे रायश्रमे पुष्टं चमे पुष्टिश्चमे विभु चमे प्रभु चमे बहु चमे भूयश्चमे पूर्ण चमे पूर्णतरं चमे चमेऽक्षितिश्चमे कूयवाश्चमेऽत्रं चमेऽक्षुचमे बीह्यश्चमे यवाश्रमे माषाश्रमे तिलाश्रमे मुद्गाश्रमे खल्वाश्रमे गोधूमाश्रमे मसुरा-अमे प्रियङ्गवश्चमेऽणवश्चमे इ्यामाकाश्चमे नीवाराश्चमें ।॥ इति चतुर्था-नुवाक:॥"आइमा चमे मृत्तिका चमे गिरयश्चमे पर्वताश्चमे सिकता-अमे वनस्पतयश्चमे हिरण्यं चमेऽयश्चमे सीसं चमे त्रपृश्चमे इयामं चमे लोहं चमेऽग्निश्चम आपश्चने वीरुधश्चम औषधयश्चने कुदरपच्यं चनेऽ-कृष्टवच्यं चमे ग्राम्याश्चमे पदाव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वितं चमे विक्थिने भूतं चमे भूतिश्रमे वसु चने वसतिश्रमे कर्म चमे राक्तिश्रमेऽर्थश्रम एमश्रमे इतिश्रमे गतिश्रमे "॥ इति पश्चमोनुवाकः॥ " अग्निश्चम इन्द्रश्चमे सोमश्चम इन्द्रश्चमे सविता चम इन्द्रश्चमे सरस्वती चम इन्द्रश्चमे पृषा चम इन्द्रश्चमे बृहस्पतिश्चम इन्द्रश्चमे भित्रश्चम इन्द्रश्चमे वरुणश्चम इन्द्रश्चमे त्वष्टा चम इन्द्रश्चमे धाता चम इन्द्रक्षमे विष्णुश्चम इन्द्रश्चमेऽश्विनी चम इन्द्रश्चमे महासक्षम इन्द्रश्चमे विश्वे चमे देवा इन्द्रश्चमे पृथिवी चम इन्द्रश्चमे-उन्तरिक्षं चम इन्द्रश्चमे चौश्चम इन्द्रश्चमे दिशश्चम इन्द्रश्चमे मुर्घा चम इन्द्रश्चम प्रजाविश्वम इन्द्रश्चमे १ । इति षष्ठानुवाकः॥ " अंशुश्चमे रिक्सश्चमेऽदाभ्यश्चमेऽिचपतिश्चम उपाण्शुश्चमेऽन्तर्या-मश्रम ऐन्द्रवायवश्रमे मैत्रावरुणाश्रम आश्विनश्रमे प्रति प्रस्थानश्रमे शुकश्चमे मन्थी चम आग्रयणश्चमे वैश्वदेवश्चमे घुवश्चमे वैश्वानरश्चम ऋतु ग्रहाश्रमेऽतिग्राह्याश्चम ऐन्द्राग्रश्चमे वैश्वदेवश्चमे मस्तत्वतीया-अमे माहेन्द्रश्चम आदित्यश्चमे सावित्रश्चमे सारस्वतश्चमे पौष्ण-श्चमे पात्नीयतश्चमे हरियोजनश्चमे "॥ इति सप्तमानुवाकः॥ इध्मश्चमे बर्हिश्रमे बेदिश्रमे घिण्षियाश्चमे सुचश्चमे चमसाश्चमे ग्रावाणश्चमे स्वरवश्चम उपरवाश्चमेऽधिषवणे चमे द्रोणकलशास्त्रमे वायव्यानि चमे पूतभृचम आधवनीयश्रम आग्नीधश्रमे हविधीनं चमे गृहाश्रमे सदश्यमे पुरोडाद्याश्चमे पचताश्चमेऽवभृथश्चमे स्वगाकारश्चमे "॥ इत्पष्टमानुवाकः ॥ " अग्निश्चमेघर्मश्चमेऽर्कश्चमे सूर्यश्चमे प्राणश्चमेऽ-श्वमेघश्चमे पृथिवी चमेऽदितिश्चमे दितिश्चमे चौश्चमे राक्वरीरङ्गलयो दिशाश्रमे यज्ञेन कल्पन्तामृ र्ऋक् चमे साम चमे स्तोमश्रमे यज्ञश्रमे दीक्षा चमे तपश्चम ऋर्तुश्चमे व्रतं चमेऽहोरात्रयोर्धेष्टया बृहद्रथन्तरे चमे यज्ञेन कल्पेताम् "॥ इति नवमोनुवाकः॥ "गर्भाश्चमे वसा-अमे ग्यविश्वमे ग्यवि चमे दित्यवाद् चमे दित्यौही चमे पश्चाविश्वमे पश्चावी चमे त्रिवत्सश्चमे त्रिवत्सा चमे तुर्यवार्चमे तुर्योहि चमे पष्टवाद्चमे पष्ठौही चम उक्षा चमे वज्ञा चम ऋषभश्रमे वेहचमेऽ-नड्डान्चमे घेनुश्चम आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पतां अपानो यज्ञन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पतां॥ (चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोर्त्र यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञो! यज्ञेन कल्पताम् अयं. व्युत्कमोऽस्ति ॥ इति द्रामोनुवाकः॥ "एका चमे तिस्रक्षमे पश्च चमे सप्त चमे नव

चमे एकाद्दा चमे त्रयोद्दा चमे पश्चद्दा चमे सप्तद्दा चमे नवद्दा चमे एकवि॰ दातिश्चमे त्रयोविंदातिश्चमे पश्चविंदातिश्चमे सप्तवि॰ दानिश्चमे पववि॰ दातिश्चमे एकत्रिंदाचमेत्रयस्तिदाचमे चनस्रश्चमेऽष्टी चमे हाद्दा चमे षोडदा चमे विंदातिश्चमे चतुर्वि॰ दातिश्चमेऽष्टाविंदाति श्चमे हात्रिंदाचमे षट्त्रिंदाचमे चत्वारिंदाचमे चतुश्चत्वारि॰ दाचमे- ऽष्टाचत्वारिंदाचमे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च मतुश्च सुवश्च मुर्धा च व्यक्षिय श्चांत्यायन श्चान्त्यश्च भौवनश्च सुवनश्चाविपतिश्च इडा देवहू रितिपरगीयम् १००॥ इत्येकाद्द्योनुवाकः ॥ इति तैत्तरीयद्यारवानुसारेण चमकानुवाकः ॥ अथ नामकेऽवान्तरवाक्यानां प्रयोगः ॥

> 'भास्तरादिविनिर्दिष्टः भाष्यदृष्ट्यऽभिधास्यते। नमकाश्रित मन्त्राणां प्रयोगः फलगोचरः॥ नमस्तेरुद्र इत्यस्याः पुरश्चरणसिख्ये। प्राजाप(तिश्त्यं) चरित्वैकं जपेन्मन्त्रमस्रुंततः॥ एकादशसहस्राणि शुद्धिकाले निरन्तरम्। प्रदक्षिणनमस्कारो कुर्यादीशस्य मन्त्रतः"॥

निरन्तरमिति-नित्य कमीविरुद्धे ? निशोदिव्यतिरिक्ते च काल इत्यर्थः। मन्त्र इति नमस्ते रुद्र इत्यने(नै) व मन्त्रेण प्रतिदिनं प्रदक्षिण-नमस्कारी जपाविरोधकाले स्वदाकत्या पश्चाष्टावष्टाविंदातिरष्टोत्तरदातं वा कुर्वितित्यर्थः॥ एवं च कृतपुरश्चरणो भवति॥ एतत्कमे हविष्या-शिना कर्तव्यम्॥ इविष्याशित्वं चोत्तरमन्त्रेष्विष समानम्॥ तथा नित्यक्रमीदिकमिष ।

पुरश्चरणसिद्धश्च ? दक्षिणामूर्तिसन्निधौ ॥

" एकाद्दासहस्राणां जपात्स(सर्वाध) नादानम्। ततो लक्षजपात्सप्त जन्मपापः प्रणद्यति ॥ तत्र गृह्यविधानेन स्थापियत्वा हुतादानम्। पायसं अपियत्वाऽऽज्ययुक्तं तज्जुहुयाद्धविः॥ द्शांद्रासंख्यया पश्चात् साक्षादेवं स पद्यति"।

तत्रेति-दक्षिणामुर्तिसन्निधौ ॥

मं सर्वतारितनमानेन कुण्डं कृत्वाऽथपावकम् । संस्थाप्य जुहुया छक्षं कापिलेनैव सर्पिषा ॥ गाणपत्यं ? स लभते मन्त्रेणानेन सुन्नतः । अथैनद्र्चयाराज्ञो वक्ष्यते फलमुत्तमम् ॥ पुरश्चरणसिद्धेन द्युद्धेनाथाग्रजन्मना । कारयेद् धैनं लिङ्गे ततोलिङ्गस्य दक्षिणे ॥ अग्निकुण्डं विनिष्पाद्य माधित्वाग्निं निधाय च । नित्यवत्स्थापयेत्तन्न सार्वेदूर्वश्च तण्डुला ॥ द्यास्य हत्येतत् प्रत्येकं जुहुयाद्धविः । सहस्राण्यष्टत्रतसंख्या जपो देवस्य सन्निधौ ॥ देवालयस्य तत्संख्या प्रदक्षिणवरिक्षयाः । ताण्डवं ननुयादीद्य समीपेऽथ नमस्कृतिः ॥ भवेत्तस्यैव पुरतः सहस्राष्टकसंख्यया । एतेश्च कर्मभिस्तस्य प्रसन्नो भगवान् भवेत् ॥

आकर्ण कृष्टे धनुषि ज्वलन्तीं देवीमिषुं भास्वतिसन्द्धानम्। ध्यायेन्महेशं महनीय वेषं दिश्यायुधं योचतनुं ? युवानम् "॥

इति नमस्ते रुद्र मन्यव इत्यस्य प्रयोगः॥ (अथ यात इषु रित्यस्य प्रयोगः)

"दिनानि द्वाद्शैवामुं? चरुभोजी जपेन्मनुम्। अनिषिदेषु कालेषु पुरश्चरणसिद्धये॥ विनियोक्ता भवेद्योग्य स्ततो यद्यन्नकामना। तिलतण्डुलसम्मिश्रयावकाम्बुजकेसरं?॥ एकाद्श सहस्राणि जुहुयादन्नसिद्धये। राजराष्ट्र समुत्पन्न दुर्भिक्षस्योपशान्तये॥ कारयेत् विभवर्येण होमं लक्षेण संख्यया। स्वामी हविस्तत्र चरु गुड्युक्तिलिमिश्रितम्॥

ध्यायदेवं सस्मिनंस्यन्द्नस्थं ? देव्या सार्क्ष तेजसा दीप्यमानम् । इष्विष्वासालङ्कताभ्यां कराभ्यां कृ

इति यात इषु रित्यस्य मन्त्रस्य प्रयोगः॥
(अथ या ते रुद्रस्य प्रयोगः)

"वासरत्रितयं ? याव त्रिरन्तरं जपेन्नरः । नित्यकर्माविरोधेन पुरश्चरणवान् भवेत् ॥ ततः प्रयोगयोग्यंस्या द्यदा गोशान्तिकामना । गोष्ठे हस्तमितं कुण्डं निर्मायाथ हुताशनम् ॥ मधित्वा तत्र संस्थाप्य जहुयाद्युताहुतीः । वैकङ्कता अपामार्गाः समिधो मधुसर्पिषा ॥ अक्तास्तत्र हविः प्रोक्तं गवां शान्तिककर्मणि"।

सिन्सुविकरूपस्तथा मधुनि सर्पिषि चांजनद्रव्यैः ॥ सिमधः पयसा मधुनासर्पिषावांऽजनद्रवैः । अत्काजुहु यादित्यर्थः ॥

> " अथापरः प्रकारोऽयं गवां वै ज्ञान्तिककर्मणि। कलको तीर्थजंपाथः कृत्वा गन्धाधिवासितम्॥ विप्रवर्योजपित्वाऽथ मन्त्रलक्षममुं ततः। प्रोक्षयेद्वा भवेच्छान्तिः सर्वारिष्टनिषूद्नी॥

> > स्मेराननं चन्द्रकलावतंसं गङ्गाघरं दौलसुता सहायम्। त्रिलोचनं भस्मभुजङ्गभूषणम् ध्यायेत्पञ्जूनां पतिमीद्गितारम् "॥

इतियाते रुद्रस्य प्रयोगः। अथयामिषुं, शिवेनवचसेत्यननयोः प्रयोगः। एतद्रयम्एको मन्त्रः॥

> "निरन्तरं जपेन्मन्त्रं दिनानामेकविंशतिः। पुरश्चरणमेवं स्यात् ? प्रयोगाईस्ततो भवेत्॥ अकालमरणाद्राष्ट्रं नाशमासाद्ये(च)दि। महीपतिः शान्तिकमे कारयेद्यजन्मना॥

करभ्यामाभ्यां! तिलबीहिगोध्मयवकित्पतम्। हिवः प्रजुहुयालक्षं वासरेष्वेकिविंशतौ॥ अकालमरणाज्ञातं साध्वसं शान्तिमृच्छति "। अत्रतिलादीनां सितसम्भवे समुच्यः॥ अलाभे विकल्पः॥ "संग्रामिकेण वपुषा प्रविराजमानं हर्यतपुरत्रयमहाशनि मन्दहासम् ?। दैत्यान्दिधक्षुमचलेश्वरचापपाणि ध्यायेतपुरारिममरौधरथाधिरूढम्"॥

इति यामिषुं शिवेनेत्यनयोः प्रयोगः॥

अधाऽध्यवोचिद् त्यस्य प्रयोगः॥

"अर्दकुच्छं चिरत्वाऽथ वासरान्पश्च संयतः। शाकमुलयवान्नाशी दिवा तिष्ठन्निरन्तरम्॥ जपन्पुरश्चरणवान् ? स्यात् प्रयोगेऽप्यथ योजयेत्। रक्षापुरस्सरं राजा कामयन् चिरजीवितम्॥ कारयेविधिना कर्म वक्ष्यमाणं व्रिजन्मना। श्वेतसर्षप दूर्वाग्रयवै स्तण्डुलमिश्रितैः॥ आज्यसिक्तरात्मनोग्नौ मथिते पातयेद्वविः ?। नित्यं पश्चस्वहस्वष्ट सहस्रगणनान्विताः॥ तिलैः गुडपयोभ्यां च मिश्रेण चरुणा पुनः। होमश्चाष्टसहस्रः स्यात् चिरायुर्जीयते तृपः॥ दक्षिणां शक्तितो द्या दादावन्तेऽत्र कर्मणि "।

दक्षिणामित्यादि॥ अत्रास्मिन् कर्मणि कर्मण आदावन्ते च दक्षिणा-मुत्तमां मध्यमां कनिष्ठां वा शक्तितो दद्यात्॥ एवमेव पूर्वोक्तेषु बक्ष्यमाणेषु च कर्मसु च शक्तितो दक्षिणादानं कर्मान्त एव॥ अत्र त्वादावन्ते च॥ दक्षिणामानश्चाग्रे वक्ष्यते॥

> " अथापरः प्रयोगोयं वल्मीक पथमाक्रमन् ?। कार्पासबीजलवण सिद्धार्थान्मनुनाऽमुना॥ एकादशिवधाभ्यासे (न्यासे) नाभिमन्त्र्य शुचिः स्वयम्। गम्याशां ? वर्जयित्वता दिश्वन्यासु प्रतिक्षिपेत्॥

रक्षः प्रभृतिभूतेभ्यो मुच्थतं नात्रसंशयः।
अथान्यो गर्भरोगस्य नाशाय प्रोच्यते विधिः॥
सहस्रकृत्वो मनुना शतकृत्वोऽथवा पुनः।
अभिमन्त्र्य जलं सम्यक् गन्धं पयसि निक्षिपेत्॥
क्वाथियत्वा ततः स्वाग्रौ होमः कार्योविधानतः।
तत्र संख्या भवेदष्टौ सहस्राणि शतानि वा॥
शेषं पिवेत्पयो गर्भरोग एवं १ प्रशाम्यति।
चन्द्राईमौलिं कालारिं व्यालयज्ञोपवीतिनम्॥
ज्वलत्पावकसङ्काशं ध्यायेदेवं त्रिलोचनम् ॥

इत्यध्यवोचिद्वस्य प्रयोगः॥ अथासौ यस्ताम्रोऽसौयौवसर्पतीत्य-नयोः प्रयोगः॥ अत्रापि र्ऋग्द्रयमेको मन्त्रः॥

> " कुछुमेकं चरेत्पूर्व ततःषोडश वासरान्। निरन्तरं जपेन्मन्त्रं नित्यकर्माविरोधिनि ॥ काले हविष्यभुक्भृत्वा पुरश्चरणप्तिद्धये। अनावृष्टिभये घोरे समुत्पन्ने समन्ततः॥ अनेन विधिना रुद्रं पूजयेद्भास्करात्मकम्। पुरश्चरणसंसिद्धान् पश्चाहूयशुचीन् द्विजान् ॥ कर्णकण्ठकरञ्चाजन्भूषोष्णीषांशुकैः शुभैः। पूजयेत्तानथो कर्म ते कुर्युवृष्टिसाधनम्॥ कर्मणोपक्रमो वा स्या त्तत्समाप्तिः कृताईमे । हविषि पायसं तत्र तण्डुलांश्च तिला यवाः॥ वैतस्यः समिधश्चापि भवेयुस्तण्डुलाद्यः। मध्वाक्ता वा घृताक्ता वा दुग्धाक्तास्सिमधः पुनः॥ एतै: रातसहस्राणि होमस्तेषु पृथक् पृथक् । विंशतिहिंसहस्राणि जुहुयात् पायसादिना ॥ पश्चानान्तु जपेदेक श्चत्वारो जुहुयुर्विजाः। एकाद्दादिनैः साध्य मखिलंकर्मदृष्टिदम्॥ दीक्षान्तिमदिने रक्त कमलैः पूज्येद्रविम्। सहसाण्यष्टपुष्पाणि सकुज्जत्प्वाप्रणस्य च ॥

देवमावाद्य ? मार्तण्ड मेकैकेनाथ पूजयेत्। कर्मकालेऽनन्यचेताः कर्म कुर्याद्यथोदितम् ॥ यदा चित्रनिचतः स्या दुपस्पृश्यतदा रिवम् । निरीक्ष्य पुनरासीत प्रायश्चित्तोयतीऽन्यथा ?॥ दित रक्षा कर्तव्यैवं कृतेततः । अवसान दिने देवो महावृष्टिं विमुश्चति । १ आसमासे हिनरक्षा कर्तव्यैवं कृते ततः ॥

अथ लिङ्गपुराणोक्त तुलापुरुषदानविधिः॥

शङ्कर उवाच ॥

"तुलादानं प्रवक्ष्यामि सर्वपापविनाशनम्। यद्गौर्या चरितं पूर्वे लक्ष्म्या नारायणेन च॥ पुण्यं दिनमथासाच तृतीयायां विशेषतः। सुवर्णे तत्र बंधीयात्स्वरात्तया घटितं घटे ॥ सौवर्णं स्थापयेत्तत्र वासुदेवं चतुर्भुजम्। शक्तया इयं तु बंधीयात् स्थापयेत्पिटके ततः॥ तत्रारुहेत्सवस्त्रास्त्रः पुष्पालंङ्कारभूषितः । अभीष्टां देवतां गृह्य स्नापयित्वा घृतादिभिः॥ तुलादानस्य सर्वस्य विधिरेषः प्रकीर्तितः। प्रथमा तु घृतस्योक्ता तेजोवृद्धिकरी तुला॥ माक्षिकेण तु सौभाग्यं तैलेन बहुला: प्रजा:। वस्त्रस्य दिव्यवस्त्राणि प्राप्नोति तुलया ध्रुवम् ॥ लवणस्य तुलावण्य मरो।गित्वं गुडस्य तु। असपत्नी शर्करया सुरूपा चन्द्नेन च॥ अवियुक्ता भवेद्भर्त्री तुलायां कुङ्कुमस्य च। न सन्तापो हृदिभवेत् क्षीरस्य तुलया सदा॥ सर्वकामप्रदाः सर्वाः सर्वपापक्षयंकराः। या द्दाति तुलाः सर्वा सा गौर्यालयमाप्नुयात्॥ मन्त्रेण दंचादभिमन्त्रितां तुलाम् परंतुतामेकतमां ? द्विजेभ्यः।

१ आसमप्ते रित्यारभ्य ! छवणेऽग्निरक्षा कर्तन्येव । कृर्त ततः । इत्यन्तं घ पुस्तके नास्ति ।

सा याति गौर्याः सदनं सपुण्यं
न शोकदौर्गत्यमुपाश्चते पुमान्॥
त्वं तुले सर्वभूतानां प्रमाणं परिकीर्तिता।
मां तोलयन्ती संसारा दुन्धरस्व नमोऽस्तुते॥
इत्यारुद्य क्षणंस्थित्वा चिन्तियत्वा हरिप्रियाम्।
अवरुद्ध ततो द्या दुन्ध पादमथापि वा॥
गुरुं सम्पूज्य विधिना सर्वालङ्कारभूषणैः।
विसर्जयन्नमस्तृत्य भोजियत्वा विधानतः॥
शेषं द्विजेभ्यो दातव्यं स्त्रीभ्योऽन्येभ्यस्तयैव च।
इष्टवन्धुविशिष्टानामाश्चितानां कुडुन्यिनाम्॥
कद्लीद्लसंस्थांतु पश्चिण्डा ? हिमाद्रिजाम्।
कप्रस्य तुलां पूज्य कुङ्कुमेनालभेनुलाम्॥
अवरुद्ध तुलायास्तु गुरवे तां निवेद्येत्।
विधिनाऽनेन योद्यानुलादानं विमत्सरः॥

स लोकमेति पार्वत्याः सेव्यमानोप्सरोगणैः। तत्रोष्य कालं सुचिरमिहलोके नृपोभवेत्"॥ इति विष्णुधर्मोत्तरोक्तो वृतादि तुलादानविधिः॥

"अतेनैवविधानेन केचिद्रूप्यमधं पुनः।

कर्पूरेण तथेच्छन्ति केचिद्ब्राह्मणपुङ्गवाः "॥ भनेनेति । तुलापुरुषदानकथितेनेत्यर्थः॥

"तथा सित तृतीयायां नार्यः सीभाग्यदर्षिताः। कुङ्कमेन प्रयच्छन्ति लवणेन गुडेन वा॥

तत्र मन्त्रा न होमो वा एवमेव प्रदापयेत्"॥ भाह विश्वामित्रः॥

> "आदित्ये राहुणा ग्रस्ते सुवर्णस्तोलयेत्तन्म्। सोमग्रहे तुरूप्येण यथा दानं तथा शृणु॥ प्रवग्यस्य मुखे युक्त उत्पन्न पत्रदेहतः?। सर्वपापैर्हरायैतद्दामि प्रीयतां विधुः॥

इत्युचार्य जलन्त्वप्त निक्षिपेद्विजसत्तमः।
प्रीयन्ते पितरः कांस्ये ताञ्चे चैव पितामहाः॥
लवणेग्निरक्षाकर्तव्ये वं ? कृते ततः।
अवसाने महादेवो महावृष्टिं प्रमुश्चाति॥
अथापरः प्रयोगोऽयं रिवप्रीणन कृन्मतः!।
वैतसेः कुंक्कुमैहांम अयुतं स्यात्तथा रिवं॥
जलेस्थित्वोपितष्ठेत सन्ध्ययोग्ध्मयोरिष।
न व वासरनिष्पाद्यं प्रयोगमपरं विदुः॥
कण्ठद्ग्धने जले स्थित्वा जलपूर्णाञ्चलिं रिवम्।
ध्यायेज्जेथेत्प्रतिद्नं मनुमष्टसहस्रकम्॥
एवं कृते मनः कामं द्दात्यावत्सरं रिवः।
बन्धूक ?कुसुमैः कुर्यान्मध्वत्तैः यावकं हिवः॥
होम संख्या भवेत्तत्र सहस्राण्येकविंद्यातिः।
जातिस्मरो भवेदंवं चतुर्वेदिकुले जिनः॥

मण्डलान्तरगतं हिरण्मयं भ्राजमानवपुषं शुचिस्मितम् । चण्डदीधितिमखण्ड विद्युतिं ? चिन्तयेनमुनिसहस्रसेवितम् ''॥

इत्यसौ ' यस्ताम्रः ' ' असौ योवसर्पती ' त्यनयोः प्रयोगः ॥ अथ नमो अस्तु नीलग्रीवायेत्यस्य प्रयोगः-

> " आलये पश्चिमद्वारे महेशस्य समीपतः। जिपत्वा दिवसान् पश्च सततं संयतस्ततः॥ समन्ततोऽरित्नमात्रे कुण्डे तु मिथतानलम्। र संस्थापयेदृक्ष दिने समारभ्य दिने दिने॥ सहस्रं जहुयादर्कपुष्पेद्शदिनाविध। निवेदयेदशदिनं देवाय घृतपायसम्॥

१. कुसुमैः घ पाठः । २. संस्थाप्य विधिवत्तत्र पा. पाठः ।

पुरश्चरणमवं स्थात् प्रयुश्चीन ननोमनुम्। पुत्रकाम: पुरारातरालये वाऽथ गोष्डके ॥ नदीतीरेऽथवा कर्म वक्ष्यमाणं समाचरत्। नदीतीरे च गोष्ठे च देवमावाहयेड्दे॥ ईशस्य पश्चिमे भागे संस्थाप्य विधिनाऽनलम्। शमीसमिद्भिरक्ताभि ? द्ध्या ज्यमधुना भृशम्॥ एकाद्शसहस्राणि होमकालविधिः पुनः। दिनानि त्रीणि वा पश्च काले चास्मिन् दिने दिने॥ अष्टी सहस्राण्यर्द्ध वा रातान्यष्टापि विंशति:। पङ्केरहाणि शिरसि विन्यसेत्तदभावतः॥ श्मीपत्राणि तावन्ति विन्यसेदीशमुर्द्धनि । एवं कृत्वा तद् दिवसे ब्राह्मणान् पुष्पसंख्यया॥ शतं वा भोजयेदृव्यं दद्याद्भूरि स्वशक्तिनः। एकाद्दा डिजान् रहरूपान् सम्पूज्य भोजयेत्॥ तेभ्यश्च दक्षिणां द्या दाचार्याय विशेषतः। आचार्यदक्षिणा भूःस्या दुप्तबीजातु तन्मिति: ?॥ नवारत्निप्रमाणेन दण्डेनाष्ट्रशतात्मिका। दिने दिने पादनिष्कं हेम तस्मै निवेदयेत्॥ निर्माय कुण्डले तेन तस्मा एव निवेद्येत्। द्यात्तस्मै कांस्यपात्रमेकाग्ने रेवमेवहि ॥ एवं कृते महारुद्र: पुत्रमस्मै प्रयच्छति । वर्षमध्ये ? भवेत्किश्च सप्तजनमानुगं फलम्॥ यावच दक्षिणा भूमि स्तावत्सन्ततिसन्ततिः। शरचन्द्रप्रकाशेन वपुषा शीतलचुतिम्॥ ध्यायेरिंसहासनासीन सुमया सहितं शिवम् १।

इति नमोस्तु नीलग्रीवायेत्यस्य प्रयोगः॥ अथपमुश्रधन्व न इत्या-दीनां तिसृणासृचां प्रयोगः॥ अयंत्रिचः एकोमन्त्रः॥

> " कुछूमेकं चरित्वाऽऽदौ जपेच नववासरान्।" एवं कृते भवैत्सिद्धिः पुरश्चरणकर्मणः॥

महीपनेरायुधानि युद्धकाले समागते। अभिमन्त्र्य त्रिचेनाथ जुहुयात् कुराकंटकान्॥ लक्षमेकं ततो द्वेष्याः भग्नाः? स्युः समराङ्गणे।

> उद्यद्भास्करकोटि-प्रकाशमादीसद्हनमूर्छानम् । भीषणभुजङ्गभूषणं-ध्यायेद्धिविधायुषं रुद्रम् "॥

इति प्रमुख धन्वन इति तृचस्य ? प्रयोगः ॥ अथ याते हेति रिति चस्य प्रयोगः

> " पुरश्चरणमासां स्या त्यूर्वोक्तानामृचामि व । युक्कालेऽथ सम्प्राप्ते होण्यां तैलंबिनिक्षिपेत् ॥ एकादशसहस्राणां दीपानामई मुत्तमम्। लोकपालै: सहेशानं तत्राराध्याथ तान् स्पृशन्॥ जपेद्मुं त्रचं सप्त दिनान्यत्र दिने दिने ?॥ अभ्यसे दष्टसाहस्रीं मन्त्रपूतेन तेन च। एकाद्दासहस्राणि दीपानारोप्य वैरिणि॥ प्रत्यासन्नेपुरोगच्छेत् सेनानीः पार्थिवं विना । द्यु ज्वालाः प्रदीपानां रात्रुसेना विनर्यति॥ अथान्यभूमिपालस्य ।वेनाशायाभिचारकम्। कर्तुकामो मन्त्रसिद्धान् सिद्धवेषः प्रधारिणः॥ नियोजयेन्महीपाल स्तन्न नायं विधिक्रमः। उपयुङ्के नृपोयच नत्पर्यन्वाथ संस्पृशन्॥ जपेयुरथ तत्तस्मि न्तुपयोगाय योजयेत्। तथा शङ्कसहस्रं च मन्त्रितं शत्रु पत्तेन॥ देबालये तथा देवारामे वापि चतुष्पथे। खनेत् शालासु वाऽन्येषुनगराङ्गेषु निक्षिपेत्॥ नश्येद्रषीत्रयात्सापुः व्याध्यादिभिरुपद्रवै:। स्वराज्यसद्दर्शी दचादाचार्याच तु दक्षिणाम् ॥

प्रणमद्मरलोकमोलिमाला कुसुमरजोरुणपाद्पद्मयुग्मम् । अनवरतमनुस्मरे द्भवान्या सह जगतां पितरं पिनाकपाणिम् "॥

इति याते होति रिति त्रचः प्रयोगः। इति नमकानुवाकेषु प्रथमा-नुवाकस्य मन्त्र प्रयोगः॥

भथ द्वितीयानुवाकस्य प्रयोगः॥

''अर्द्धकुछं चरित्वाऽऽदी सहस्राण्यष्ट सञ्जपेत्। <sup>१</sup> ब्रह्मभोजी शिवागारे आसमाप्ति दिने दिने ॥ एकाद्श प्रकुर्वीन प्रतिसंध्यं प्रदक्षिणान्। समाप्तौ देवमाराघ्य दशचैकं द्विजन्मनः॥ भोजयेद्विहिताचारान् पुरश्चरणसिद्धये। दावयेद्युतं राजा तैलाक्तान् रक्तसर्पवान्॥ ऋतावृत्ती चैव मुच्छे न्नाशं शत्रुगणोऽखिलः। पिष्टेन ेसर्षपेणेश मनुलिप्याथ सञ्जपेत्॥ सहस्राण्यष्ट रात्रूणां नामग्रहणपूर्वकम्। एकाद्दानिशामध्ये ज्वरेण महता वृत:॥ विनाशमाशु संयाति सम्पन्नः सुमहानपि। पत्यासन्ने तु सङ्घामे मंजिष्टाक्तेन वाससा॥ आछाच देवमीशानं स्वयं प्रयतमानसः। सव्येतरकराङ्कष्टेनैतत् गछेत्युदीरयन् ॥ निरस्येद्नुवाकान्ते दिनकू सिरथोच्यते। दिनानि तत्र पश्चाष्टसहस्राणि जपः स्मृतः॥ एवं कृते रात्रुराजः स्थानादुद्गच्छति द्वतम्। वशीकरणकामस्तु चातुर्वण्यं यथाक्रमात्॥ समिद्भिर्वक्ष्यमाणाभि र्ज्ञहुयाद्युतं पुनः।

२, सर्विषादेवं वाल ।

पर्णजाः पिष्पलोद्भृता अपामार्गसमुद्भवाः । विकङ्कतोध्याः समिधो होमकर्मणि संस्मृताः॥ यंयमुहिर्य कुरुते तं तं वरामुपानयेत्। शृद्रस्तु ब्राह्मणद्वारा कारयेदिति नियमः॥ तस्य त्रयाणा मनधिकारात्॥ राज्यकामो महीपालः कुमुदान्युत्पलानि च॥ सौगन्धिकानि जुहुयात्प्रत्येकं पावकेऽयुतम्। एतेन कर्मणा नूनं राज्यश्रीस्तमुपाश्रयेत्॥ अथ श्रीकामना यस्य स खेनकमलैः शुभैः। अयुनं जुहुया इस्रो श्रीमान् भवति मानवः॥ मेघाकामस्तु जुहुया दयुतं किंशुकान्यसै।। कपिलासर्पिबाक्तानि मेधावी जायतेऽचिरात्॥ जेतुकामः सपत्नांस्तु जपेत्प्रयतमानसः एकाद्शसहस्त्राणि भवेयुर्विजिता द्विष:॥ दिने दिने नमस्कारा होमश्चैव दशांशतः। मुक्तालङ्कतसर्वोङ्ग मिन्दुगङ्गाधरं हरम् ध्यायेत्कल्पतरोर्भुले समासीनं सहोमया "।

इतिनमकेषु द्वितीयानुवाक प्रयोगः। अथ तृतीयानुवाकस्य प्रयोगः॥

" सहस्राणि जपेत्पश्च प्राजापत्यपुरः सरः । पुरश्चरणमेवस्यात् प्रयोगाईस्ततो भवेत् ॥ राष्ट्रव्याधिसमुत्पतौ राजा द्यान्ति प्रकारयेत् । विजन्मिभैन्तसिद्धैः कर्मस्यादीश्वरालये ॥ एकाद्द्या भवेयुस्ते कित्वजस्तेषु पश्चभिः । जपः स्यात् पश्चभिहींम एको ब्रह्मा तिलोदनम् ॥ जहोति ब्रह्मणो होम मन्त्राःसप्तद्द्याथते । अद्यन्ततो नमस्कारा अनुवाके तृतीयके ॥ ब्रह्मातु जुहुयादेवं यावद्योभीनिविभैतः । श्वाद्याद्योभनेविभैतः । श्वाद्याद्योभनेविभैतः । श्वाद्याद्योभनेविभैतः । श्वाद्याद्योभनेविभैतः ।

अन्यहोमे तुमन्तः स्थात् द्नुवाकः समग्रतः। द्रव्यं तु गव्यमाज्यं स्या देवं व्याधिः प्रशाम्यति ॥ एकोपि व्याधिमान्यः स्वात्सोपामार्गजतण्डुलैः। आज्यमिश्रैः सहस्राणि जुहुचादष्ट संयतः ॥ एवं कृते रोगशान्ति भेवेत्तस्य न संशयः। अमात्यस्यसमुत्पन्ने न्याधा वीश्वरसन्निधी॥ तण्डुलै राज्यसंभित्रैः गुकैर्रुक्षाहुनिर्भवेत्। अमात्यस्य गृहे पश्चा दपामार्गस्थ तण्डुलै:॥ दूर्वाभिश्चप्रतिद्रव्यं सहस्राष्ट्रक संख्यया। अनेन कर्मणाऽमात्यो व्याधिना मुच्यते ध्रुवम्॥ राज्ञो व्याधिसमुत्पत्तौ ज्ञान्त्यर्थे कर्भ कारयेत्। मन्त्रसिद्धाः द्विजास्तत्र र्ऋत्विज स्त्वेकविंशतिः॥ तत्र ब्रह्मा महीपाल मानयुक्तं तु सर्वतः। अग्निकुण्डं विनिर्माय विह्नं संस्थाप्य शास्त्रतः॥ ततो नियोजयेदन्या नृत्विजो होमकर्मणि। अथ ते जुहुयुस्तत्र द्वन्द्वं भूत्वा हवींषितु॥ तण्डुलांश्च तिलब्रीहि इयामाकांश्च पृथक् । नीवारांश्च तथा याद्या अपामार्गोत्थतण्डुलाः ॥ दुर्वाः कमलकिञ्चल्कास्तथा शुद्धौदनों धृतम्। द्शैवान्यत्र चरमं वर्जायत्वेतराणि तु॥ गवाज्यामिश्रितानि स्युः कुण्डादक्षिणपश्चिमे । कलशं जलसम्पूर्णे स्ष्ट्या ब्रह्मा तु सञ्जपेत् ॥ द्र्ञाआरभ्य द्र्शान्त मिदं कर्म समाचरेत्। प्रातरासप्तघटिकान्तं भवे द्योमो निरन्तरम्॥ यद्चेद्धिको रोगः प्रातरारभ्य सन्ततम्। आसायं जुहुया तत्र ब्रह्मापि कलशे जपेत् ॥ सप्तद्ण्डावघी होमे प्रत्यहं प्रतिपूरुषम्। अर्द्धनिष्कं दक्षिणा स्यात्तवैगुण्यं दिवाहुतौ ब्रह्मणो द्विगुणा सा स्था ततः कलशपाथसा। राजोपभोग्यवस्तूनि सम्प्रोक्ष्यास्मै नियोजयेत्।

एवं कृतेऽचिरेणैव राजा रोगाहिमुच्यते ॥
अन्यद्प्युच्यते कर्म राज्ञो रोगविनाज्ञकृत् ॥
अनेनैवानुवाकेन नित्यवद्योनमाचरेत् ।
अष्टौ सहस्राण्याज्येन सम्मिश्रैः शुल्कतण्डुलैः
राजा नित्यमरोगी स्या दीर्घायुरि जायते ।
यस्य कस्य समुत्पन्ने रोगे तच्छान्तये पुनः ।
होमःप्रतिनमस्कारं सहस्राष्ट्रकसंख्यया ।
तिल्ब्रीहियवैराज्य मध्वक्तैरिप वा भवेत् ।
एवंकृते तस्य रोगः क्षिप्रमेव प्रणञ्यति ॥
अधिता व्यक्तिस्याच्या

अस्मिन् तृतीयानुवाकं सप्तद्शयजुष्युभयतो नमस्कारः। अस्य चानुवाकस्यैकसप्तत्युत्तर चतुः शत्यावृत्याष्टौ सहस्राणि सप्तचाऽऽ हृतयो भवन्ति ॥ एवं प्रतिनमस्कारं हृत्वा पुनः सकलानुवाकवृत्यै काहुतिद्या। एवंचाछोत्तराष्ट्रसहस्राण्याहुतीनां भवन्ति । तिलब्री-हियवाः समुचिता एव भवन्ति हविः। एवमुक्तप्रकारेणान्यन्नान्य-न्राप्युक्तसंरव्यातः स्वल्याधिक्येपिन दोषः॥

"अथानेनानुवाकेन वक्ष्ये कर्माभिचारकम्।
परराष्ट्रे रोगिमिच्छन् राजैवं कारयेतिकयाः॥
वाराहादीनि मांसानि जुहुयाह्यक्ष्मसंरच्यया।
अनुवाकं पितत्वान्ते प्रत्याहुत्यैवमुचरेत्॥
अनुवाकं पितत्वान्ते प्रत्याहुत्यैवमुचरेत्॥
रिपुराष्ट्र समुद्देशात् अभिचारं करोमिकट्।
स्वाहेत्येकं कृते होमे शुष्येरन् शात्रवप्रजाः।
अथापरः प्रयोगोऽत्रहोमस्याह्यक्ष संख्यया।
वैंकंकत्यस्मुसमिघो रक्त सूत्र सुवेष्टिताः
हविष्टत्वेन विनिर्दिष्टाः समाप्तायां सिमद्धतौ।
शत्रुगात्रे प्रजायेत ज्वरवेगोऽचिरान्महान्
अथान्यदुच्यते कर्म रिपुराष्ट्रविनाशकृत्।
परराष्ट्रमनुष्याणामुपयोज्यं जलादिकम्॥
स्यष्ट्वा वा वीक्ष्य वा कुर्यात् जवं शतसहस्रकम्।
स्रस्त्वस्तृपयुद्धेऽसौ वत्सरादाशु नश्यति॥

१. ब. पुस्तके अधिकः पाठः

अथापरः प्रकारोयं इमद्यानावनिपावके। सिमघोकसमुद्भूताः जुहुयाह्यस्यसंख्यया ॥ व्याधिना रिपुनाकेवा जायते अर्क वर्न पुरे। अथापरः प्रकारोत्र चामुण्डा मूर्तिसन्निघौ ॥ दक्षिणाभिमुखो भूत्वा तैलाक्तिस्तिलमापकैः एकाद्दा सहस्राणि जुहुयाद्नुवाकतः। मसूरिकाभि र्बाघ्यन्ते परराष्ट्रप्रजास्ततः। अथान्यत्कथ्यते कर्म पश्चिमद्वारसंयुतम्॥ रुद्रालये महेशस्य पादपछिऽनलं समरन्। अपस्माराह्ययंसप्त सहस्राणि जपेच्छुचि:। स्मृत्वा तु शत्रुराजानं मन्त्रान्तेत्वेमुचरेन् ॥ प्रज्वालय ज्वालयापस्मारिनित्यप स्मारवान् रिपुः। अथापरो विधिस्तत्र शुक्रुतण्डुलमिश्रितः॥ पिष्टैराहुतिसम्मानै होंमः स्याह्रक्षसंख्यया। राजानंसवीपद्गं स्मृत्वा वात्रुहतिभवेत्॥ ततो रिपा राजयक्ष्म जायते तेन नइयति। रूपयौवनसम्पन्ना मूर्तेव वनदेवता ॥ पुष्पिताद्योकपुन्नाग सहकारि श्रियमः। पश्चविदाति नक्षत्री मायूरकृत दीखरः॥ अकलंकरारत्पर्ण चन्द्रविम्बसमाननः। प्रान्तबद्धकपर्दाङ्गो वसानश्चर्म कोमलम् ॥ सव्यापसव्यविद्यतः कृतमालाविभूषितः। धाराकदम्बपुञ्जेन नाभिदेश प्रलंबिना ॥ आजंघं प्रेक्षणीयेन प्रेक्षणियोपि रात्रुभिः। भार्याऽस्य चारुसर्वाङ्गी वन्यालङ्कार शोभिता॥ आदर्शमूर्तिः शोभानां वन्यानामिव निर्मला। तस्या हस्ते धनुर्दत्वा शरमेकं च निर्मलम्॥ द्वितीयमंसमालम्ब्य शिष्टं वामेन बाहुना। सुगन्धिपुष्पस्तबक माघ्रायाघाय पाणिना॥

वीज्यमानां मन्दमन्दं नवपछ्वशाख्या। समावृत्तां वालकेश्च चतुर्भिश्च मनोहरैः ?॥ गच्छद्भिरयता हतः ध्यातव्यो जगतां गुनः। एवं भूनो महातेजाः किरातवपुरिश्वरः "॥

इति नमकेषु तृतीयानुवाकस्य प्रयोगः। अथ चतुर्थानुवाकस्य प्रयोगः॥

> " प्राजापत्यं तद्ईं च चरित्वादौ ततौ जपेत्। सहस्राणि नवाप्येवं शालेयस्य प्रदक्षिणम् ॥ कुर्वीताष्ट्रसहस्राणि तत्रायं नियमः स्मृतः। यावत्त्रदक्षिणावृत्तिर्जेषत्तावन्निरन्तरम्॥ पुरश्चरणसिद्धः स्यात् प्रयुक्षीताथ मन्त्रवित्। राजयक्ष्मावृतो मत्यों विद्वांसं विप्रपुङ्गवम्। नियोजयेच्छान्तिकृत्ये ईद्यावदमनि रोगिणः॥ कुर्यात्कुण्डं बाहुमात्रं तत्कुण्डस्य पुरः पुनः। वेदिकुण्डं बाहुमात्रं कृत्वा तत्र नवं घटम्॥ तन्तुभिर्वेष्टितं नोय परिपूर्णं विनिक्षिपेत्। वेदिक्कण्डस्थिते कुम्भ अनुवाकेन धूर्जिटिम्॥ आवाह्य गन्धपुष्पाद्यैरर्चयेदेवमीश्वरम्। गन्धः कपूर एवात्र पुष्पं नामरसं स्मृतम् ॥ धूपः प्रोक्त उद्यीरादि दीपो भव्याज्यनिर्मितः। एवम।राधनं कुम्भे स्वाह।न्याराधनं तथा ॥ एकाद्श दिनान्यत्र दीक्षाकालः प्रकीर्नितः। वारानेकाद्दा ध्यानं कुर्वीतारम्भवास्रे॥ वेदिकुण्डाद्न्यकुण्डं प्रणयेद्रोगिणोऽनलम्। नस्मिन्नेकाद्शावृत्या चानुवाकमुदीरयेत्॥ आज्यं प्रतिनमस्कारं जुहुयात्प्रथमे दिने। तत्सन्निधावेकविंदा त्सहस्राणि जपः स्मृतः॥ स च कार्यो जवो दीक्षा दिने ध्वेकाद्शस्वपि। उपक्रमदिने सार्पेः एवं हुत्वाऽथ वासरे ॥

तनीयेऽथानुवाकस्य नद्रदावृत्ति माचरन्। कुर्यात्प्रतिनमस्कारं होमं तन्नोच्यते हवि:॥ तिललाजबीहि दूर्वी यवा अक्तास्तु सर्पिषा। मधुना वाऽपि तेऽक्ताःस्यु रथाहि तु चतुर्थके ॥ पूर्ववचानुवाकन जुहुयानमधुसर्पिषी। पश्चमेऽहनिषष्ठेऽपि होम एवं विधो भवेत्॥ दिनद्वयेऽपि जुहुया दश्वत्थसमिधस्तथा। अपामार्गाश्च समिधो मन्त्राष्ट्रत्यादि पूर्ववत्॥ होमस्तु नवमे सूर्यस्योद्यास्तमयावि । आवृत्तिरनुवाकस्य मन्त्रच्छेद्श्च पूर्ववत् ॥ हिवः सर्पिमधु प्रोक्त मत्राथ द्शमे दिने। निरन्तरं जंपेत्काले नित्यकमीविरोधिनि॥ ततः समाप्तिदिवस अनुवाकसुद्रियेत्। सहस्राष्ट्रकसंख्याक कमलैः पूजयेच्छिवम् ॥ तत्र प्रतिनमस्कार मर्पयेत्सरसीक्हम्। ततो गौरीं समाराध्य रोगस्यास्य विमोचनम्।। अस्त्वत्येवं वाचयेच ब्रिजाग्रचान् वेद्पारगान्। दानं द्यात्ततोनिष्क सहस्राष्ट्रकसंख्यया॥ तद्रंबाद्यानान्यष्टौ राजा दाता भवेदादि। इनरोऽ छक्षानं वापि तद्ईं पञ्चविंदानिः॥ प्रदाय दानमेकस्मै तनः कर्भाङ्गदक्षिणाम्। द्याद्त्र प्रतिद्निं निष्कमेकमिति स्थिति:॥ अन्ते धेनुः प्रदानव्या सर्वकर्माङ्गदक्षिणा। एवं कर्म समाप्याथ महेशानं विसर्भयेत्॥ ततो घटजलेनामुं रोगिणं स्नापयेदुत । भोजयेद्वा कृतेचेत्थं राजयक्ष्मा विनद्यति॥ अनेनैवानुवाकेन मेहशान्तिरथोच्यते। मेहवान स्वानले होमं कुर्यात्क्षौद्रेण सर्पिषा ॥ तत्र प्रतिनमस्कारं मन्त्रविछेद ईरितः। संख्या नवसहस्राणि होमे मेहोविनइयति॥

अन्येषामि कुष्ठादि रोगाणां शान्तये पुनः।
गवाज्यमधुना होमा निर्दिष्टा लक्षसंख्यया॥
पूर्ववचात्रविच्छेदो मन्त्राणां होमकर्मणि।
लक्षमेकं जपेदेन मनुवाकं तथा कृते॥
शान्तिः कुष्ठादिरोगाणां जायते नात्र संशयः।
अथ ज्वरे समुप्तन्ने दारुणे सान्निपातिके॥
शक्तो विजो नाभिद्ग्ने स्थित्वा स्रोतिस पाथिस रक्तपद्मसहस्राणा मछौ तत्रविनिक्षिपेत्।
छेदः प्रतिनमस्कारं मन्त्रस्योक्तो मनीषिभिः॥
पूजा भुङ्गरिटेः कार्या विशेषणात्र कर्मणि।
एवं कृते सन्निपात ज्वरः क्षित्रं विनश्यति॥
भस्मोद्दिलतसर्वाङ्गं जटामण्डलमण्डितम्।
ध्यायेत् स्यक्षं वृषारूढं ग्रेश्वरयुतं हरम्"॥

इति नमकेषु चतुर्थस्यानुवाकस्य प्रयोगः॥
अथ पश्चमषष्ठानुवाकयोः प्रयोगः॥

"अनुवाकद्रयस्यास्य पुरश्चरणितद्वये। त्रिरात्रं चरुभो तीस्यात् जपेद्थ निरन्तरम् ॥ एकाद्दादिनान्येवं पुरश्चरणयुग्भवेत्। अथ राज्यरमाञ्चिह्न कामो राजा तु कारयेत्॥ मन्त्रसिद्धैद्विजेः कर्भ वश्चमाणं विद्यापतः । एताभ्यामनुवाकाभ्या मास्यं प्रतिनशस्कृति ॥ रिङ्गस्योपिर शुश्चाणि कमलानि विनिक्षिपत्। यावदेकाद्द्यावृत्ति रनयोरनुवाक्योः ॥ तावदेव सपर्या स्या त्पूर्वोक्ता तु दिन दिन । एकाद्द्या प्रतिदिनं भोजयेच दिजानिष् ॥ एवं कृते राजलक्ष्मीर्निष्प्रत्यूहं प्रवर्द्धते "। अथापरः प्रयोगोऽयं दक्षिणामूर्तिसन्निधी ॥ राज्ञो जन्मदिने तस्य स्वाग्नौ वामिथतानले । अश्वत्थसिभधामाज्य एक्तानामेकविद्यातिम् ॥ सहस्राण्यत्र जुहुयात्तथा दुर्वाङ्करानिष् ।

एकाद्ञा सहस्त्राणि कृत इत्थं महीपतिः॥ चिरायुर्विजयी चस्या देवदेवप्रसादनः। अथायं विजयार्थीचेन्मासि मासि 'जपन्नप:॥ कारये (१२ त्पूर्वसंख्याक" मनयोरनुवाकयो:। प्रत्यासन्ने तु सङ्ग्रामे महानमगर्नेऽनले ॥ महानसाग्निपक्वेन सोप(दं) शंन वैधसा। ३मधुनाक्तेन जुहुया तत्र प्रतिनमस्कृति॥ विज्ञेयो मन्त्रविच्छेद आवृत्तिस्त्वनुवाकयोः॥ एकाद्शात्मिका ज्ञेया हुत्वैवं हुत्रोषतः ?॥ निद्धीत बिं भूमी उद्दिश्याश्रितदेवताः। तमादाय बर्लि सर्व होमशेषेण मेलयेत्॥ तं कोषं परसेनाया मध्येषु परितः क्षिवेत्। अचिरादेव मासेना भवेन्नष्टा न संशयः॥ अथवा तण्डुलै: शुक्तै: रम्नो हुत्वा तु पूर्ववत्। शत्रूनभिक्षिपेच्छेषं नश्येयुः शत्रवोऽचिरात्॥ राज्ञ: सर्वाण्यायुधानि स्ष्ट्याभ्या मिमनत्रयेत्। तानि स्यु ऋद्धतेजांसि राज्ञस्तैर्विजयो भवेत्॥ अथारिसेनासंस्तभ्य उच्यतेऽर्कमुडात्मकम्। समुद्दिर्यार्कसिमधा जुहुया द्रावृद्त्र तु॥ अनुवाकद्वयावृत्तिरुक्ता द्वाद्दा संख्यया। तत्र प्रतिनमस्कारं मन्त्रान्ते त्वेवसुचरेत्॥ परसेनास्तम्भं करोमि स्वाहेति जुहुयाद्वावः। एवं कृते दात्रुसेना भवति स्तम्भिताऽचिसत्॥ एताभ्यामनुवाकाभ्यां राज्ञः सेनाभिमन्त्रणम्। कुर्वीत सर्ववस्तूना मेवमेवाभिमन्त्रणम्॥ इत्थं कृते तत्प्रभावा त्सर्वमेवामृतं भवेत्। अथ राज्ञो घदीच्छा स्यात्परसेना वि(शो)षणे ॥ हरिणस्य वराहस्य छागस्य च राशस्य च। मांसै: कंपिञ्जलस्यापि कलविङ्कस्य पक्षिणः॥

<sup>3, &#</sup>x27;द्विजाविभिः '? पाछ, २. 'छक्ष ' घ. ३. ' सम्बाज्यात्केन' घ

तथान्येषां मुगाणां च पिशिते हिक्समंख्यया। जुहुयाच प्रतिद्रव्यं 'शून्यगेहकृतानले ॥ तथाऽऽहृतिप्रमाणेनापूपैर्रक्षाहृति भेवेत्। अत्र प्रतिनमस्कारं मन्त्रान्ते त्वेवसुचरेत्॥ परराष्ट्रप्रजाशोषणं करामि खाहेति शुष्येरन्निध्धमाचीर्णे परराष्ट्रगन प्रजाः। सुवर्णे रजनं गावो भूमिर्वस्त्रादिकं नथा॥ दक्षिणात्र भवदेत् प्रोक्तं कर्म महीक्षितः। अथाभिधीयतेन्येषां यस्य स्यात्पुत्रकामना ॥ स्वाग्री प्रतितमस्कारं मेताभ्यां समिधस्त्वसौ ?। औदुम्बरी: प्रजुहुया दक्तास्ता: स्युर्घृतेन च ॥ द्धा च मधुना चैव होमसंस्था विधीयते। एकविंशतिसाहस्री किं वा त्रैवानुवाकयोः॥ यावन्तः स्युर्नेमस्कारा स्तत्संख्यकलञ्चान् द्युभान् । तन्तुभिश्चनवैर्वस्त्रे वेष्टितान् जलपूरितान्॥ स्थापियत्वाऽनुवाकाभ्या मिममन्त्र्य पृथक् पृथक्। तत्र प्रतिनमस्कार मिषिश्चेच द्रपती ॥ प्रतिकुम्भस्थसिलेलै रनुवाकद्वयं ततः। जपेचाष्ट सहस्राणि महेराश्वाभिषेचयेत्॥ आभ्यामेवानुवाकाभ्या मेतावेव जपेत्पुनः। सप्तगण्डावधौ काले ततः कुर्यात्प्रदक्षिणम्॥ सहस्राष्टकमीशस्य ततः पिष्टविनिर्मितम्। मण्डलं प्रारायेदेत द्नुवाकाभिमन्त्रितम्॥ नदीप्रवाहे स्थित्वैता वनुवाकी शुचिर्जपन्। वारानेकाद्दोशानं तत्र प्रतिनमस्कृति॥ पूजयेच रामीपत्रैः कर्मेदं पुत्रकामदम्। विशिष्टकर्मणा रुद्रसदृशो जायते सुतः॥ अष्टत्रिंशद्वषेवयोऽधिक स्त्रीपुंसयोरिप । प्रयोगेणामुना पुत्रो जायते नात्रसंशयः॥

<sup>1. &#</sup>x27; शद्रगेहात् हतानले ' पाल

मतु वंशकरः पुत्रःत्रिशृहस्य हस्तयोः।
अन्यैरिप गुणेर्युक्तः। शिवभक्तश्च जायते॥
अभिमन्ध्य शुमं सूत्रं गर्भिणीनां कर्डये।
निबन्धीयात्ततो गर्भनाशो नैव भवेत् क्वचित्॥
अभिमन्त्रितमेताभ्यां भस्म घूपं चनिर्दिशेत्।
कुमारादिग्रहग्रस्त बाहरक्षाद्य कर्मणि॥
रात्रौ शिखाश्च बन्धीया दाभ्यामत्रैव कर्मणि।
गौरीकराम्बुजन्यस्त स्वर्णशैहद्यारासनम्॥
इषुहस्तं 'नराह्दं नरनारीतनुं स्मरेत्"।

इति नमकेषुपञ्चमषण्टानुवाकयोः प्रयोगः॥

अथ ससमानुवाकस्य प्रयोगः॥ " एकोपवासं कुर्वीत ततश्चाष्ट्रातं जपेत्। पुरश्चरणमेवंस्यात् प्रयोगाहस्तनी भवेत्॥ चतुर्वर्णस्य वंदां यः काभयेतात्वनो नरः। उदुम्बरचलत्पन्न न्यग्रे। घष्टक्ष भूरुहाम्॥ सिमधो द्धिमध्वाज्य सम्प्रका जुहुय।दसी। अयुतं होमसंख्या स्या द्वंदयमवं समश्रुते॥ मेधाकामस्तु जुहुया त्सहस्राणां तु पञ्चकम्। कापिलाज्यं हविः प्रोक्तभवं मेत्रां समश्रुते ॥ पुष्टिकामस्तु कुर्चीत होममाहुतिम।त्रकै:। अपूर्वनेवसाहस्री संख्या स्वाडोमकर्मणि ॥ यस्त्वारोग्यं कामयते स इत्थं होममाचरेत्। द्धिमध्वाज्यसम्प्रक्ताः खादियः समिधोत्र तु॥ हविष्येन विनिर्दिष्टाः पश्चसाहस्रिकाऽऽहातिः। रूपकामस्तु जुहुया द्युतं चूतपछवान्॥ द्धिमध्वाज्यसम्यक्ता त्रूपमाप्नोत्यनुत्तमम्। यः श्रीकामः स कान्तारे स्वकीयाकारसम्मितम्॥ अग्निकुण्डं खनेत्तत्र स्थापयेन्मथितानलम्। ततः पश्चसहस्राणि श्वेतान्यम्भोरुहाणि च॥

१. 'रवा 'पाछ

जुह्याद्य साक्षाच्छी नेरंतसुपनिष्ठते अन्वया यावद्स्यस्या त्वावदेषा विवर्द्धते ॥ कार्पासपटकामस्तु बीजैः कार्पाससम्भवैः। मध्वाक्तरयुतं होम माचरेत्काममाप्तुयात्॥ अनुवाकं जपन्नेनं धेनुकामी गवां बजे। प्रदक्षिणिकयां कुर्या द्युनेनैव संख्यया॥ पुत्रकामः पलाशस्य समिधो मधुसर्पिषा। सम्यगक्ताः प्रजुहुचात् अयुतेनैव संख्यया ॥ सतु वंदाकरं पुत्रं लभते नात्र संदायः। आयुः कामस्तु दूर्वाणां घृताक्तानां तथाऽयुतम् ॥ प्रतिवर्षन्तु जुहुया च्छतायुःसहि जायते। विचाकामो घृताक्ताना मश्वत्थसमिघां शतम्॥ सहस्राणि प्रजुहुयात् सर्वाविद्या गतो भवेत्। राज्यकामस्तु जुहुयात्पश्च लक्षाणि संयतः॥ सौगन्धिकानि मध्वक्तां न्येवं सम्राट् प्रजायते। अथापर्वर्शकामश्चे दादौ चान्द्रायणं चरेत्। अनुवाकं जपेत्पश्चात् सहस्राण्येकविंदातिः।

ततः पंचसहस्रान्तमनुवाकमुदीरयन्। प्रदक्षिणिकयांकुर्यान्महेशायतने नतः कुर्यात् पश्चसहस्रान्तं प्राणायामिकयांतरः।

पश्चात् स्वाग्नौ महेशस्य समीपेहोममाचरेत्।
पलाशाश्वत्थसिमधां घृताक्तानां हुतिर्भवेत्॥
लक्षत्रयं ततो मुक्तो भवेहेवप्रसादतः।
अन्ये च तत्कुलोत्पन्ना रौरवादिषु ये स्थिताः॥
ते रमन्ते शिवपुरे यावद्यासवपश्चकम्।
यावचप्रथिवी ताव द्वर्तन्ते तत्कुलोद्भवाः॥
जटाभिर्धम्बमानाभि र्नृत्यन्तं अभयप्रदम्।
शिवं शुचिरिमतं ध्याये द्वयाव्यम् परिष्कृतम् ?॥

इति नमकेषु सप्तमोनुवाकः।

<sup>\*</sup>संदेद विछेदो जात:

अथोपरितनमन्त्रप्रयोगः : तत्राष्ट्रमानुवाकमारभ्य नवमानुवाकं यावन्नमो वः किरिकेभ्यो मन्त्र एक इति।

> " कुछ्द्रयं चरित्वादावथ पश्चरानी जपेत्। पुरश्चरणमेवं स्यात्प्रयोगाईस्ततो भवेत्॥ 'राज्ञः संराजकामस्य कर्भदं अभिधीयते। काले वसन्ते देशादी शंभोरायतनेऽपि वा। कान्तारे वापि देवस्य सन्निधौ सर्वमाचरेत्॥ तत्र देशे कार्यासिद्धं वाचियत्वा द्विजैश्च तान्। सम्पुज्योपक्रमेहर्रा आद्रीयां वा यथारुचि ॥ वरणं वाथ कुर्वीत मन्त्रसिद्धाग्रजन्मनां। वासोऽलङ्कारपुष्पाचैः तन्नाप्याऽऽचार्य पूर्वकम् ?॥ मन्त्रसिद्धिजाभाव आचार्यो मनत्रक्रहपवित्। सचस्सि डान् द्विजान् कुर्यात् ति द्विधानमथोच्यते ॥ अथाचार्यान्मन्त्रसिद्धान्मन्त्रमा यतते द्विजाः। निरन्तरं ? जपं कुर्य वीसरान्द्रापश्च च॥ सद्यः सिद्धास्ततः कर्म योग्याःस्युर्हिजपुङ्गवाः। एकाद्दा भवेयुरन ऋत्विजो हो मकर्मणि॥ उद्यादस्तपर्यन्तं होमोऽनुपरतो भवेत्। दिनानि त्रिंदादेवं स्या डोमद्रव्याद्यथोच्यते ॥ तिलब्रीहियवाः साज्या मन्त्रप्रतिनमस्कृतिः। होमारनेरुपरिष्ठाच सर्विः पात्रं सदाऽऽवहेत्॥ अणुधारासमायुक्तं होमकाले विनिद्धिपेत्। यावत्कर्म समाप्येत तावदेवस्यनित्यदाः॥ अग्रजन्माष्टसाहस्री भुक्तिपर्याप्तमोदनम् । नैवेद्यं स्यात् प्रतिदिनं तावतो भोजयेद्विजान् ॥ तथाऽन्तिमदिनेनित्यं द्विगुणं भोजनादिकम्। प्जायां तु महे शस्य गन्धः कर्पूर ईरितः॥ पुष्पाणि पङ्कजानिस्यु घूपः कर्पूरमिश्रितः। तथा गवाज्यसंयुक्तो गुग्गुलुः परिकीर्तितः॥

१. ' राज्ञः इत्यारभ्य अवदेत् ' इत्यन्तः, घ पुस्तके

शनं शनं दक्षिणास्या दृत्विजासईमेव च। आचार्यं हिगुणा सास्या द्रूरप्यस्याधिका भवेत्॥ प्रतिसंवत्सरं रुद्र पूजामित्थं च कारयेत्। एवमाराधनात्सम्राट् भवेद्राजा न संदायः॥ राजानो येव्धिमध्यस्था रुद्रभूतास्तुतेऽखिलाः। हन्यमानो ? होमकर्तु वेशे तिष्टन्ति किंङ्कराः॥ एवमाराधनाद्राजा सर्वो भुक्के वसुन्धराम्। रुद्रभूतैरुद्यमान अन्तेशिवपुरं व्रजेत्॥ रुद्रह्मी शिवपुरे सुक्त्वा कल्पायुतं सुखम्। सप्तद्वीपावनी राजा शिवभक्तश्च जायते॥ करयोस्तस्य दृश्येत धिनाकाकः सुशोभनः ?। अथोच्यते प्रयोगोऽन्यो राज्ञो द्विण्णादाकामिनः। मन्त्रप्रभावयुक्तेन विप्रेणद्धवि कारयेत्। खादिरं तु महदूपं कृत्वा वैरि महीक्षितः। विविक्तदेशे कुत्रापि जलपूर्णधटे मृडम्। आवाह्य स्निधी तस्य विधिनाऽऽनीय पावकम्। जुहुयाल्रक्षमन्त्रःस्यान्मन्त्रप्रति नमस्कृति:। शमीतरुसमुद्भताः समिधः कण्टकेर्युताः॥ रक्ताकारुधिरं शस्तं बैडालमिह कमणि। ततस्नत् ररादिरं रूपं ? प्रसङ्गं लोहशङ्काभिः ॥ सम्यक् प्रतिनमस्कारं खाद्यित्वा तु खाद्रिरे। रूपके:विन्यसेत्पादं न्यासकाले गुरुर्जुपेत ?॥ ततो विपान् रातं राजा भोजयेदित्थमातते। संवत्सरत्रयाञ्चष्टः परराजो भवेद्ध्वम् ॥ अन्यच कथ्यते कर्म पूर्ववत् खादिराकृतिम्। कृत्वा सर्गृङ्खलां पश्चात् पूर्ववदोममाचरेत्॥ ततः शृङ्खिलतः शत्रु राजः शीवं प्रजायते। अथापरः प्रयोगोऽत्र शत्रुभूमिपतेः पुरे॥ मन्त्रसिद्ध द्विजास्तत्र राजपुरुषसंयुताः। विकृताकृतिसम्भिन्ना श्रेत्यपु च चतुष्पथे ॥

देवनायतने राजहारे चैव सभासु च।
मन्त्राभिमन्त्रितान् ग्रसं न्यसंयु लेकिशङ्कुकान्॥
ततोभिमन्त्रितं भस्म क्षिपेयुः सर्वतः पुरे।
एवं कृते रिपुपुरं नद्यहर्षत्रयाद्थ॥
ग्वादिराद्याः प्ररोहन्ति महारण्यं च जायने "।

अत्र च ध्यानश्होता:-रूपयौवनसम्पन्नेत्येवमाद्यः तृतीयानुवाक-प्रयोगोक्ता द्रष्टव्याः । इत्थम्प्रथमानुवाकमारभ्य नमो वः किरिकेम्य इत्येतसर्यन्तस्य प्रयोगः । अथ नमो वः किरिकेभ्य इत्यस्य प्रयोगः । इत आरभ्यानुवाकान्तमेको मन्त्रः ॥

> ''पराकं प्रथमं इत्वा जपेत्पश्चाद्मं मनुम्। चत्वारिं शत्सहस्राणि पुरश्चरणिसद्ये॥ मन्त्रसंशोधनाथं तु ततः परिसरे गुरोः। जपेचैवाष्टसःहस्रीं प्रयोगाईस्ततो भवेत्॥ मन्त्रणानेन दु:साध्यं न किश्चिद्पि विद्यते। देवस्य दक्षिणामूर्तेः सन्निधौ स्वहुतादाने॥ जुहुयान्मधिताग्रौ वा लक्षं लाजितलै: पृथक् एवमुत्पाद्यने तस्य सुवर्ण तद्नुग्रहात्॥ अथान्यदुच्यते कर्म तत्र स्वाद्युतं हुति:। अपामार्गाणि बीजानि वैणवानि तथा यवाः॥ द्धिमध्वाज्यसम्बक्ता हविरत्र हुतौ भवेत्। सुवर्णानां सहस्रं तु होमेनोत्पद्यते ध्रुवम् ॥ कन्याकामो गुग्गुलेन स्वेष्टकन्यासमाकृतिम्। कृत्वातामुपलभ्येव जपेत्पश्च सहस्रकम्॥ छिस्बाऽथतां सहस्राणि पश्चैव जुहुयाच्छुचि:। लभते कन्यकामिष्टां सर्वाभरण भूषिताम्॥ राज्यश्रीकामना यस्य तस्य लक्षं हुतिर्भवेत्। होमद्रव्यं तु पद्मानि कुमुद्।न्युत्पलानि च।। एवं कृते राज्यलक्ष्मीः प्रत्यक्षा जायतेऽचिरात्। वर्यामिन्छन् पिशाचादेः पालाशानां शुभाङ्करैः॥

लक्षमेकं प्रजुहुयात् पिशाचा यक्षराक्षसाः हङ्या बङ्याश्च जायन्ते देवदेवमसाद्तः॥ अथापरः प्रयोगोयं महाकान्तारभृतले। आत्मप्रमाणयुक्कुण्डे संस्थाप्य मथितानलम् ॥ अयुतं जुहुयाद्वित्वैः ततः पश्चसहस्रिकाम्। मुष्टिमात्रै विंत्वपत्रेहींमकर्भ समाचरेत्॥ तत्र विस्वकलाकारं सुवर्णसुपजायते। स्पर्शवेधी भवेद्धेमिषण्डो विल्वफलाकृते: ?॥ सार्वभौमसुनार्थी तु राजैतत्कर्म कार्यत्। देवस्योपरि शुभ्राणि गव्येनाक्तानि सर्पिषा॥ कमलानि प्रजुहुयात् रातसाहस्रसंख्यया। उत्पद्यते सार्वभौमः सुतो देवपसादतः॥ अथान्यत्कर्म तत्रस्या द्युतं हवनिकयाः। चामीसमिद्भिरक्ताभिद्धिक्षौद्रघृतैः शुभैः॥ एवं कृते सुतस्तस्य शिवभक्तोऽभिजायते। कवित्वेच्छू रौप्यपाले श्वेतवर्णत्वचोद्भवम् ॥ चूर्णमूर्ध्वफलं क्षिप्त्वा कपिलाज्येन लोडयेत्। ततस्तद्युतावृत्या चूर्णे क्रत्वाभिमन्त्रितम्॥ सेवेत स्वयमित्थं तु कृते सञ्जायते कविः। भोगकामस्तु जहुया दुदुम्बरतरुद्भवाः॥ समिघो द्धिमघ्वाज्यपृक्ताः संख्यापि चायुतम्। देवदेवप्रसादेन महाभोग्यभिजायते॥ यो मनोजवकामः स्याद्वध्यमाणं समाचरेत्। पुरंश्वरणमन्त्रःस्या ब्रिद्योषेण तदुच्यते ॥ कुछूं संवत्सरं कृत्वा ततश्चान्द्रायणं चरेत्। इत्थं संशोध्य चात्मान मथाष्टादशवासरान्॥ चरुशाकफलैर्नुलेखारयदेहधारणम् ?। निरन्तरं जपेद्बुद्धिपूर्वं निद्राभवेत्रतु॥ अबुद्धिप्रविके स्वप्ने स्नात्वा पश्चाज्यपेनमनुम्। जपान्ते गुरवे दचात् निष्कपश्चक काश्चनम्॥

नतो गुरोर्चा देवस्य मन्निधौ जपमाचरेत् । संख्या चात्र समुद्दिष्टा लक्षस्यार्कं ननः पुनः॥ साक्षादुमापती रुद्रः प्रत्यक्षस्तस्य जायते। तत्त्रसादान्मनोवेगयुक्तो भवति मानवः॥ यं यं देशं कामयते नं तं देशं गुरं तथा। स्मृत्वा मन्त्रं जपेदष्टशतं नदेशभाग् यवेत्॥ अथादृद्यत्वकरणं मन्त्रं पूर्ववदाचरेत्। पुरश्चरणकर्माथ काले यस्मिन्नद्र्शनम्॥ अपेक्षते तदा तस्मिन् लोहिनं चन्दनं शुभम्। कितलापयसा सूक्ष्मं संक्षुद्याश्वत्थ पत्रके॥ क्षोदं निधाय तंस्र्ष्ट्वा सहस्राण्यष्ट सञ्जपेत्। तेनोपिलप्य चात्मानं स्ष्ट्या स्पत्वा च राङ्करम्॥ प्राणायामान् प्रकुर्वीत तदाऽहरूयो भवेन्नरः। अथान्यदुच्यते कर्म राजवश्यकरं परम्॥ क्षोदं कृत्वा लोहितस्य चन्द्नस्याथ तं पुनः। अभिमन्त्र्यायुता (? वृ) त्या गुलिकां तेन कारयेत्॥ ललाटे धारवेन्नित्यमभिगच्छेत् महीपतिम्। एवं बद्या भवेयुस्ते राजानो राजपूरुषाः ?॥ देवस्य दक्षिणामूर्तेः सन्निधौनित्यवन्मनुम्। जपेद्ष्टरातं राज्ञः पुरुषेभ्यो भयं नहि॥ यस्येच्छेन्नादामस्यासौ नामग्रहणपूर्वेकस्। मन्त्रं जपेदेकपादो भृत्वैवायुतसंख्यया॥ देवस्य सन्निधावेवं वत्सरादाशु नर्यति। विश्वतः पाणिपादाञ्जं विश्वतोक्षिशिरोमुखम् ॥ ज्वलन्तंविश्वमावृत्य तेजोरादिं शिवंस्मरेत्"। इति नमके (यु ? षु) नमो वः किरिकेभ्य इत्यस्य मन्त्रस्य प्रयोगः। अथ द्रापे अन्घसस्पत इत्यस्य प्रयोगः।

थ द्राप अन्यसस्पत इखस्य त्रयागः। "कृतोपवासमेकाहं जेपन्मन्त्रमथायुतम्। पुरश्चरण मेवंस्था दथचेखनकामना॥

आद्रीयां जुहुयादाज्यं कापिलं भयनोऽयुनम् ?। धनं बहु भवेदस्य महेशस्य प्रसादनः॥ ज्वरे जानेऽस्य शान्त्यर्थे शिरस्तुः सुविरोगिणः । जुहुयात्पञ्चसाहस्रीं दूर्वाणां ज्वरशान्तये॥ अभिचारस्य शान्त्यंथं वैकङ्कततस्द्रवाः। समिधा जुहुयाद्यामसंख्या त्वत्रायुतं भवेत्॥ महाजनकृतहोह शान्त्यर्थं होमभाचरेत्। तुषमाज्येन सस्प्तं हिवः संख्यापि चायुतम्॥ सर्वभृतसमुत्वन्न भयशान्त्यर्थ माचरेत्। हो मं तत्रायुनं संख्या हो मद्रव्यतयोच्यते ॥ औरुम्बर्धश्च समिधस्तिलाश्चेव तथा यवाः। अनेन सर्वभूतेभ्यो भयमा ग्रुविन इयति ॥ अथापरः प्रयोगोऽत्र ग्रामस्य नगरस्य वा। मध्ये वाह्नं समाधाय घृतं पिष्टं तिलास्तथा॥ अयुतं जुहुयाच्छेषं बलिमश्वत्थपत्रके। निक्षिपेच पुनहोंमः सहस्राष्ट्रकसंख्यया ॥ एवं कृते भैरवातमा रुद्रो भूतैश्च संयुतः। दर्यो जायेत तस्याय महासिद्धिः प्रजायते ॥ तद्र्पं संस्मरेत्ताव दापद्भ्यश्च प्रमुच्यते ।

आमुक्रसितकञ्चुको डमरुकी स्निग्धोलसत्कुण्डल:

शूली कुण्डलितश्रवाः सतिलको मञ्जुक्वणन्नूपुरः॥ श्रीमन्निर्मलद्न्तपक्ति किरण श्वेतायमानाननो देवो भैरववेषभृषिततनुर्धियो मृडानीपतिः"॥

इति नमकेषु द्वापे अन्धसस्पत इत्यस्य प्रयोगः॥ अथातो या ते रुद्र इत्यस्य प्रयोगः॥

> " अष्टौ शतानि कुर्वीत प्राणायामांस्ततः परम्। सहस्राणि जपेत्पश्च पुरश्चरणसिद्धये॥ कन्यार्थी लभते कन्यां हुत्वा लाजान् घृतप्रुतान्। अपामार्गसमिद्धोमैरलक्ष्मीं नाशयेब्दुवः॥

सर्वकलभवनाथाय जहुयाच तिलाहुर्ताः। ब्राह्मणादीन दशेक्षयी दृत्या खदिरसम्भवान्॥ सितरकैनीलपीतैः सुत्रैः संवेष्टितान् क्यात्। लक्षं हुत्वा घृतं सर्वान् कामानामोति साधकः॥ जुहुयादस्त्रकामस्तु कुसुमैः कुमुदादिभिः। यहर्णे जह्यात्पुष्पं नहर्णे वस्त्रमाप्नुयात्॥ वृष्टि काम: शुचौ देशे गोमयेनोपलेपिते। रक्तद्रव्येण तत्रैव मण्डलं परिलेखयेत्॥ मण्डलस्य पुरस्तात्तु नवं कुम्भं निधापयेत्। सूत्रेणावेष्टितं सम्यक् पूरितं गन्धवारिणा ॥ आवाहयेत्तनः कुम्मेसूर्य ? मेकाग्रमानसः। तत्रस्थमचेयेदेवं संयतः साधकोत्तमः॥ पायसं जुहुयात्तत्र शतमष्टोत्तरं बुधः। ध्यायन्नेकाग्रधीः सूर्यं जपेन्मन्त्रसहस्रकम् ॥ एवं कुर्वीत सप्ताहं हाद्शाहमथापि वा। ततः प्रसन्नो भगवान् महावर्षे प्रमुश्रति ॥ अहोरात्रमुपोष्यैव पुत्रकामः शुचित्रतः । पायसं जुहुयाद्या वष्टोत्तरदाताहुतीः ॥ ऋतुरनातां ततो भार्यो शुचिवस्त्रामलङ्कताम्। भोजयेद्वतशेषं तु जपन्नष्टशतं बुधः। ब्राह्मणान् भोजयेचैव कारयेत्स्वस्तिवाचनम्। ततः पुत्रमवाशोति तेजस्विनमनामयम्॥ अनिष्टद्रीनेचैव तथा दु:स्वमद्रीने। अभिचारकृतैद्धिं रलक्ष्म्या च समावृते ॥ विग्रहाद्युपसर्गे च भये च समुपस्थिते। तथा च ग्रहपीडायां भूतावेशकृतेषु च॥ एवमाद्िषु चान्येषु दोषेषूपहितेषु वै। पूर्वोक्तं मण्डलं कृत्वा नवकुम्भं तथैव च॥

१. 'वृष्टिकाम' इत्यारम्य 'लेख्येत्' इत्यन्तः घ, पाठः ।

गन्धादेकन सम्पूर्ण सर्व मङ्गलसंयुतम्। एलालबङ्गकर्पर निम्बुजातीफलैर्युतम्॥ देवमाबाह्य कलदो खर्चयेत्रत्र होसयेत्। मन्त्रेणानेन तं देव मष्टोत्तरसहस्रकम्॥ अभिमन्त्र्य ततस्तेन ह्यात्मनो वा परस्य च । अभिषेकं प्रकुर्वीत सर्वदोषैः प्रमुच्यते ॥ यस्तु यन्त्रंजपेशिल्यं प्रातः स्नात्वा सहस्रकम् श्रीरारोग्यं च नेजश्र वर्डते तस्य सर्वदा ॥ संवत्सरं जपेचस्तु क्षीराहारो जितेन्द्रियः। अर्चनं च यथाशक्ति कुर्वन्नयुत मन्वहम्॥ संसिडिमतुलां गच्छे दणिमादिगुणैयुताम्। किं तस्य मानुषेभींगै: प्रसन्ने वै जगत्पतौ ॥ बहुना किमिहोक्तेन तचित्तस्तत्परायणः। तद्भावभावितोमन्त्री जपेन्मुक्तो भवेन्मुनि:॥ द्वतचामीकरप्रख्यं शक्तिपाणि षडाननम्। मयूरवाहनारूढं स्कन्दरूपं शिवं स्मरेत् ॥

इति नमकेषु यातेरुद्र इत्यस्य प्रयोगः ॥ अथ 'इमां रुद्राय' 'मुडानो-रुद्र' इत्यनयोः प्रयोगः ॥ अयं द्विचे एको मन्त्रः ।

> "आदी कुछूं चिरत्वैकं जिपन्नवसहस्रकम् । पुरश्चरणमेवं स्या द्थ दर्शे चतुष्पथे ?॥ अग्निमाधाय जुहुया द्धिसारिमहायुतम् । गवादीनां भवेच्छान्ति रथान्यत्कर्म चोच्यते ॥ राजवाहनज्ञान्त्यर्थे जलं स्ष्टृष्ट्वाऽयुतं जपेत् । प्रत्यहं पाथसा तेन वाहनानां महीक्षितः॥ शालां सम्प्राक्षयेत्पश्चात् तज्जलेन विभिन्नितं। कृत्वोपयोज्यं यितंकचित् वाहनेभ्यः प्रदापयेत् ॥ एवं वाहनशान्तिः स्यात् त्तिरश्चां ज्ञान्तये पुनः। आज्यामश्रतिलानां तु जुहुयाद्युताहुतीः॥ अन्येषां शान्तये होमो दूर्वाणामयुतं भवेत्। दिव्वसिंहासनासिनं स्तूयमानं महर्षिभिः॥ प्रसन्नवदनं ध्याये त्सौम्यं सोमाई धारिणम्।"

इतीमां रुद्राय सृडानो रुद्रेत्यनयोः प्रयोगः॥ अथ मानो महा-न्तमित्यस्य प्रयोगः॥

> " उपवासत्रयं कृत्वा जपेत्पश्चसहस्रकम् । पुरश्चरणिसिद्धः स्यात्म युक्तीताय कर्मणि ॥ स्वीयस्त्रीवालवृद्धानां शान्तिमिच्छिन्नदं चरेत् । प्रतिसंवत्सरं चार्त्तीनक्षत्रे स्यादुपक्रमः ॥ प्रवानां तिलिभिश्राणां जुहुयाद्युताहुतीः । अश्वत्थसिभ्धा होम अयुतं सर्पिषा हुतम् ॥ एवं कृते स्वद्गरादिजनरक्षा प्रजायते । किश्चान्यत्रापि शान्त्यादा वयुतं जपमाचरेत् ॥ राजा तु सर्वशान्त्यर्थमार्द्रायामयुताद्वतीः । होमयेत्प्रतिमासं तु कृत इत्थं महींपतेः ॥ अन्तःपुराद्यःसम्यक् वर्द्धन्ते नात्र संशयः । बालेन्दुमुकुटं देवं तरुणादित्यविग्रहम् ॥ ध्यायेत्रन्दीश्वराकारं गणेश्वरसमावृतम् ।"

इति नमकेषु मानो महान्तिमित्यस्य प्रयोगः। अथ मानस्तोक इत्यस्य प्रयोगः॥

> "कुछ्मेकं चिरत्वाऽऽदौ पात्र औद्दुम्बरे घृतम्। निधाय कापिलं तस्य कुर्याचैवाभिमन्त्रणम्॥ सहस्रमंख्यया तेन स्वाग्नौ वा मिथितेऽपि वा। जुहुयादष्टसाहस्रीं महाज्याहृतिभिः शतम्॥ हुत्वाशेषमशित्वा च त्रिरात्रं तु त्रती भवेत्। ततश्च चरुभुक्पश्चसहस्राणि जपेत् पुनः॥ गुरवे पंच निष्काणि द्यादेवं कृते पुनः। पुरश्चरणसिद्धिस्यात् प्रयोगाई स्ततो भवेत्॥ आयुष्कामो महीपालो नित्यवत्स्वीयपावके। मिथेते वाऽनले होमं कुर्याद्युतसंख्यया॥ होमद्रव्यं तिलाः सिक्ताः सिंषैवात्र कर्माणे ।

<sup>1</sup> अत्र कथिदंशान्योप्यस्तीत्यर्थे अइति चिह्नं कृतं पुस्तके ॥

स्वरक्षं छुर्म ही पालो ब्राह्मणैः कर्म कारयेत्। अष्टाशत्यात्मकावृत्या थस्मकुत्वाऽभिमनित्रतं ॥ तदादायाष्ट्रकाष्ठासु (राजानमभितः स्थितैः)। त्रात्मणैर्नित्यवत्कार्य रक्षाकर्म महोपनेः। किरणां ? चात्र रक्षा स्यात् दिश्वष्टस्वापे भस्मतः ॥ राज्यश्रीवृद्धिकामस्तु मन्त्रसिद्धै हिं जै नृषः। कारयेद्थवा कर्म सदाः सिद्धै किंजैः भवेत्॥ सद्यः सिडिप्रकारस्तु लब्ध्वाऽऽचार्यादमुं मनुं। एकरात्रसुपोष्याथ । त्रिरात्रं सततं जपेत्॥ सद्यः सिद्धोभवेदेवं कर्मार्होपि प्रजायते। एकाद्शा द्वजनमानो रुद्रंध्यात्वऽयुताहुतीः॥ द्धिमध्वाज्यसम्युक्तैः र्जुहुयात् कमलैः सितैः। एवं कृते राज्यलक्ष्मी वर्दते नात्र संशय:॥ आयुष्कामो महीपालः कारयेद्युताहुतीः। दूर्वाणामाज्यपृक्ताना मेवं जीवेचिरं नृपः॥ अथ राज्ञो जन्मदिने राजनान् कलशान् शुभान्। ताम्रेण निर्मितान्वापि सहस्राष्टकसम्मितान्॥ अष्टौ शतानि वा पाथः परिपूर्णान्विनिक्षिपेत्। मङ्गलानि च वर नि कलशेषु विनिक्षिपेत्।। नववस्त्रेण तान् सर्वान् वेष्टयेच पृथक् । देवं तेषु समाराध्य शतकृत्वोभिमन्त्र्य च॥ आचार्यः स्नापयेद्भूपं कुम्भाम्भोभिः पृथक् पृथक्। एवं कृते महीपाली मुच्यते सर्वेकिल्बिषात्॥ अथ राज्ञोभि वृध्यर्थे सहस्राष्टकसंख्यया। कारयेजापमेकन विप्रवर्येण नित्यदाः॥ अभिवृद्धिभवेदेवमनेन जपकमणा। शान्तिमिच्छन्महीपालो रत्नागारादिमध्यतः॥ वाहनायुधशालासु सौम्यमे मासि मासि च। शान्त्यर्थमयुतावृत्त्या जपं होमं च कार्यत्॥

आयुष्कामा महीपाल अयुनं होममाचरेत्। अश्वत्थस्मिधस्तद्धपामागोद्भवा अपि॥ द्धिमध्वाज्यसम्युक्ता होमद्रव्यामेह स्मृतम्। गनायुषोष्यनेनायु वर्द्धन होमकर्मणा॥ चूते च व्यवहार च मन्त्रमत्र पेशरः। एवं कृते प्रजायेन नन्कर्भण्यपराजितः॥ सुवर्णकामना यस्य स त्रिरात्रमुपावसन्। निरन्तरं जपं कृत्वा चरुभोजी नतोऽयुनम्॥ जुहुघान्मधुष्टकानि विल्वान्येवं कृते ततः। सुवर्णानां सहस्रं तु रुभनेनात्र संशयः॥ कन्याकामस्तु ज्रहृया द्युनं कुसुदान्यसौ । द्धिमध्वाज्यप्रक्तानि विन्द्ते कन्यकां शुभाम्॥ अथान्यदुच्यनं कर्म चरुभोजी तु वत्सरम्। नित्यमष्टसहस्राणि जुहुयात्स्वीयपावके ॥ अष्टौ द्यातानि वा द्रव्यं कापिलं घृतमुच्यते। एवं कृते प्रमुच्येत महतः पातकाद्पि॥ वर्यकामो मलयज मभिमन्त्र्य ललाटके। धारयेचन्दनक्षोदं सर्वे वश्या भवन्ति हि ॥ प्रतिस्वजनमभं होमं कुर्याद्ष्टसहस्रकम्। होमद्रव्यं त्वपासाध सिधोऽनेन कर्मणा ॥ अपमृत्युं न विन्देत देवदेवप्रसादतः। वृष्टिकामः सूर्यवारे मन्त्रेणानेन भास्करम्॥ आराधयेजापापुष्पै रघुतैरत्र कर्मणि। रक्तोष्णीषी रक्तवासा रक्तगन्धानुरुपनः॥ भूत्वा स्वयं कृते सूर्यो महावृष्टि प्रमुश्रति। यो दूरमार्गगामी स गृहीत्वा द्वा वार्कराः॥ अष्टसाहस्रिकावृत्या त्वभिमन्त्र्य च ताः पुनः विन्यस्य दिश्च दशसु गच्छेत् क्षेमी तनो भवत सत्कर्मणां समारम्भे सर्वविद्यजिहुक्षया। अयुतं तु जपेदेवमन्तं गच्छेत्स कर्मणाम्॥

पुत्रकामस्तु जुहुया हुक्षमाज्येन संयतः।
ननो वंशकरं पुत्रं गुणिनं ? रूभते ध्रुवम्॥
यं यं जनं जेतुमिच्छेत् तं तं वै सिकताकृतिम्।
विधाय तत्प्रतिकृतिं मूर्धिस्थित्वाऽयुतं जयेत्॥
अवद्यं कमणानेन सर्वत्र विजयी भवेत्।

द्धानमेकाद्श्या विभक्तं देहं विद्युद्धस्फटिकप्रकाशम्। तेजोनिधिं श्लिनमिन्दुमौलिं विचिन्तयेद्त्र सदैव रहम्"॥

इति नमकेषु मानस्तोक इत्यस्य प्रयोगः॥ अथ आरात्त इत्यस्य प्रयोगः॥

> " दिनत्रयमुपोष्याथ त्रिरात्रं सततं जपेत्। पुरश्चरणमेवं स्यात् प्रयुञ्जीताथ कर्मसु॥ आयुष्कामः स्वकीयाग्नौ नित्यवज्जुहुयात् घृतम्। अष्टौ सहस्राण्यपि वा तथैवाष्ट्रशतानि च॥ द्धिमध्वाज्यप्रक्तानां दूर्वाणामपि चा हुती:। पृवोक्तरीत्या जुहुया देवमायुः प्रवर्द्धते॥ अथापरः प्रयोगोयं प्रतिजन्मर्क्षमात्मनः। प्रत्यार्द्रमं च कुर्वीत जपमष्टसहस्रकम्॥ प्रत्यार्द्रभे प्रतिद्रव्यं जुहुयाद्युताहुतीः। होमद्रव्याणि दुर्वोश्च तथाऽपामार्गसम्भवाः॥ श्रमीतरुसमुद्भृताः समिधश्च तिलास्तथा। एतान्युक्तानिद्ध्याज्य मधुभिः स्युरथोनिशि॥ यावत्पश्चसहस्राणि जपे त्तावत्प्रदक्षिणम्। कुर्या देवं कृते दीर्घमायुराशोत्यसंदायम्॥ चिरंजीवनकामस्तु राजा जन्मदिनेऽयुतम्। जुहुयाद्रक्ष्यमाणैस्तु द्रव्यैः प्रत्येकमाद्रात्॥ द्धिमध्वाज्यसम्प्रका अपामार्गशमीतिलाः। दूर्वा अपि च होमाई द्रव्याण्यत्रोदितानि वै॥

अनेन कर्मणा राजा दीर्घमायुरवाप्र्यात्। वहि होमे त्वशक्तानां होमः स्रोतिस जायते॥ होमसानेऽप्यशक्तानां जप एवष्टमाधनम्। लक्ष्म्यायु:कामना यस्य जुहुयात्सोऽयुनाहुतीः॥ मध्वाक्तैस्तण्डुलैः शुक्तैः वर्डते तस्य चायुषः। श्रीकामोर्कस्य कुसुमै रयुनैः पूजयेच्छिवम्॥ उचारयन्नमुं मन्त्रमेकैकं कुसुमं न्यसेत्। अनेन कर्मणा लक्ष्मीर्वर्डते नात्र संदायः॥ आलये पश्चिमहारे देवस्याचीलयेऽपि वा। प्रत्याई मं ब्रह्मचारी भूशायी सम्यनेन्द्रिय:॥ विगतक्षारलवणचरभोजी जपेनमनुम्। अभितस्तु महेशानमेकमेकं सहस्रकम् ?॥ एवं कृते शतायुस्तु भवेत्सप्तसु जन्मसु। पूर्वोक्ताहारनियमे ह्यशक्तौ भैक्ष्यमा बरेत्॥ कुर्वाणं सन्निधौ देव्या देवमानन्दताण्डवम्। हुताशनधरं ध्यायेत्तप्तकाश्चनसन्निभम्॥ नमकेषु आरात्त इत्यस्य प्रयोगः॥ अथ स्तुहि स्नुतं गर्तसद दिमत्यस्थ

> एकरात्रमुपोष्याथ त्रिरात्रं सततं जपेत्। पुरश्चरणमेवंस्यात् प्रयोगाईस्ततो भवेत्॥ विद्विड्विनाशकामस्तु जुहुयाल्लक्षमाहुती:। विषतैलसमाक्तास्तु विकङ्कतनरुद्भवाः॥ समिधो द्रव्यमत्रस्यात् इमशानाग्रौहृतिर्भवेत्। दात्रवो नादामायान्ति वेगेनानेन कर्मणा॥ अथान्यदुच्यते कर्म तत्र देवस्य सन्निधौ। भस्मपाणिः सपत्नस्य नामग्रहणपूर्वकम्॥ शुचिर्जपेद्मुं मन्त्रं संख्या त्वत्रायुतं भवेत् एवं कृते रिपोर्देहें ज्वरो जायेत वै महान्॥ श्वेतिसिद्धार्थकैः ग्रुद्धो जुहुयाद्युताहुतीः। मसुरिकाख्यो जायेत रोगः शात्रवगात्रके॥

प्रयोगः।

श्रात्रोर्श्टेडथवा तस्य क्षंत्रादिष्विपवावटम् । खात्रियत्वात्रित्वते दसुं मन्त्रसुद्रियेत् ॥ शर्कराश्च तथा कल्प रोमास्थ्याद्चि कुत्सितम् । एवं कृते सपत्नस्य नाशो वेशेन जायते ॥

उचद्रास्करकोटि-प्रकाशमाकाशनिलयमिनभीमम् । भीतिहरमभयवरदं ध्यायेटुद्रं सघोर तनुम्॥

इारयातमा महेकानो ध्यातव्य इति केचन"॥ इति स्तुहि श्रुतमित्यस्य प्रयोगः॥ अथ परिणो रुद्रस्यत्यस्यप्र योगः॥

> " कुछ्मेकं चरित्वादौ जपेच नव वासरान्। तत्र प्रतिदिनं पश्च सहस्राणि जपो भवेत्॥ पुरश्चरणमेवं स्यात् अथचेत्पुत्रकामना । दावानलसमालीह पलाशखदिरोद्भवाः॥ समिधो द्धिमध्वाज्य एक्ता वैश्वानरेऽधृतम्। जुहुयात् पश्चिमहारे महेशस्यालये शुभे॥ एतत्कर्म सुगुधं स्यात् कर्मणानेन वै ध्रुवम्। लभते रुद्रसद्दां पुत्रं वंदाकरं परम्॥ अथापरः प्रयोगोऽत्र प्रारम्भः स्याद्मादिने । कृष्णाष्ट्रम्यामुतासौ स्या दाद्रीयामपिवा पुनः॥ भवेतां दम्पती तत्र पूर्वेद्युश्चरभोजिनौ। स्वगृहे वाथ गोष्ठे वा छायायां पिप्पलस्य वा ॥ कर्मैंतदाचरेत्तस्य प्रक्रियैषा प्रकीर्तिता। मन्त्राक्षराणि यावन्ति तावतः कलशान् शुभान्॥ तन्तुभिर्वेष्टितान् तीर्थपाथसा परिपूरितान्। वर्तुलं स्थापयेन्मध्ये तेष्वेकैकं महद्धटम्॥ उचैस्तरं निधायाथ सोममावाहयेन्मुडम्। आयातु भगवान् देवः कैलासा दितिवैद्रुवन्॥

आवाह्य गन्धपुष्पाचै रभ्यच्ये च ततः परम्। आरभ्यमध्यकलज्ञं कलज्ञे कलद्वे युनः॥ मन्त्रादितो बिन्दुप्तं न्यसेद्धेरुपक्षस्म्। ततो नव सहस्राणि अपन्तन्यं स्माहिनः॥ ततो मधुवृतान्तानां व्यामादानां तथा पुनः। लाजानां तु सहस्राणि डुह्याद्ष्टसंख्यया॥ नत एकासने जायापती संस्थाज्य संयती। मध्यादिक्रमतः कुम्भान् तानादाय पृथक् पृथक्॥ तत्तदक्षर रूपेण संस्मरत् पार्वनीपतिम्। खापयेची घटारसोभि इहिमानय भोजयेत्॥ 'अष्टी सहस्राण्ययवा तावन्येव रातानि वा। एकाद्शान्तं अथवा भोजयेत् शक्तिते। हिजान्। तत्कुम्थं वस्त्रव्रीह्यादीन् आचार्याय समर्पयेत्। किन्तु तं भोजयित्वास्मै दक्षिणां निष्कपश्चकम्। द्यान्निष्कत्रयं वाऽथ भुञ्जीयातां तु द्मपती॥ एवं तयोर्भवेत्पुत्रो दीर्घायुः सुगुणालयः। पूर्वोक्तकर्माशकक्षेत् पश्चिमदारसंयुतौ ?॥ महेशस्यालये मन्त्रं जपेद्युतसंख्यया। ततो जपन्मन्त्रममुमहोरात्रं प्रदक्षिणम्॥ कुर्यात्तत्रोद्याद्स्त मया द्स्ताद्थोद्यात्। तत्र विद्याः प्रजायन्ते तस्माद्विद्येशमर्चयेत्॥ पुरश्चरणसिद्धस्य कमैंतत्पुत्रकामदम्। अन्यथा विपरीतं स्वात् गुरुं यत्नेन पूज्येत्॥ अथापर: प्रकारोत्र दीक्षया दिवसानि तु। अष्टौ रातानि वाथैक चत्वारिंदाहिनानि वा॥ किञ्चैकविंशतिं तत्र पश्चिमद्वारसंयुते। देवालयेप्रतिदिनं चरुभोकी जपेन्मनुम्॥ अष्टौ रातानि तावत्यः प्रदक्षिणवरिक्रयाः। अश्वत्थद्वमसूलानि दृष्टिगम्यानि यानि वै॥

१. ' अच्डौ ' इत्बारभ्य ' समर्पयेत् ' इत्यन्तं घ पाठः ।

तेषु पूर्वोत्तरान्मूला दारभ्याष्टसहस्रकम्।
जपेद्यावन्ति मृलानि तत्र तत्र पृथक् पृथक्॥
अथाश्वत्थ चतुर्दिक्ष सहस्राष्टकसंख्यया।
दिने दिने जपेन्मन्त्रं एवंकर्म समापयेत्।
दीक्षिता ब्राह्मणाः तान्वे भोजयेत्तर्पयेदपि
एवं कृते वंद्यकरं धर्मिष्ठं लभते सुतम्॥
गजचर्मावृत्तनं स्फुरत्प्रहरणोज्वलम्।
सर्वपापहरं ध्यायेत् देवं कुंजरभेदिनं ? "॥

इति नमकेषु परिणो रुद्रस्येत्यस्य प्रयोगः। अथ मीढुष्टमेत्यस्य प्रयोगः।

" एकरात्रं जपेत्पश्च सहस्राणि सुसंयतः। पुरश्चरणिसाद्धःस्यात् प्रयोगाईस्ततो भवेत्॥ अर्थनादाभये प्राप्ते तथैव प्राणसंदाये। तस्करादिभये चैव जुहुयात्सर्पिषाऽऽहुतीः॥ पश्चैव तु सहस्राणि भयेभ्यो सुच्यते भृदाम्। मङ्गलायतनं देवं युवानमितसुन्दरम्॥ ध्यायेद्धनचराकार मागच्छन्तम् पिनाकिनम्"।

इति नमकेषु मीदुष्टमेत्यस्य प्रयोगः। अथ विकिरिदेत्यस्य प्रयोगः।

" त्रिरात्रं चरुभोजीसन सहस्राणि द्दौव तु। जपेत्तद्दतेकुर्वीत सहस्राणि द्दौव तु॥ प्रदक्षिणान्यमुं मन्त्रं जपित्रिशि शिवालये। पुरश्चरणिसिद्धिः स्यात् प्रयुक्षीताथ कर्मसु॥ महाजनिवरोधेतु विरोधस्यापनुत्त्रये?। दिधमध्वाज्यसम्पृक्ता यज्ञाईसिमधोऽखिलाः॥ अयुतं जुहुयादेवं भयं तेभ्यो न जायते। जेतुकामस्तु सर्वान्वा अपामार्गसिमद्धितिम्॥ शतसाहस्त्रिकां कुर्यात्सिमधस्तास्तु सर्पिषा। किपलेन समक्ताःस्यु रेवं सर्वजयो भवेत्॥ तिरश्चो जेतुकामश्च सामिधां विल्वभूरुहः। दिधमध्वाज्यपृक्तानां जुहुयालुक्षमाहुतीः॥ एवं कृते वराहादिः वद्यमाभोत्यसंदायः।
सिललं जेतुकामस्तु जलमध्येस्वयावकं॥
स्थापियत्वा कापिलेन सिप्धालक्षमाहुतीः।
जहुयात्कर्मणानेन भयमद्भ्यो न जायते।
यद्यज्ञेतुं मितस्तत्तन्नामग्रहणपूर्वकम्॥
कापिलाज्येन जहुया लक्षमेकमतिद्दतः।
यदुद्दिश्य भवेद्योमो भयं तस्मान्न विन्द्ति॥
प्रसन्नवद्नं सौम्यं रिचतोद्वाहमण्डनम्।
अम्बया सिहतं ध्यायेतसुरसङ्घेरिभष्टुतम्"॥

इति नमकेषु विकिरिदेत्यस्य प्रयोगः। अथ सहस्राणि सहस्रधे-त्यस्य प्रयोगः।

> " कुछ्रमेकं चरित्वाऽऽदौ जपेसश्च सहस्रकम्। पुरश्चरणमेवं स्यात्प्रयुञ्जीताथ कर्मसु॥ सचिवादिप्रधानानां पुरुषाणामुपद्रवे । तच्छान्तये महीपालः कारयेद्युताहुतिम्॥ समिधस्तत्र शाल्मल्यो विकङ्कतभवा स्तथा । ब्रीहयश्च यवाश्चापि होमद्रव्यं तिला अपि॥ सर्वमेतद्भताक्तां स्यान्नइयन्त्येवसुपद्भवाः। अथ मारणकामश्चेत् प्रधानपुरुषस्य च॥ समीपे दक्षिणासूर्ते जेपेच्छतसहस्रकम्। ततो वल्मीकसम्भूत मृदा लिङ्गं प्रकल्प्य च ॥ मन्त्रेणानेनाभिषित्रे चावच्छीर्णं भवेडि तत्। एवं कृते भवेन्मृत्युः प्रधानपुरुषस्य वै॥ यदिचेन्मरणादेनं रक्षितुं कांक्षते तदा ॥ आदाय तां मृदं शीर्णा मापगायां विनिक्षिपेत्। तत्तीरेऽथस्वकीयाग्रौ जुहुयाद्युताहुतीः॥ होमद्रव्यं भवेदत्र घृताक्ताः गुक्कृतण्डुलाः॥ मरणोपदामस्तस्य जायतेऽनेन कर्मणा॥ महाकान्तारगामी तु कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम्॥ अष्टसाहस्रिकावृत्या तेन गात्रानुलेपनम्। कृत्वागच्छेत्ततस्तस्य भीतिः कापि न जायते ।

रक्षोभ्योऽभयकामस्तु लान्नं वैडालमामिषम् ॥
विलं हरेचतुर्व्दयां कृष्णायां निशिसंयतः ॥
विलेदेशः इमशानं स्या देवं रक्षोष्ठयं निहि ॥
उग्रशासकम्याल कोयोपहतिशान्तये ।
सौवर्ण शासकं कृत्वा जुहुयात्तस्य लिन्नघौ ॥
अष्टौ सहस्राण्याज्येन कुकुटस्याभिषेण तु ।
बलि हरेत्कृते चेत्यं शासकावित्रमुख्यते ॥
दक्षिणासमुद्येन देयास्थादकक्षमिण ।
कृतिविग्नः साविभज्या स्यात्स्वस्व कर्मानुसारतः ॥
निष्कत्रयमथैकं वा निष्कं होमे तु दक्षिणा ।
वसनान्यि देयं स्या इक्षिणात्वेन शक्तितः ॥
अथ दैवोपद्रवाविष्टो जुहुयात्तस्यशान्तये ।
सर्पिषाष्टसहस्राणि नद्ययुस्ते स्वपद्ववाः ॥
सर्वपापद्रं देवं सर्वाभरणभूषितम् ।
सर्वपापद्रं देवं सर्वाभरणभूषितम् ।

इति सहस्राणि सहस्रघेत्यस्य प्रयोगः। इति नम्केषु द्रामोनु-वाकः। अथ सहस्राणि सहस्रश इत्यारभ्य चतसृणां प्रयोगः। अत्र श्रेक्चतुष्ट्यमप्येकधमसाधनम्॥

"चान्द्रायणं चिरत्वाऽऽदौ जपेत्पश्चसहस्रकम्।
पुरश्चरणिसिन्धिःस्यात् प्रयुक्षीताथ कर्मस् ॥
आभिचारिककामस्तु राजा होमं प्रकारयेत्।
स्वदेशजातिर्भिपाग्यै रुक्षसंख्याऽऽहृतिर्भवेत् ॥
शाल्मलीशालवेणूनां वेत्रस्य च शारस्य च ।
समिधस्त्वर्क १ तूलेन वेष्टिताः शशकस्य च ॥
रक्तेणाक्ताः इह प्राह्या होमे द्रव्यतया पुनः।
किश्वस्निग्धेन सूक्ष्मेण पिष्टेन द्विषदाकृतिम्॥
कृत्वा क्रमेण तां छित्वा सहस्राष्टकसंख्यया।
जुहुयादित्थमाचीणें शत्रवो नाशमाप्रुयुः॥
अभिचारदिनेष्वेतैर्भन्त्रैः कृत्वा दिने दिने।
जुहुयात्पश्चसाहस्रां होमद्रब्यमथोच्यते॥

द्धिमध्वाज्य सम्प्रका दूर्वा इत्यं इते सित। राज्ञः कारधितुस्तरम दोषाः स्तुविधियारिकाः॥ दंष्ट्राकरालवद्नं ज्वलज्वलनद्धित्व । विभ्राणं त्रिशिष्वं दीसं ध्वायेङ्काम्यणम् '॥

इति नमकेषु सहस्राणि सहस्रका इत्यारम्यर्क्षतृष्टयस्य प्रयोगः। अथ ये वृक्षे िवत्यारभ्य केष्क्रयस्य प्रयोगः। अत्र पुरश्चरणादि सर्वे पूर्ववत् ज्ञेयम्। अथयेपथामिति इयोः प्रयोगः॥

> "कृष्ट्रभेकं चरित्वाऽऽदी जयेत्पश्चसहस्रकम् । पुरश्चरणमेवं स्या त्रयोगोऽथाभिवीयते ॥ पुत्रकामः स्वदाराणान्त्तौ गन्नवाहरे । स्वाग्नावष्टसहस्राणि जुहुयादृत्य मत्र तु ॥ कापिलाज्यविभिन्नंतु कापिलं पय उन्यते । हुत्वेवमृतुगामी स्या त्युत्रो वंशकरो भवेत्॥ महातीर्थफलेप्सुद्धेत् दृताक्तेस्तिलतण्डुलैः । हुत्वा चाष्टौ सहस्राणि गन्छेक्तीर्थमनालपन्॥ तीर्थस्नात्वा गृहानेत्य स्वाग्निमाराध्य वै ततः । वाग्यमं विसृजेक्तीर्थफलमृन्छेद्यथार्थतः "॥

ध्यानन्तु सहस्राणि सहस्रश इत्यत्रोक्तं विज्ञेयम्॥

इति ये पथामित्यनयोः प्रयोगः॥ अथ य एतावन्तश्चेत्यस्य प्रयोगः। अत्र तु पुरश्चरणं ये पथामित्यत्रोक्तमनुसन्धेयम्। इति नमकेषु य एतावन्तश्चेत्यस्य प्रयोगः ?॥ अथ नमो रुद्रेभ्य इत्यरभ्याऽऽसमाप्तयों यज्जको यन्त्रस्तस्य प्रयोगः॥

" गृह्णीयात्संयतो दिक्षां दिवसेष्ट्रेक विंदातौ। प्रथमे पञ्चके दुग्धं द्वितीये मक्षयेत् फलम्॥ अथोपवासः पश्चाच पूर्ववत्पञ्चक द्वयम्। एवं कृत्वा ततः पश्चा द्विष्याद्यी सदा जपेत्॥ तावन्ति दिवसान्येवं ततः पश्च दिनानि तु। गलद्व जलेस्थत्वा अपित्वाऽथैक वासरम्॥

अवमर्षणकमोंक्तविधिना संयतो जपेत्। द्यात्सुवर्णनिष्काणि द्शाऽऽचार्यस्य दक्षिणाम्॥ शुश्रूषां वापि कुर्वीत द्रव्याभावे तु तत्समम्। एवं इते भवेत्सिक्दिः पुरश्चरणकर्मणः॥ अन्नकामः स्वकीयाग्री नित्यवज्जुहुयात् घृतम्॥ संख्या त्वष्टसहस्राणि भवेद्षी रातानि च॥ यावज्जीवं लभेनाञ्चं बहुधाऽनेन कर्मणा। अथापरः प्रयोगोत्र दर्शेस्वाग्नौ हुतिर्भवेत्॥ द्रव्यं तु काषिलं सर्पिः संख्या त्वष्टसहस्रकम्। अथर्वशिरसि प्रोक्त विधानेनार्चनं भवेत्॥ तन उत्पद्यते कृत्या रक्ताङ्गी रक्तमूर्घजा। रक्तनेत्रा तया सर्वे साधयेत्स्वात्मसंमतम् ॥ कर्मणोस्य समारम्भे अजारुधिरपूरितान्। चतुरः कलञान् तत्र स्थापयित्वा तु संयतः॥ तर्षयेदन्यथाऽऽत्मानं नाशयेन्नात्र संशयः। भवेद्यस्य कलाज्ञानकामना सोऽयुताहुतीः॥ जुट्टयात्सर्पिषा वहाँ कलाज्ञानं ततो भवेत्। जाति <sup>स्</sup>मरणकामस्तु जुहुयाद्युताहुतीः॥ पायसा कापिलेनैव क्रमाज्जातिस्मरो भवेत् "।

ध्यानप्रकारस्तु सहस्राणि सहस्रश इत्यत्रीक्तो विज्ञेय:॥

इति नमकेषुनमोरूद्रेभ्य इत्यस्य प्रयोगः॥ इति नमकप्रयोग एकाद्शानुवाकः। अथ पूर्वोक्तेषु प्रयोगेषु दक्षिणेयत्ता निरूप्यते।

> "दक्षिणा सुत्तममध्यमाधमेति त्रिधा मता। तत्रसौवर्णनिष्काणां द्शसाहस्रिकोत्तमा॥ तद्र्धं मध्यमा प्रोक्ता तृतीया त्रिसहस्रिका। उत्तमा त्रिशती वास्यात् दिशतीमध्यमा मता॥ शतमत्राधमा श्रेया प्रकारः कीर्त्यतेऽपरः। उत्तमा तु चतुःषष्टिःस्तद्र्धं मध्यमा स्वता॥

चतुर्विश्वातिरन्या स्या द्थान्यो विधिरुच्यते।
सहस्रदक्षिणा देया द्शपूरुषकर्तृके॥
श्वाति पश्च देयानि क्रित्वक्पश्चककर्तृके।
अधैककर्तृके देयं शत त्रयमिति स्थितिः॥
सर्वत्र द्विगुणं द्या दाचार्याय तु दक्षिणाम्।
बहुपूरुषनिष्पाच उत्तमा प्रतिपूरुषम्॥
अधैककर्तृके कर्त् रेकस्यैवोत्तमा मता।
राज्ञां तत्सदृशानां च दक्षिणा क्थितोत्तमा॥
अन्येषां मध्यमोद्ति दक्षिणा दाननिर्णयः।
अनुकतद्क्षिणाकेषु प्रयोगेष्वियमीरिता॥
विभवे सति यो मो हान्नकुर्याद्विधिविस्तरम्।
नैव तत्फलमान्नोति प्रलोभाकान्तमानसः "॥
इति दक्षिणेयत्ता॥

"अत्रन्यूनातिरिक्तोक्ति प्रत्यवाय जिहीर्षया। स्तौमिस्तम्बेरमाधीदां चर्मनिर्मितवाससम्॥

जय, जय, महाभैरव, महाभीम भूतभूषितमूल, कुण्ड-लिकुण्डलालङ्कत, अतिघनविलसित तडिदुपमितवलदुस्तर करवाल। निखिल निगमोपगीयमान सुरवरकरनिकरविरचित चारुचरणज्ञाङ्गार, करकमलकितकपाल। सरासिजासनविस्तारित समस्तव्यस्त समस्त-जगद्विस्तार संहार सम्भारसन्नद्ध निर्गुण निरवधिकपरिमाण नीहा-मरीचिविरिश्चिच्यापार पात्रीजलललित भिराम, दुरितहर, अपरदिगङ्गनासम्भोग सराग पतङ्ग भङ्ग्यालिङ्गि तोत्तमाङ्ग, भ्रूमध्यनयन मथितमद्न मद्, मद्ोन्मत्तमधुकर झंकारस-क्काशनिज शृङ्गसंराविकिक्किणी क्वणित लिलत पदाहितिकिन्न मही-मण्डलाधार, अण्डजपति प्रस्तूयमान ताण्डवाडम्बर, फूंत्कारोत्कर्ष-निरन्तरान्तरित ध्वस्तदैत्यदानवसंघात, शान्तान्तः करण। अनवरत धीर ध्वान गम्भीर घर्घरगळ गवय स्फूत्कार सम्भिन्न गह्रर, गुणराजि विराजमान धराधराधीशकन्यकाकान्तिसङ्घान्त-निजकलेबरैकदेश, अखिल जगद्धीश, महेश। नमस्ते नमस्ते नमस्ते ॥

आदी कर्मवद्याद्धद्ववित्व त्रैलोक्य मूलाङ्करः पश्चात्पल्लिवितोत्तरङ्गविभव ओणि समुन्मेषकम् । अन्ते लोक्यम्हणावित्वना भंगि प्रगल्भं ? महो फाले लोक्यम्बद्धणावित्वना भंगि प्रगल्भं ? महो फाले लोक्यमावित्वना पुरतः संसारसंमोहनम् ॥ आधारश्चतुराननस्य करकासम्बद्ध पाथःस्तृते राधेयं गिरीकन्यका कुचनदा भोगस्य माण्याकृतेः आशाणालकदाल गालस्तिलं ब्रह्माण्ड भाण्डस्थिते राज्ञापात्रविद्योचनाय जण्ञान्यन्तर्मनस्तन्महः।

इति नमकमन्त्राणां प्रयोगिविधिः॥ समाप्तं सकलं श्री रूद्रविधानं॥

महार्णवाख्ये सहित प्रवन्धे मान्धातृनास्नो सद्नात्मजस्य। सत्कर्मरत्नोपचितेऽथषष्ठ स्तुङ्गस्तरङ्गोयमगादगाधः॥ इति श्रीविश्वश्वरित्ति मदनमहार्णवे षष्टस्तरङ्गः सप्तमस्तरङ्गः।

अथ षोडदार्च पुरुषसूक्तविधिः। ऋग्विधाने॥

"वक्ष्ये पुरुषसूक्तस्य विधानं त्वर्चनं प्रति। अग्निकार्यं जपविधिः स्तोत्रं चैव तदात्मकम्॥ कुर्याचयोक्तिविधिना प्राङ्क्ष्यः द्युद्धमानसः। प्रथमं विन्यसेद्धामे द्वितीयां दक्षिणे करे॥ तृतीयां वामपादे तु चतुर्थीं दक्षिणे तथा। पश्चमीं वामजानौ षष्ठीं वै दक्षिणे तथा। सप्तमीं वामकटयां त अष्टमीं दक्षिणे तथा। सप्तमीं वामकटयां त अष्टमीं दक्षिणे तथा। क्वाद्शीं नाभिदेशे तु दशमीं हृद्ये तथा। एकाद्शीं स्कन्धदेशे द्वाद्शीं वामबाहुके। त्रयोद्शीं दक्षिणे च आस्पदेशे चतुर्दशीम्। अक्ष्णोः पश्चद्शीं चैव षोडशीं मूर्षि विन्यस्येत् एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चाद्दोमं समाचरेत्"।

होमं समार शेदित्यु पलक्षणस् । तस्या उज्जेष पूजायां हो से वाऽयमेव न्यासप्रकारः । एवं न्यासिक्षि हुन्यः प्रशानि समाचरेत् । व्राव्याणिक्षिः क्रिक्षः क्रिक्षः प्रशानि हुन्यः सुरमान्या एवं क्रिक्षः क्रिक्षः प्रशानि । व्राव्याणिक्षः क्रिक्षः प्रशानि । व्राव्याणिक्षः प्रशानि । व्राव्याणिक्षः । व्रुव्यं विषयः दिव्या क्ष्यप्रवर्धः चेति प्रशानि । व्राव्याणोस्य प्रवानित्वृत्यं पितस्यः वृद्धायः नव हृति वृद्धे॥ 'चन्त्रमा मनस'हति पितत्वा विषयः क्षेत्रं क्षेत्रं विषयितः व्यावादन्ति पितत्वा विषयः व्यावे व्यव्य हिति विवयः व्यावित्ता स्वास्या-सिति पितत्वा किष्याय वृत्यिति पवत्रं । योजन यज्ञिमिति पितत्वा अस्याय वृत्यिति पवत्रं । योजन यज्ञिमिति पितत्वा अस्याय क्षायः क्षायः व्याव्या । सित्यस्य । पत्रव व्याव्यव्य वृत्यायः प्रव्यव्य प्रवित्या कर्यायः प्रव्यव्य प्रवित्या अस्यायः प्रव्यव्य प्रवित्या अस्यायः प्रव्यव्य प्रवित्यः अस्यायः प्रव्यव्य प्रवित्याः अस्यायः प्रव्यव्य प्रवित्यः व्यापायः । असुकदेशे अञ्जनकाले अञ्चलकालयः प्रव्यव्यक्ष्यः जपं सूक्तेन होमं विष्यवारायनं वा करिष्यं इति सङ्गत्य्य पूर्वोक्तं न्यासव्यं विधायविदेवत्ववन्दांस्यि विदित्या जपादिकः । योगते ?॥

" आद्याऽऽवाहयेदेव ख्वा तु पुरुषोत्तमम् । वितीययाऽऽसनं द्या त्याः वैव तृतीययः॥ चतुथ्योऽघ्यं प्रदातव्यं पश्रम्याऽऽच्यनं तथा। षष्ट्या स्वानं प्रक्वित सप्तम्या चस्त्रमेव च॥ यज्ञोपवीतमष्टस्या नवस्याऽऽभरणं तथा। दश्रम्या गन्यदानं स्या देकाद्व्या च नाल्यकम्॥ ब्राद्व्या घूपदानं स्यात् त्रयोद्व्या च दीपकम्। चतुर्द्व्या तु नैवेद्यं पश्रद्व्या नमस्त्रिया॥ चतुर्द्व्या तु नेवेद्यं पश्रद्व्या नमस्त्रिया॥ द्वात्पुरुषसूक्तेन यः पृष्पाण्यप एव च। अर्चितं तेन वै सर्वे त्रैलोक्यं सचरावरम्॥ दक्षिणां तु यथा शक्त्या षोडशेन प्रदापयेत्"।

पूजादिसाद्गुण्यार्थे या दक्षिणा दीयते तां षोडरोन यज्ञेन यज्ञमयजन्तेत्यनेन मन्त्रेण द्यादित्यर्थः॥

" ततः प्रदक्षिणं कृत्वा जपं कुर्योत्समाहितः। यथाशक्ति जपित्वा च सूक्तं चास्मै निवेदयेत्॥

देवस्य दक्षिणे पार्श्वे कुण्डं स्थण्डिलमेव वा। कारयेत्प्रथमची तु प्रोक्षणं तु वितीयया॥ तृतीययाऽग्निमाद्ध्या चतुर्थ्या तु सामिन्धनम् पश्चम्या त्वाज्यसंस्कारः खरोख अपणं तथा॥ षष्ठयाऽनलमध्ये तु कल्पयेत्पद्ममासनम्। चिन्तयेत्तच देवेचां कालानलसमप्रभम्॥ विवृतास्यं वाह्यीर्षे रक्तास्यं रक्तलोचनम्।

वाहो हयः एवं देवं ध्यात्वा सत्त्र्याद्यादिभिः? पश्चभि क्रिनिः क्रमेण नैवेद्य ताम्बूलादिभिः पश्चोपचारपूजां देवस्यानुज्ञ्या कुर्यादि-त्याह-

"ततो गन्धं च पुष्पं च घूपदीप निवेदनम्। अनुज्ञाप्य ततः क्षयीत् सप्तम्यादि यथाक्रमम्॥ सिमधः प्रत्यृचं पूर्वं जुहुया दिभिधारिताः। ततो घृतेन जुहुया चहणा च ततः पुनः॥ एवं हुत्वा तत्तस्तस्य समीपे स्तोत्र मुचरेत्। जिनं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन॥ नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापुरुष पूर्वज। नमो हिरण्यगभीय प्रधानाव्यक्तरूपिणे।

अों नमो भगवते वासुद्वाय शुद्ध शानस्वभावाय।
देवानां दानवानां च सामान्य मिस दैवतर् सर्वदा चरणहन्द्रं व्रजामि शरणं तव॥
एकस्त्वमिस लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा।
अध्यक्ष श्चानुमन्ता च गुणमायासमावृत:॥
संसारसागरं घोर मनन्तक शसाधनम्।
त्वामेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः॥
न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम्।
तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे॥
नैव किश्चित्परोक्षं ते न प्रत्यक्षोऽसि कस्यचित्।
नैव किश्चिद्सिद्धं ते न च सिद्धौऽसि कस्यचित्।

कार्याणाः कारणं पूर्व वचकां धाच्यमुत्तमम्। योगिनां परमां सिद्धिं वदन्ति पर हं विदुः ?॥ अहं भीतोस्मि देवेदा संसारेऽहिनन् भयावहे। पाहि मां पुण्डरीकाक्ष न जाने दारणं परम्॥ कालेषुपि च सर्वेषु दिक्षु सर्वोषु चाच्युत । शरीरेपि गते वावि वर्डते मं महद्भयम्॥ त्वत्पाद्कमलाद्न्य न्नमेजन्मान्तरेष्वपि । निमित्तं कुदालस्यास्ति येन गच्छामि सङ्तिम्॥ विज्ञानं यदिदं प्राप्तं यदिदं ज्ञानमार्जितम्। जनमान्तरेऽपि मे देव मा भूदस्य परिक्षयः॥ दुर्गताविष जातायां त्वं गतिस्वं मतिर्मम। यदिनाथश्च विन्देयं तावतास्मि कृती सदा॥ अकामकलुषं चित्तं मम ते पाद्योः स्थितम्। कामये वैष्णवत्वं तु सर्वजन्मसु केवलम्॥ इत्येवमनया स्तुत्वा स्तुत्वा देवं दिने दिने। किङ्करोस्मीतिचात्मानं देवाय विनिवेद्येत्"॥

जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्तेत्यारभ्यैतावत्पर्यन्तं स्तोत्रम्॥ अथ फलविशेषादितिकर्तव्यता विशेषप्रशंसा च॥

> "पुरुषस्य हरे: सूक्तं स्वर्ग्य धन्यं यशस्करम्। आत्मज्ञानमिदं पुण्यं योगज्ञानभिदं परम्॥ फलाहारो जपेन्नित्यं पश्यन्नात्मानमात्मिनि। फलंभुक्तोपवसे न्मासमङ्ग्रिश्च वर्तयेत्॥ अरण्ये निवसेन्नित्यं जपन्निममृधि म्निः। क्रीनिस्त्रषवणं काले स्नायादण्खु समाहितः"॥

र्काष मेन्त्रः ॥ इममृषि पुरुषम् कात्मकम् । क्रीनिभस्त्रियवणिमिति । पुरुषसूक्तान्तर्गताभिः समस्ताभि क्रीनिभः । स्नानकाल एताभि क्रीनिभमीजीनमधमषेणं च यथा शक्ति क्रुयोदित्यर्थः ॥

" आदित्यमुपतिष्ठेत स्क्तेनानेन नित्यशः! आज्याहुतीरनेनैव हुत्वैष चिन्तयेहिषम् "॥ अत्रविं:स्क्रहण नारायण एव॥ तं विन्तयेत्॥ एवं मासं फलाहारं मासनुद्दाहारं च कृत्या जिला वर्षाण फलाहारः सन् पौर्षं स्क्रं जपेत्॥ राक्तकेहाद्श वर्षाणि। एवं कृते साक्षाहेवो हर्यन इत्याह—

" कथ्वे मासात् तलाहार श्विभिवेषेजीपेदिदम्। नइक्तरतन्द्रना युक्तो द्वा वर्ष मनन्यभाक्॥ साक्षात्पर्यति ही देवं नारायण समान्यस्। ज्ञानगरयं परं स्हर्भं च्याऱ्य सबै सबस्थितम्॥ ग्राह्मस्यन्तयत्वेन क्छारं जगतोऽच्ययम्। अथनासाद्यसातीपि वर्त्ति न परिहापयेत्॥ भक्तानुकमंत्री भगवान् तायते पुरुषोत्तमः। येन येन च कामेन जदेत प्रयतः सदा ॥ स स कामः समृदः सात् अद्धानस्य कुर्वतः होमं वाप्यथवा जप्य मुपहारमथो चरुम्॥ कुर्वीत येन कामेन तिस्सि इप्रधारयेत्। जाति श्रेष्ठयं महद्वित्तं यशो लोके परां गतिम्॥ पापेन विप्रमोक्षश्च भवेत्सर्वे न संशयः। अथाभिघीयते कर्म पुत्रकामस्य वैष्णवम्॥ शुक्रुपक्षे शुजे वारे सुनक्षत्रे सुगोचरे। ब्राद्र्यां पुत्रकामस्तु चर्च कुर्वीत वैष्णवस्।। द्मपत्योरूपवासःस्या देकाद्इयां सुरालये। र्ऋगिभः षोडदाभिःसम्य गर्धियत्या जनार्दनम्॥ चरं पुरुषसूक्तेन अपयेत्पुत्रकाम्यया। पाप्नुयादैष्णवं पुत्र मचिरात्सन्तति क्षमम् "॥

चरं पुरुषस्केनेति॥ स्वगृद्धोक्तविधिना पायसचरं अपयन पुरुष-सूक्तं पठेत्॥ एवं चरं अपियत्वा पश्चात् पुरुषस्केन चरं जुहुयात्॥ स्केनेत्येकवचनात् सकलमपि सक्त मिविच्छिन्नं होमसाधनं न तु प्रत्येकस्चः। होमसंख्या च सहस्रम्॥ एतद्दशगुणिता जपः। अयमर्थः। कृष्णेकाद्दयामुपक्रम्यायुतं जित्वा शुक्कैकाद्द्यां द्म्पती उपोष्य बाद्द्यां चरं अपित्वा सहस्राहुतीर्जुहुयादिति। 'अथापरः प्रकारोग नेसाइह्याणनो उत्तर् । इम्पत्योः उदम्यत्र नित्यत्रमा निरंगिने । काले एपेटिई स्का नेपाइस्पो लिस्स्स्म् । बाद्श्यां प्रथतो सूखा प्रया निवेपहरम् ॥ बाद्शबाद्शीण्डेसं प्रसा विशेपहरम् ।

एविमिति॥ एकाद्इयाञ्चपदासाहिकं इत्वेलर्थः॥

"हुत्वाऽऽज्यं विधिवलाद्यक्तिनः वंदिशानिर्ध्यः। कृतांजिलिपुरो भूत्वा स्तवं ताभिः प्रयोजयेत्। ताभिरिति षोडशिभःक्षिपिरिलार्थः॥ सिमेधोश्वत्यवृक्षस्य हुत्दाऽऽज्ये जुहुचात्रुनः उपस्थानं हुताशस्य ध्यात्वा च नधुसूद्रमम् "।

उपस्थानं हुताशस्येति॥ कुत्वेति वाक्यक्षेषः॥ अग्न्युपस्थानं चाग्ने-यैभेन्त्रैः।

> " हिवहोंमं ततः कुर्यात्मस्यृचं चाग्यतः ग्रुचिः। हिवःशेषं नमकृत्या नारी नारायणं पतिम्॥ मक्षयित्वा हिवःशेषं लव्याशीः संविशेत्क्षणम् "।

हवि: रोषं भक्षयित्वेत्यनेनैव हुताविशिष्ट प्रतिपत्ति कर्भणि सिद्धे लब्धाद्यारित्यनेनैवतु चोतयित झाद्यमाहारान्तरपरित्यानेन पत्नी हिव: रोषमेव लघु यथा तथा सुङ्क इति, संविशेत्क्षणिमिति॥ क्षणं वामशायिनी स्यादित्यर्थः॥

"ततः कृत्वा त्विदं कर्ध कर्तव्यं द्विजतर्पणम्। द्वितीयां स्त्रीं निवर्तेत यावद्गर्भं न विन्द्ति"॥

यया भाष्या सहैतत्कमे कृतं तां सुक्त्वा सित सम्भवेऽन्यां भार्यां न गच्छेत्। कियन्तं कालम्। यावदेषा गर्भे न विन्द्ति अने-कभार्याभिः सह कर्तृत्वे न दोपोन्यभार्यासङ्गमेषि। यदा त्वस्मिन्-कमिण अननुप्रावेष्टा भार्या ऋतुमती स्थात्॥ तथा कर्मण्यनुप्रतिष्टा यावद्गभे न विन्द्ति तावद्न्यां नोषेयात्। मन्त्रवतः शुक्लस्यान्यत्र गर्भाघानाक्षमत्वात्। मन्त्रसम्भृतस्य वीर्यस्यान्यत्र निषेके सहाधि-कारिण्यां गर्भानुद्या च॥ एवं च सित दृष्टहेतुनिमित्तत्वात्। अन्य-

स्त्रीगमननिषेधस्य ऋतौ भार्यामुपेयादिति नियमातिकमदोषोऽस्त्येन्व ॥ किं च स्मृति पुराणादिषु स्मृतेः प्रायल्यात् अस्त्येव नियमाति-क्रमदोषः तथापि विणिनां हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यमृतं वदे 'दित्यनेन न्यायेन स्वल्पप्रायश्चित्ती भवति क्रतः पुत्रार्थभेवान्य-भार्या गमननिषेधात् ॥ श्रूणहत्या मृतावृताविति श्रूणहत्या प्रायश्चित्तस्य निमित्ती ॥ अपितु नियमातिकम मात्रजन्य दुरित-योगात्स्वल्पप्रायश्चित्तनिमत्ती । अतः प्रतिऋत्वेकमेकं प्राजापत्यं कल्पयेच्छक्तस्य । अशक्तस्य त्रिरात्रिहरात्रादिः प्रकृतमनुसरामः ॥

" अपुत्रामृतपुत्रा च या च कन्यां प्रस्यते । क्षित्रं सा जनयेत्पुत्रं सृष्यकृङ्गो यथाव्रवीत् "।

इत्यृग्विधाने प्रोक्तः पुरुषसूक्ताविधिः॥ अथाषादिषोडशर्चस्य पुरुष-सूक्त(स्य)विधिः॥ अथाऽ?ऽषीदिषोडशर्चस्य पुरुषसूक्तस्य नारायण र्क्षाषेः॥ पुरुषो देवता॥ अनुष्ठुप् छन्दः॥ अन्त्या त्रिष्ठुप्॥ जपे होमेऽभिषेके वा विनियोगः॥ अथ सूक्तम्॥

> "सइस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमिं विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्॥ पुरुष एवेदं सर्वे यद्भूतं यच भव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यद्नेनातिरोहति॥ एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पुरुषः। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादृष्ट्वं उदैतपुरुषः पादोस्येहाभवतपुनः। ततो विष्वङ्ख्याकाम त्साशनानशने अभि॥ तस्मादिराळजायत विराजो अघि पूरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः॥ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इष्मः शरद्धविः॥ तं यज्ञं वर्हिषि पौक्षनपुरुषं जातमग्रतः। तेन देषा अयजन्त साध्या ऋष्यश्चये॥

तस्माद्यज्ञातसर्वहुतः सम्भृतं पृषदाच्यम्। पश्रंस्तांश्चके वायव्यानारण्याद्यास्याश्चये ॥ नस्म। यज्ञातसर्वहुत ऋचः सामानि जिज्ञरे। छन्दांसि जज़िरे तस्मा चजुस्तस्माद्जायन॥ तस्माद्श्वा अजायन्त ये के चोभया दृत:। गावो ह जज़िरे तस्मा तस्माज्जाता अजावय:॥ यत्पुरुषं व्यद्धुः कतिधा व्यक्तल्पयन्। मुखं किमस्य कौ बाहू का वूरू पादावुच्येते। ब्राह्मणोस्य मुखमासी व्दाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तद्स्य य यदैइयः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जात श्रक्षोः सूर्यो अजायत। मुखादिन्द्रश्चामिश्च प्राणाहायुरजायत ॥ नाभ्या आसीद्न्तरिक्षं शीष्णीं: चौ: समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकां अकल्पयन्। सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्त समिधः कृताः। देवाय यज्ञं तन्वाना अबधन् पुरुषं पशुम्॥ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। तेह नाकं मामिमानः सचन्त यत्रपूर्वेसाध्याः सन्तिदेवाः"॥ इत्याश्वलायन पाठानुसारेण पुरुषसूक्तम्॥ अथ विष्णुसहस्रनामानि॥

श्रीवैद्याम्पायन उवाच ॥

"श्रुत्वा धर्मानदोषण पावनानि च सर्वदाः।

युधिष्ठिरः द्यान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥

श्रीयुधिष्ठिर उवाच॥

किमेकं दैवतं लोके किंवाप्येकं परायणम्। स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुमीनवाः शुभम्॥ को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। किं जपनमुच्यते जन्तु जन्मसंसारबन्धनात्॥

## श्रीभीष्म उवाच॥

" जगत्यभुं देवदेव मनन्तं पुरुषोत्तमम्। स्तुवन् नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः॥

नमंबनाचेश्कियं अरहया पुत्रपम्थयम्। ध्यायंस्त्वसम्बंद्ध यजनान स्तमेव च ॥ अनारि विवयं शिष्णुं सर्वेत्रोकमहे अस्। लोकाव्यक्षं जुरकार्यं सर्वदुः सानियो अवेत्॥ ब्रह्मण्यं य वेवजेतं लोकानां कीर्तिवर्द्धनम्। लोकनायं महङ्गनं सर्वनूनअबोङ्ग्यम्।। एवं से सर्वेष होगाः धनौं दिशासमा सराः। यहक्तया पुण्डरीकाले स्तवैर्ग्वेशरः सदा ॥ परमं यो महत्तेतः एरमं या अहत्तपः। परमं यो महडूह्म परमं यः परायणम् ॥ पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्। दैवनं दैवनाराँ च भूनानां योऽव्ययः पिता॥ यतः सर्वाणि सृतानि भवन्त्यादियुगागमे । यस्मिश्च प्रतयं यान्ति पुनरेव युगक्षये॥ तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते। विष्णोनीससहस्रं मे शृषु पापभयापहस्॥ यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः। ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये॥

श्रीकृष्णदिव्यसङ्स्रनाम्नामनुष्टुप् छन्दः॥ श्रीवेद्व्यासो भगन्वानृषिः॥ श्रीकृष्णः परमात्मा देवता॥ अमृताशोद्भवो भानुरिति बीजम्॥ देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः॥ उद्भवक्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः॥ शङ्क्ष्यञ्चन्दकीचक्षीति कीलकम् ॥ शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम्॥ अथन्यासः = ओं विश्वं विष्णुर्वषट्कार इत्युं-गुष्ठाभ्यां नमः। ओं अमृतांशुद्भवो भानुरिति तर्जनीभ्यां नमः। ओ त्रह्म विद्वाह्मणो ब्रह्मीति मध्यमाभ्यां नमः। सुवर्णबिन्दुरक्षो-भ्यइत्यनामिकाभ्या नमः। आदित्यो ज्योतिरादित्य इति कनिष्टिन्काभ्यां नमः। ओं शार्ङ्गधन्वा गदाधर इति करंतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृद्यादिन्यासः। ध्यानं॥ शान्ताकारं मुजगश्यनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकान्तं कमल

नयनं योगिहृत्ध्याम गम्यं वन्दे विष्युं अवभयहरं सर्वहोकैक-नाथं॥ श्रीकृष्णभीत्यर्थे समस्तपायक्षयार्थे नाऽभित्वितकामनार्थे वा विनियोगः॥

> " ऑ विश्वं विष्णुर्वषङ्कारो मृतभव्यभवत्यमुः। भूतकृद्भतमृद्रादो भ्नातमा भूतभावनः॥ प्नात्मा परमात्मा च सुक्तानां परमा गति:। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥ योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वर:। नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः॥ सर्वः शर्वः शिवः स्वातः भृतादिर्निधि रव्ययः। सम्भवो भावनों भर्ता प्रभवः प्रसुरिश्वरः॥ स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः। अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरत्तमः ॥ अप्रमेयो हवीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रसुः। विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो धुवः॥ अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णा लोहिताक्षः प्रतर्दनः। प्रभृतस्त्रिककुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्॥ ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः। हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः॥ ईश्वरो विक्रमी घन्वी मेघावी विक्रमः क्रमः। अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञ कृतिरात्मवान् ॥ सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः। अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः॥ अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वोदिरच्युतः। वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिः सृतः॥ वसुर्वसुमनाः सत्यः सामात्मा सम्मितः समः। अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः ॥ रद्रो बहुशिरा बभूर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः। अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपाः॥

सर्वगः सर्वविद्वानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः। वेदो वेद्विद्व्यङ्गो वेद्ङो वेद्वित्कविः॥ लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः इताकृतः चतुरात्मा चतुर्चिहः अतुर्देष्ट् अतुर्भुजः॥ भ्राजिप्युभीजनं योक्ता सहिष्युर्भगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसः॥ उपेन्द्रा वामनः प्रांध्य रसोधः ग्रुचिहर्जितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः॥ वेद्यो देद्य: सदायोगी वीरहा भाषवी मधुः। अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल:॥ महाबुद्धिमहाबीयों महाशाक्तिमहासुतिः। अनिर्देश्यवपुः श्रींसानमेयात्मा महाद्रिधृक् ॥ महेष्वामो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः। अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः॥ मरीचिर्मनो हंसः सुपणों भुजगोत्तमः। हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः॥ अमृत्युः सर्वदक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः। अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ॥ गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्र । निमिषोऽनिमिषः स्त्रग्धी वाचस्पतिरुद्रारधीः॥ अग्रणीः ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः। सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्॥ आवर्तनो निवृत्तातमा संवृतः संप्रमद्नः। अहः संवर्तको विह्न रिनलो धरणीधरः॥ सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वसुक् विसः। सत्कर्ता सत्कृतिःसाधु जेहुनीरायणो नरः॥ असंख्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत् शुचिः। सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥ वृषाही वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोद्रः। वर्डनो वर्डमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः॥

सुस्तो दुर्हरो वाग्सी महेन्द्री वहुद्दां वसुः। नैकरूपो बृहदूपः शिपिविद्यः प्रकाशनः॥ ओजस्तेजो दुनिधरः प्रकाशात्मा प्रनापनः। र्तेड स्पष्टाक्षरी सन्त्र अन्द्रीशुक्तरचुनिः॥ असृतांश्ह्रचे। भानुः शशि विन्दुः खरेश्वरः। औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्भपराक्रमः॥ भूतभव्य भवन्नाथः पवनः पावने।ऽनलः। कामहा कामकृत् कान्तः? कामः कामप्रदः प्रभः॥ युगादिकुधुगावतों नैकमायो महाद्यानः। अदृर्यो व्यक्तरूथ सहस्रजिद्नं नित् ?॥ इष्टो विशिष्ट: शिष्टेप्ट: शिष्वण्डी नहुषी वृष:। कोधहा कोध कृत्कर्ता विश्वबाडुर्महोधर: ॥ अच्यतः प्रथितः प्राणः प्राणदे। वासवानुजः। अपां निधिरधिष्ठात मप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ स्कन्दः स्कन्द्धरो धुर्यो चरदो वायुवाहनः। वासुदेवो बृहद्भातुरादिदेवः पुरन्दरः॥ अञ्चोक स्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः। अनुकूल दातावर्तः पद्मी पद्मिनभेक्षणः॥ पद्मनाभोऽरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत्। महर्ष्टि ऋदो वृद्धातमा सहाक्षी गरुडध्वजः॥ अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविहेरिः। सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिं जयः॥ विक्षिरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोद्रः सहः। महीधरो महाभागो वेगवानमितादानः॥ उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः। करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः॥ व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रवः। परर्चिः परमस्रपष्ट स्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः॥ रामो विरामो विरतो मार्गी नेयो नयोऽनयः। वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्माधर्मविद्वत्तमः॥

वैकुण्ठः पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवः पृथुः। हिरण्यगर्भः शबुद्यो व्याप्तो वायुरघोक्षजः॥ र्ऋतुः सुद्र्यनः कालः परमेष्टी परिग्रहः। उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्वामो विश्वदक्षिणः॥ विस्तारः स्थावरः स्थाणुः प्रमाणं भीजमब्ययम्। अर्थोनार्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः॥ अनिर्विण्णः स्थविष्ठो भूईर्मपूपो महामखः। नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः सामः समीहनः॥ यज्ञ इज्यो महेज्यश्च कतुःसत्रं सतां गतिः। सर्वद्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुक्तमम्॥ सुत्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्॥ मनोहरो जितकोधो वीरबाहुर्विदारणः॥ स्वाप नः स्ववशोव्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्। वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वर:॥ धर्मगुप् डर्मकुडमी सद्सत् क्षरमक्षरम्। अविञ्चाता सहस्रांशु विधाता कृतलक्षणः॥ गभस्तिनेमिः सत्वस्थः सिंहोभृतसहेश्वरः। आदिदेवो महादेदो देवेचोदेवभृदुरः ?॥ उत्तरो गोपतिगोंसा ज्ञानगम्यः पुरातनः। शरीरभूतकुद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिण:॥ सोमपोऽसृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः। विनयो जयः सत्यसन्धो दाशाईः सात्वतां पतिः॥ जीवो विनयितासाक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः। अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोद्धिशयोऽन्तकः॥ अजो महाई:स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोद्नः। आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः॥ महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपितः। त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशूङ्गः कृतान्तकृत्॥ महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी। गुह्रो गभीरो गहनो गुप्तश्चकगद्यशः॥

वेधा स्वाङ्गो जितः कृष्णो हृदः सङ्कर्षणोऽच्युतः। वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महासनाः॥ भगवान भगहा नन्दी वनमाली इलायुधः। आदित्यो ज्योतिराहित्यः सहिष्णुर्गातिसत्तमः॥ सुधन्वा खण्डपरद्यु द्रिणो द्रविणप्रदः। दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः॥ त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्। सन्यासकृत्समः ज्ञान्तो निष्ठा ज्ञान्तिः परायणः ॥ शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः। गोहितो गोपतिगोंसा वृषभाक्षे वृषिय: ॥ अनिवर्त्तो निष्टत्तातमा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः। श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः॥ श्रीदः श्रीदाः श्रीनिचासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीघरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः॥ स्वक्षः स्वङ्गः सदानन्दी नन्दिज्यौतिर्गणेश्वरः। विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिः छिन्नसंशयः॥ उदीर्णः सर्वतश्रक्षु रनीदाः चाश्वतः स्थिरः। भूशयो भ्षणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः॥ अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विद्युद्धातमा विद्योधनः। अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः॥ कालनेभिर्महावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः। त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः॥ कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः। अनिर्देश्यवपुर्विष्णु वीरोऽनन्तो धनञ्जयः॥ ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्द्धनः। ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणियः॥ महाकमो महाकर्मा महातेजा महोरगः। महाकतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः॥ स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणियः। पूर्णः पूरियता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः।

मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुपदः। वसुप्रदो वासुदेवो वसर्वसुमना हविः॥ सङ्गतिः सत्कृतिः सत्ता सङ्गतिः सत्परायणः। शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामनः॥ भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः। द्र्यहा द्र्पदो इसो दुर्द्धरोथापराजितः॥ विश्वमूर्तिर्महामूर्ति दींसमूर्तिरमूर्तिमान्। अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमृतिः शताननः॥ एकोनैक: सव: क: किं यत्तत्पद्धनुत्तमम्। लोक वन्धुलीं कनाथो माधवी भक्तवत्सलः॥ सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो बराङ्ग अन्द्ाङ्गदी। वीरहा विषम: शून्यो घृताशीरचलश्चल:॥ आमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक्। सुमेधामेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः॥ नेजोवृषो चुतिघरः सर्वशस्त्रभृतां वरः। प्रयहो निग्रहो व्ययो नैकशृङ्गो गदायजः॥ चतुर्मृतिश्चतुर्वाहु श्चतुर्व्यूह श्चतुर्गतिः। चतुरात्मा चतुर्भाव श्चतुर्वेदविदेकपात्॥ समावर्त्तो निवृत्तातमा दुर्जयो दुरतिकमः। दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासी दुरारिहा॥ ग्रुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुः तन्तुवर्धनः। इन्द्रकर्मा महाकमी कृतकर्मी कृतागमः॥ उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननामः सुलोचनः। अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वजिज्ञयी॥ सुवर्ण विन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः। महाह्दो महागर्ती महाभूतो महानिधिः॥ कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पवनोनिलः। अमृतांशोऽमृतवपु सर्वज्ञः सर्वतो मुखः॥ सुलभः सुव्रतः तिष्दः रात्रुजिच्छत्रुतापनः। न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वतथ आणुरान्धनिषूद्नः॥

सहस्राचिः सप्तजिद्वः सप्तथाः सप्तवाहनः। अमृतिरनघोऽचिन्त्यो भयकुद्भयनाद्यनः॥ अणुर्वृहत्कु चाःस्थू छो गुणभृत्रिर्गुणो महान्। अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्दतः॥ भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः। आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ॥ धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः। अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यदः॥ सत्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्भपर्यणः। अभिप्रायः प्रियाहोंईः वियक्तर्यातिवर्द्धनः॥ विहायसद्गतिज्योतिः सुरुचिईतसुक् विभुः। रिबर्विलोचनः सूर्यः सवितारिबलोचनः॥ अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदोनैकदोग्रजः। अनिर्वण:सद्ग्मषी लोकाधिष्टान मद्भुत:॥ सनात्सनातनतमः कपिलः कविरच्ययः। स्वस्तिदः स्वस्तिकृतस्वस्ति स्वस्तिभूक् स्वस्तिदक्षिणः॥ अरौद्रः कुण्डली चक्री विकम्यूर्जितशासनः। चाब्दातिमः चाब्द्सहः चिचित्रः चर्वरीकरः॥ अक़्रः पेदाले। दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः। विद्वत्तमो बीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः॥ उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुस्वप्ननादानः। वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः॥ अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः। चतुरस्रोगभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश:॥ अनादि भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः। जननो जनजनमादिः भीमो भीमपराक्रमः॥ आधारनिलयो घाता पुष्पहासः प्रजागरः। ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः॥ प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः। द्वत्वं तत्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः॥

भूर्भुवः स्वस्तरस्तारः सविता प्रितामहः।

यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः॥

यज्ञभृयज्ञकृयज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः।

यज्ञान्तकृयज्ञ गुद्धा मन्नमन्नाद एव च॥

आत्मयोनिः स्वयंजातो वैरवानः सामगायनः।

देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीदाः पापनाद्यानः॥

राङ्कभृत्रन्दकी चकी द्याङ्गधन्या गदाधरः।

रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः॥

सर्वप्रहरणायुधां नम " इति॥

वनमाली गदीकार्गी शङ्की चक्री च नन्दकी। श्रीमान्नारायणे। विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु इतीदं कीर्तनं यस्य केशवस्य महात्मनः।

> नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशोषेण प्रकीर्तितं। यइदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीत्येत् नाशुभं प्राप्नुयात्किञ्चित्सोसुत्रेह च मानवः। वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्॥ वैद्यो धनसमृदःस्या च्छ्द्रः सुखमवाप्नुयात् । घर्मार्थी प्राप्तुयादमे मर्थार्थी चार्थ माप्तुयात्॥ कामानवाष्नुयात्कामी प्रजार्थी चाप्नुयात्प्रजाः। भक्तिमान्यः सदोत्थाय ग्रुचिस्तद्गतमानसः॥ सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्प्रकीर्तयेत्। यशः प्राप्नोतिविपुरुं यातिप्राधान्यमेव च ॥ अचलां श्रियमामोति श्रेय:प्राप्नोत्युनुत्तमम् । न भयं क्वचिदामोति वीर्धं तेजश्चविन्दति॥ भवत्यरोगी चुतिमान् बलरूपगुणान्वित:। रोगार्तो मुच्यते रोगाद्व मुच्येत बन्धनात्॥ भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः। दुर्गाण्यपि तरत्याद्य पुरुषः पुरुषोत्तमम्॥ स्तुवन्नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः। वासुदेवाश्रयोमत्यों वासुदेवपरायणः॥

सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनाननम्। न वासुदेवभक्ताना मशुभं विद्यते क्वचित्॥ जन्मस्त्युजराच्याधिः अयंनैवोषजायते। इमं स्तवमधीयानः अद्धामिकसमन्वितः॥ युज्येतात्मा सुखक्षान्तिः श्रीयृति स्मृति कीर्तिभिः। न कोधो न च मात्सर्घ न लोभो नाऽशुभा मति:॥ भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। चौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोद्धिः॥ वासुदेवस्य वीर्धेण विधृतानि महात्मनः। ससुराखुरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसम्॥ जगद्ये वर्ततेदं कुष्णस्य सचराचरम्। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्वं तेजो बलं धृतिः॥ वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च। सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्प्यते ॥ आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युत:। र्ऋषयः पितरो देवाः महाभूतानि घातवः॥ जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्। योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कर्म च। वेदाः शास्त्राणि विज्ञान एतत् सर्वः जनार्दनात् ॥ एको विष्णुर्महद्भूतं पृथगभूतान्यनेकदाः॥ त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा सुङ्के विश्वसुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्घ्यासेन कीर्तितं। पठेचाइच्छेत्पुरुषः इतेयः प्राप्तुं सुरञ्जानि च ॥ विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् । भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॥ न ते यान्ति पराभवमिति॥

### अथापामार्जनस्तोत्रम्

# ओं श्रीदारभ्य उवाच ॥

भगवन् प्राणितः सर्वे विषरोगायुपद्रवैः । दुष्टग्रहोपघातेश्च सार्वकालमुपद्रताः ॥ आभिचारिक हृत्याभिः स्पर्शरोगेश्च दारुणैः । सदा संपीड्यमानास्तु तिष्ठन्ति मुनिसत्तम ॥ केन कमेविपाकेन विषरोगायुपद्रवाः । न भवन्ति नृणां तन्ने यथावद्यक्तमईसि"॥

### पुलस्त्य उवाच॥

''त्रतोपवासैयैंविंष्णु नीन्यजन्मनि तोषितः। ने नरा मुनिशार्द्रल ग्रहरोगादि भागिन:॥ यै न तत्रवणं चित्रं सर्वदैव नरै: कृतम्। विषज्वरग्रहाणां ते मनुष्या दालभ्य भागिनः॥ आरोग्यं परमामृद्धि मनसा यद्यदिच्छति। तत्तदाभोत्यसन्दिग्धं परत्राच्युततोषकृत्॥ नाधीन् प्राप्नोति न च्याधीन्न विषग्रह बन्धनम्। कृत्यास्पर्शभयं वापि होषिते मधुसूदने ॥ सर्वे दुःखशमस्तस्य सौम्यास्तस्य सदा ग्रहाः। देवानामप्यधृष्योसौ तुष्टो यस्य जनार्दनः॥ यः समः सर्वभूतेषु यथात्मनि तथा परे। उपवासादिना तेन तोष्यते मधुसूदनः॥ तोषिते तत्र जायन्ते नराः पूर्णमनोरथाः। अरोगाः सुखिनो भोगान् भोक्तारो सुनिसत्तम ॥ न तेषां रात्रवो नैव स्पर्रारोगाभिचारकम्। ग्रहरोगादिकं वाऽपि पापकार्धे न जायते॥ अञ्याहतानि कृष्णस्य चक्रादीन्यायुधानि तान्। रक्षन्ति सकलापद्भ्यो येन विब्णुक्पासितः "॥

#### दालभ्य उवाच॥

" अनाराधितगोविन्दा ये नरा दुःख भागिनः। तेषां दुःखाभिभूतानां यत्कर्तव्यं द्यालुभिः॥ पर्यद्भिः सर्वभूतस्थं वासुदेवं महामुने। समद्दिभिरीदोद्यं तन्मम ब्रुह्यदोषतः ॥

## पुलस्य उवाच॥ (१)

" गृहीत्वा तु समूलाग्रान् कुञांच्छुडांश्च रोगिणः। मार्जियेत्सर्वगात्राणि कुशाग्रैदीलभ्य शान्तिकृत्॥ रोगग्रहविषातीनां कुर्याच्छान्तिमिमां शुभाम्। शरीरे यत्र तिष्ठन्ति कुशाग्रजलविन्दवः॥ नइयन्ति सर्वेपापानि गरुडेनेव पन्नगः। विष्णुभक्तो विशेषेण शुचिस्तद्रत मानसः॥ व।राहं नारभिंहं च वामनं च त्रिविक्रमम्। ध्यात्वा समाहितो भूत्वा नामान्यङ्गेषु विन्यसेत्। पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे ॥ प्रद्युम्नः पश्चिमायां तु वासुदेवस्तथोत्तरे । ऐशान्यां रक्षको विष्णुराग्नेय्यां तु जनार्दनः ॥ नैर्ऋत्यां पद्मनाभस्तु वायव्यां मधुसूद्नः। ऊर्ध्व गोवर्डनः पातु अधरायां त्रिविक्रमः॥ एताभ्यो द्दाद्ग्भ्यश्च सर्वतः पातु केदावः। अङ्गुष्ठाग्रे तु गोविन्दं तर्जन्यां तु महींघरम्॥ मध्यमायां हृषीकेश मनामिकायां त्रिविकमम्। कनिष्ठायां न्यसेद्विष्णुं करमध्ये तु माधवम् ॥

<sup>(</sup>१) सेवर्ण राजतं ताम्रं मृण्मयं वा नवं दृढम् । अव्रणं कल्यां शुद्धं स्थापयेत् तण्डुलोपरि । तत्रान्तरे तत्रोदंकं समानीय शुद्धं निर्मलमेव व । एकं शतं च दर्भात्रान् स्थापयेत् कल्योपरि । तत्रान्तरे सुवर्णं च पद्मान्यानि दायेत् । श्वेतवस्थणं संवेष्ट्य पत्र गन्यानिक्षिपत् । वाराहं नारसिंह च वामनं च प्रयत्नतः । पूत्रयेत् तत्र सकलैरुपचारैः समन्त्र केः अपामार्जनकं वक्ष्ये न्यास पूर्वमिहोदितम् । श्रोतु कामोऽसि वैदाल्भ्य शृणुत्वं सुसमिहतः । कुशमूलं स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनार्दनः । कुशामे श्रोतं विद्यात् त्रयोदेवा व्यवस्थिताः । (अयं पाठः पात्र्घाट मुद्रितपुत्र कागाठः ।

शिखायां केशवं न्यस्य सूर्धिनारायणं न्यसेत्। माधवं ये ललाटे तु गोविन्दं तु भुवोः स्थितम्॥ चक्षुर्मध्ये न्यसे दिष्छं अवणे अधुसूद्वस् । त्रिवित्रमं कपोल योवीननं कर्णमूलयोः॥ दामोदरं दन्तपड्सयां वराहं चिबुके तथा। जिह्वायां वासुदेवं त त्वक्स्थितं गरुडध्वजम् ॥ हृषीकेशमुत्तरोष्ठे पद्मनामं तथाधरे। वैकुण्टं कण्डमध्ये तु अनन्तं नासिकोपरि॥ दक्षिणे तु भुजे विप्र विन्यसेत्पुरुषोत्तमम्। वामके तु महायोगिन् राघवं हृदि विन्यसेत्॥ धीतवासे सर्वतनौ ? हरिं नाभ्यान्तु विन्यसेत्। करे तु दक्षिणे विप्र ततः सङ्कर्षणं न्यसेत्॥ वामे रिपु हरं विद्या त्करमध्ये जनाईनम्। पृष्ठे क्षितिघरं विद्या दच्युतं स्कन्धम् छयोः॥ वक्षस्थले माधवं तु कक्षयोर्योगशायिनम्। स्वयम्भुवं मेह्रमध्ये जवाँश्चैवगदाधरम्॥ चकायुधं जानुमध्ये जङ्घयोरच्युतं तथा। गुरुक्योर्नरसिंहं तु पाद्पृष्ठेऽभितौजसम्॥ अङ्गल्यां श्रीधरं न्यस्य पङ्कजाक्षं हि सन्धिषु। रोमक्षे गुडाकेशं कृष्णं रक्तास्थिमजसु ॥ नखे तु माधवं न्यस्य न्यसेत्पाद्तलेऽच्युतम्। मनोवुद्धिरहंकारे विन्यस्य च जनार्दनम्॥ एवं न्यासविधिं क्रुत्वा साक्षान्नारायणो भवेत्। तनुर्विष्णुमयी यस्य यावत्किञ्चन्न भाषते॥ एवं न्यासविधिं कृत्वा यत्कार्धे शृणु तद्विज। वैष्णवेन तु कर्तव्यं सर्वसिद्धि प्रदायिना॥ पूजाकाले तु देवस्य स्नानकाले तथैव च। होमारम्भे तुरकर्तव्यं त्रिसन्ध्यासु च नित्यदाः॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छाति। विष्णुलोकं स गच्छत्यों नमः 🤊 ॥ ओं नमः

पैरमार्थाये त्याचपामार्जनमन्त्रस्य पुलस्त्य क्रीषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री नृसिंहो देवता,। हरामुकस्य दुरितित वीजम्॥ अन्युतानन्द् गोबिन्देति शक्तिः॥ तप्तहाटककेशान्तेति कीलकम्। जवलत्पावकलोचनेति कवचम्, वज्राधिकनखस्पर्शीति न्यापकम्। हा हा हुं फर्का रे, यस्त्रम्, वराहनरसिंहपीत्यर्थे जपे विनियोगः।

"ओं नमः परमार्थीय पुरुषाय महात्मने। अरूपबहुरूपाय व्यापिने परमात्मने ॥ निष्कल्मषाय शुद्धाय ध्यानयोगरताय च। वराहनरासिंहन्तु वामनं विष्णुमेव च। नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तित्सध्यति मेवचः त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च। नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्रतिसध्यति सेव चः॥ वराहनरसिंहेश वामनेश त्रिविकम। हय श्रीवेश सर्वेश हृषींकेश हराशुभम्॥ अपराजित बकाचै श्रतुर्भिः परमायुधैः। अखण्डितानुभावैस्त्वं सर्वदुष्टहरो भव॥ हरामुष्य दुरिष्टं च दुष्कृतं दुरुपोषितम्। मृत्युबन्धार्तिभयदं दुरिष्टस्य च यत्फलन्॥ परामिध्यानसहितै: प्रयुक्तं चाभिचारकम्। गरस्पर्शमहारोग प्रयोगं जरया जर॥ हरये वासुदेवाय नमः कृष्णाय खङ्गिने। नमः पुष्करनेत्राय केशवायादिचिकिणे॥ नमः कमलकिञ्चलक पीतनिर्मलवाससे। महाहवरि धुस्कन्ध घृष्टचकाय चिक्रणे॥ दंष्ट्रोद्धृतक्षितिधृते त्रयीमूर्तिमते नमः। महायज्ञवराहाय शेषभोगो रुमोगिने॥ तप्तहाटककेशान्त ज्वलत्पःवकलोचन । वज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोस्तु ते॥

१ 'अस्य थ्रा अपाबार्जनस्तोत्रमहामन्त्रस्यं', पालघट.

२. भोगेन्द्रशायिने । पाछ पाठः ।

काइयपायाति व्हस्वाय ऋग्यजः साममूर्तये। तुभ्यं वामनरूपाय क्रसते गां नमोनमः॥ वाराह बेषदुष्टानि सर्वपापफलानि वै। मद मद महादंष्ट्र मद मद च यत्कलम्॥ नरसिंह करालास्य दन्तप्रान्तानलोज्वल। भञ्ज भञ्ज निनादेन दुष्टान्यस्यार्तिनादान !! र्ऋग्यजः सामगर्भाभिवीग्भिवीमनरूपधृक्। प्रशमं सर्वेदु:खानि नवत्वस्य जनार्दनः ॥ एकाहिकं द्वाहिकं वा तथा त्रिदिवसज्वरम्। चातुर्थिकं तथात्युयं तथेव सततज्वरम् । दोषोत्थं सन्निपातोत्थं तथैवागन्तुकंज्वरम्। शमंनयाशु नोविन्द् छिन्विछिन्ध्यस्य वेदनाम्॥ नेत्रदुः वं शिरोदुः वं दुः चोद्रसम्भवम्। अनुश्वासमनिश्वासं परितापं संवेपधुम्॥ गुद्वाणांविरोगांश्च कुष्टरोगं तथा क्षयम्। श्वित्रादीन्न जासोगान् त्वगस्थ्यन्तर्वहिः स्थितान् ॥ कामलादींस्तु रोगांश्च प्रमेहांश्चातिद्रारुणान्। भगन्द्रातिसःरांश्च मुक्त्रोगांश्च वल्गुलिम्॥ अभ्मरीमूत्रकृछ्रांश्च रोगानन्यांश्च दारुणान्। ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तसमुद्भवाः॥ कफोद्भवा श्रव्य रोहा ये चान्ये सान्निपातिकाः। आगन्तवश्च ये ोगाः लृतादि स्कोटकाद्यः॥ ते सर्वे प्रशमं यान्तु वासुद्वापमार्जिताः। विलयं यान्तु ते सर्वे विष्णोरुचारणेन तु॥ क्षयं गच्छन्तु दोषास्ते चक्रेणाभिहता हरे:। अच्युतानन्तगोविन्द् नामोचारणभीषिताः॥ नइयन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सत्यं सत्यं पुनः सत्य बुद्धत्य भुज मुच्यते॥ वेदशास्त्रात्परं नास्ति न दैवं केशवात्परम्। स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यदिषम्॥

दन्तोद्भवं नग्वोद्भृत याकाशप्रभवं विषम्। लूताद्मिभवं यच विषमत्यन्त डु: खदम्॥ श्रमनं यातु तत्सर्वे कीर्तितोऽस्य जनार्दनः। यहान् भेतमहांश्चेव तथा वै डाकिनी महान्॥ वेतालांश्चिपिशाचांश्च गन्धर्वान् यक्षराक्षमान्। श्विनीपूतनाचाश्च तथा वैनायकग्रहान्॥ मुंडमंडलिकान् कूरान् रेवतीं वृद्धरेवतीम्। वृद्धिकाख्यान् ग्रहां श्रोग्रान् तथा मातृग्रहानपि॥ बालस्य विष्णोश्चरितं हन्तु बालग्रहानि । वृद्धानां ये ग्रहाः केचित् ये च बालग्रहाः क्वचित्॥ नरिं हस्य ते दृष्ट्या द्ग्धा ये चापि यौवने। सदा करालवद्नो नरसिंहो महारवः॥ ग्रहदोषानदोषां श्च करोतु जगतो हि सः। नरसिंह महासिंह ज्वालामालोज्वलानन॥ ग्रहानदोषान् सर्वेदा खाद् खाद्गिलोचन। ये रोगा ये महोत्पाता यद्विषं ये महाद्विष: ?॥ यानि च क्रम्तानि ग्रहपीडाश्च दारुणाः। शस्त्रक्षतेषु ये दोषा ज्वालागर्भकाद्यः॥ तानि सर्वाणि सर्वात्मन् परमात्मन् जनार्दन। किञ्चिद्र्पं समास्थाय वासुदेवा ग्रुनाराय॥ क्षिप्त्वा सुद्र्शनं चक्रं ज्वालामालाति भीषणम्। सर्वदुष्टप्रशमनं कुरु देववराच्युत ॥ सुद्र्ञान महाज्वाल छिन्दि छिन्धि च मारय। सर्वदुष्टानि रक्षांसि क्षपयारि विभीषण॥ प्राच्यां प्रतीच्यां दिशि च दक्षिणोत्तरतस्तथा। रक्षां करोतु सर्वात्मन् नरसिंह स्वगर्जितै:॥ भुव्यन्तरिक्षे च तथा पार्श्वतः पृष्ठतोऽग्रतः। रक्षां करोतु भगवान् बहुरूपी जनादेनः॥ यथा विष्णु जैगत्सर्वे सदेवासुरमानुषम्। तेन सत्येन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु॥

यथा विष्णोः स्मृतं सद्यः संक्षयं याति पातकम्।
तेन सत्येन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु ॥
परमात्मा यथा विष्णुः वेद्निष्विष गीयते।
तेनसत्येन सकलं यन्मयोक्तं तथास्तु तत् ॥
शान्तिरस्तु द्विवं चास्तु प्रणश्यत्वसुन्तं च यत्।
वासुदेवशरीरोध्यैः क्रशैः सम्मार्जितं मया ॥
अपामार्जेतु गोविन्दो नरो नारायणस्तथा।
तवास्तु सर्वदुःखानां प्रशामो वचनाद्धरेः ॥
शान्ति ? समस्तरोगास्ते ग्रहाःसर्वे विषाणि च।
भूतानि च प्रयान्तिशे संस्तुते मधुसूदने ॥
एतत्समस्तरोगेषु भूतग्रहभयेषु च।
अपामार्जनकं शस्तं विष्णुनामाभिमन्त्रितम् ॥

एते कुशाः विष्णुशरीरसम्भवाः। जनार्दनोहं स्वयमेव चागतः। हतं मया दुष्टमशेष मस्य स्वस्थो भवत्येष यथा वचो हरेः॥

शान्तिरस्तु शिवं चास्तु दुष्टमस्य प्रशाम्यतु ।

यदस्य दुरितं किश्चित्तिरक्षितं लवणार्णवे ॥

स्वास्थ्यमस्य शिवं चास्तु हृषीकेशस्य कीर्तनात् ।

यत एवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छतु ॥

एतद्रोगादि पीडासु जन्तूनां हितामिच्छता ।

विष्णुभक्तेन कर्तव्यं अपामार्जनकं परं ॥

यत एवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छतु ।

एतद्रोगादि पीडासु जन्तूनां हितमिच्छता ॥

विष्णुभक्तेन कर्तव्य मपामार्जनकं परम् ।

एतेन सर्वदु:खानि प्रशमं यान्त्यसंशयः ॥

सर्वभ्तहितार्थाय कुर्यात्तस्मात्सदैव हिं"।

इत्यवामार्जनस्तोत्रं समाप्तम्॥ अथ विष्णुहृद्यस्तोत्रम्॥ अस्य स्तोत्रस्य सङ्कर्षण ऋषिः॥ अनुष्टुप् त्रिष्टुप् गायत्री च यथायोगं छन्दः ॥ श्रीविष्णुः परमात्मा देवता ॥ अभिलिषतार्थे विनियोगः ॥ सङ्कर्षण उदाच ॥

> भागायतः सदा विष्णुः इष्टत्यापि केशवः। गोविन्दो दक्षिणे पार्थे वामे च मधुस्दनः॥ उपरिष्टासु वेकुण्टो काराहः इणिवीतले। अवान्तरिद्शो याः स्यु स्तासु सर्वासु माघवः॥ गच्छतस्तिष्ठतो वाचि जाग्रतः स्वपतोपि वा। नरसिंहकृता गुप्ति वीसुदेव मयोस्रयम्॥

> > अव्यक्तं चास्य योनिं चद्नित व्यक्तं देहं दीर्घमाधुर्गतिं च। विहेर्वक्तं चन्द्रसूर्यों च नेत्रे दिशः श्रोत्रे धाणमाहुश्च वायुम्॥ वाचं वेदा हुद्यं नमश्च पृथ्वीपादी तारका रोमकूपाः। साद्गोपाङ्गान्यधिदेवताश्च विद्या द्युपस्यं हि तथा समुद्रम्॥ तं देवदेवं शरणं प्रजानां यज्ञात्मकं सर्वलोकप्रतिष्ठम्। अजं वरेण्यं वरदं वरिष्ठं ब्रह्माणमीशं पुरुषं नमस्ते॥

आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहृतं पुरुष्टुतम्। कतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्॥ महाभारतमाख्यानं कुरुक्षेत्रं सरस्वतीम्। केशवं गांच गङ्गां च कीर्तयन्नावसीद्ति॥

ओं भूः पुरुषाय पुरुषह्पाय वासुदेवाय नमो नमः ॥ ओं भुवः पुरुषाय पुरुषह्पाय वासुदेवाय नमो नमः ॥ ओं सुवः पुरुषाय पुरुषह्पाय वासुदेवाय नमो नमः ॥ ओं भूर्भुवः स्वः पुरुषाय पुरुषह्पाय वासुदेवाय नमो नमः ॥ वासुदेवाय पुरुषाय पुरुषह्पाय वासुदेवाय नमो नमः॥ २४ म.

ओं सङ्क्षणाय पुरुषाय पुरुषस्पाय वासुदेवाय ननो नमः॥ ओं प्रयुक्ताय पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमी नमः॥ ओं अनिरुहाय पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः॥ ओं केशवाय पुरुषा(य पुरुषरूपाय) वासुद्वाय नमो नमः॥ ओं नारायणाय पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नसी नमः॥ ओं प्रभावोद्भवाय (पुरुषाय) पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमी नमः॥ ओं माधवाय पुरुषाच पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमी नमः॥ ओं गोविन्दाय पुरुषाय पुरुषस्पाय वासुदेवाय नमो नमः॥ ओं विष्णवे पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः॥ ओं मधुसूद्नाय पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुद्वाय नमो नमः॥ ओं त्रिविक्रभाय पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः॥ ओं वामनाय पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः॥ ओं श्रीधराय पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः॥ ओं हृषीकेशाय पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमी नमः॥ ओं पद्मनाभाव पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमे। नमः॥ ओं दामोद्राय पुरुषाय पुरुषत्पाय वासुदेवाय नमो नमः॥ ओं सत्याय पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः॥ ओं ईशानाय पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः॥ ओं तत्पुरुष।य पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः॥ ओं सत्पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः॥ ओं प्रभावेन्दुविष्णुसहस्रनेत्राय पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः॥

य इदं विष्णुहृद्यमधीते ब्रह्महृत्यापूतो भवति॥ सुरापानात्पूतो भवति॥ सुवर्णस्तेयात्पूतो भवति॥ पतितसम्भाषणात्पूतो भवति॥ असत्य संभाषणात्पूतो भवति॥ अगम्यागमनात्पूतो भवति॥ वृष्णुगमनात्पूतो भवति॥ अपेयपेयात्पूतो भवति॥ अभक्ष्य-भक्षणात्पूतो भवति॥ अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति॥ एतेन ब्रह्मचारी भवति॥ एतेन ब्रह्मचारी भवति॥ सहस्राणि जसानि भवन्ति॥ चत्वारो वेदाश्चाधीता भवन्ति॥ सहस्राणि जसानि भवन्ति॥ चत्वारो वेदाश्चाधीता भवन्ति॥

सर्वेषु देवेषु जातो भवति॥ मर्वेषु तीर्थेषु स्वाता भवति॥ यदि कस्यचित्रह्र्याच्छ्रित्री भवति॥ अर्डः अत्यागान् यः इधित्वा विष्णा-लोकमवामोति॥ मानसं त हत्युभेविष्यति ॥ नद्यति मन्त्रः॥ यत्र यत्रेच्छेत्तत्र तत्रोपजायते॥ स्वरति दास्यानं भगवात् महा-विष्णुरित्याह्ण॥ इति विष्णुहृद्य स्तेत्रं समासम्॥

अथ विनायक शान्ति पडितः ॥ शानानिपाय कर्मविपाकप-रिभाषायां पूर्व श्लोकहयं प्रदर्शिनम् ॥ नद्यथा॥ "रुद्रजपो लक्षषुष्पैः पूजियत्वा श्यम्बकम्।

> एकाद्शजपाहुद्रा इशांशं गुग्गुलेन तु॥ हुत्वाऽभिषेचनं कुर्यान्सन्त्रेकोश्णदंवतैः। शान्तिके गणशान्तिस्य प्रह्शान्तिकपूर्वकः' मिति॥

तथा रोगप्रतिमादानविध्यनन्तरं अपरः श्लोकः प्रदर्शितः॥

"दानैर्दयादिभिरपि द्विजदेवनागो देवाचनाप्रणितिभश्च जपैस्तपाभिः। इत्युक्तपुण्यनिचयैरपनीयमानाः प्राक् पापजातमशुभं प्रशमं नयन्ति"॥

एतच्छ्लोकत्रय व्याख्यान प्रसङ्गेन वेद्पारायगिवध्याद्यो विष्णु-हृद्यस्तोत्र पर्यन्ताः प्रदर्शिताः ॥ अथ 'शान्तिकं गणशान्तिश्च ग्रह-शान्तिकपूर्वक' मित्यनेन विनायकशान्तिन्वग्रहशान्तिश्चेत्युभयमु-पलक्षितम् ॥ तत्र गणशान्तिरभिधीयते ॥ याज्ञवल्क्यः ॥

" विनायकः कर्मविव्न सिध्यर्थं विनियोजितः।
गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा॥

एवं विनायकस्याधिकारकं व्यापारमिधियते। न गृहीतस्य स्वमदर्शनानि प्रत्यक्षदर्शनानि चाह॥

"तेनोपसृष्टोयस्तस्य लक्षणानि निबोधत। स्वमेऽवगाहतेऽत्यंथे जलं सुण्डांश्च पर्यति॥ काषायवाससश्चेव कच्यादांश्चाधिरोहति। अन्त्यजैर्गर्दभैरुष्ट्रैः सहैकत्र च तिष्ठति॥

<sup>(</sup> अस्याद्वितीयावृत्तिपाठः घ, पुस्तन दर्यते )

त्रजन्नित नथाऽऽहसानं यन्यनेऽनुगतं परैः। विमना विकलारम्नः संस्कीद्रणनिसिस्तः॥ तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजवन्दनः। कुमारी न च भर्तार मपत्यं गर्भमङ्गना॥ आचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्ययनं तथा। चणिक् लाभं न चाप्नोति कृषिं वापि कृषीवलः"॥

एवं विनायकगृहीतस्य चिह्नान्यभिधाय विनायकोपसर्गपरिहारकं कमीह ॥

> " स्नपनं च प्रकर्तव्यं पुण्येऽहि विधिपूर्वकम् गौरसर्षपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च॥ सर्वोषधैः सर्वगन्धै विलित्तवारसस्तथा । भद्रासनो विष्टस्य स्वस्ति वाच्य हिलाः ग्रुभाः अश्वस्थानाद्गजस्थानात् वरमोकात्सङ्गमाद्भदात् मृत्तिकां रोचनां गन्धान् गुग्गुलुं चाप्सु निक्षिपेत् या आहुता एकवर्णे श्रतुभिः कलदी हेदात्। चर्भण्यानडुहे रक्ते स्थाप्यं भद्रासनं तत:॥ सहस्राक्षं रातधार मुषिभिः पावनं कृतम्। तेन त्वामभिषिश्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥ भगन्ते वरुणे। राजा भगन्देवो बृहस्पति:। भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो दृदुः॥ यत्ते केरोषु दौर्भाग्यं सीमन्तं यच मूर्धनि। ललांदे कर्णयोरक्ष्णो रापस्तत् झन्तु सर्वदा ॥ स्नातस्य सार्षपं तैलं स्रुवेणौहुम्बरेण च। जुहुयानमूर्धनि कुशान् सन्येन परिगृह्य तु॥ मितश्च सम्मितश्चैव तथा शालककण्टकौ। कूष्माण्डो राजपुत्राश्चेत्यन्ते स्वाहासमन्वितः नामभिर्वलिमन्त्रैश्च नमस्कारसमन्वितः "।

अन्ते स्वाहासमन्वितैर्मूर्गिजुहुयादित्यन्वयः॥ तथा-विधैर्बलिमन्त्रे र्बलि द्यादित्य द्वया?हृत्य याज्यं बहिर्बलिप्रकारमाह्॥ "द्याचनुष्पथे शूपें कुश्तानास्तीयें सर्वतः। हृताहृतान् नण्डुलांख पलले।दननेव च ॥ मत्स्यान् पक्वांस्तथेवामान् मांससेनावंदव न । पुष्पं चित्रं सुगन्धं च सुरांच शिविधामापि ॥ मूलकं प्रिकाप्पान् नथेवोण्डेरकस्रजः। द्ध्यत्रं पायस्त्रवेव गुडपिष्टं स्नोदकम् ॥ एतान् सर्वानुपाहृत्य भूमौ कृत्वा ततः शिरः। विनायकस्य जननी सुपतिष्ठेत्ततोस्विकाम्॥ द्वीसर्वपपुष्पाणां द्त्वांचे पूर्णमञ्जलिम्"।

कृताकृताः सकृद्वहनाः॥ पलकोड्निहित्हित्हित्हित् आंद्नः॥ आमा-अपक्वाः॥ एनाबदेव तु पक्वमपक्ष्यश्च सांसमित्यथे:॥ पुष्पं चित्रं रक्तपीतादि॥ त्रिविधा सुरा गौडी पैटी माध्वी च॥ मूलकन्दाकारो मक्षविशेषो मूलकश्च॥ उपहेरकस्त्रतः॥ उपहेरकाः पिष्टविकारा नानाविधाः, तैः योता सज इत्युच्यते॥ गुडपिष्टं गुड-मिश्रं शाल्यादि पिष्टम्॥ अन्यत्प्रसिद्धम्॥ उपस्थानमन्त्रमाह ॥

" रूपं देहि यशोदेहि भगं भवति देहि मे। पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे॥ ततः शुक्काम्बरधरः शुक्कमाल्यानुरुपनः।

ब्राह्मणान् भोजये इचा बस्त्रं युग्मं गुरोरिष ॥ असमर्थश्चेत् गुरोराचार्याय वस्त्रयुग्ममात्रमिष दक्षिणां द्यात्॥ समर्थश्चेत् स्वसामर्थ्यानुसारेण॥ वित्तशाठयं न कारये दिति स्मरणात्॥ इति याज्ञवलक्य प्रोक्ता विनायक शान्तिः॥ अथास्यैव प्रयोगः॥

" अथोच्यन्तेऽत्रसम्भारा रोचनापश्चमृत्तिकाः। अश्वस्थानाद्गजस्थाना इल्मीकात्सङ्गमाद्भदात्॥ चन्द्नागरुकस्तूरी कर्पूराचाः सुगन्धयः। गौरसर्षपकल्केन गव्याज्येन विमिश्रितः॥ गुगगुल श्चापिसंशुदः सर्वोषधिगणस्तथा। सुरामांसी वचाकुष्ठं शैलेयं रजनीइयम्॥

शर्ठी चम्पकमुस्ता च सर्वाविधिगणः स्तृतः। चत्वारः कलशा एकवर्णा अस्फुरिनामनाः॥ हृद्दिसमुनापिस्या तिम्नगासङ्घोदकम् । संग्रीवापुच्छमारक्तं चम चानदुई तथा 🛭 श्रीपणीं काष्ठपीठं च सहकारस्य पहुंचाः। अश्वत्थपह्नचा वास्युः सुगन्धि सुमनांस्यपि ॥ स्रजः शोभनगन्धाश्च विचित्रक्कसुमानि च। कलशावेष्टनार्थं तु नववस्त्रचनुष्टयम् ॥ पीठस्यावेष्टनार्थे तु शुभ्रवस्त्रमथापरम् । गणेशाम्बिकयोरथें वस्त्रयुग्मं सुशोभनम् ॥ आचार्यदक्षिणार्थे तु महाहै वसत्रद्यम्। पश्च वर्णानि पिष्टानि स्वस्तिकस्य विनिर्मितः। सुवः कुशाश्वरस्थाली पाकार्थे नण्डुलादिकम्। किञ्चिद्धन्ति किया ? कुसा तण्डुलाश्चापरे तथा॥ तिलपिष्टेन संयुक्त ओद्नः शूर्प एव च। पकाश्च मत्स्याश्चा पका मांसं पकमपककम्। गौडी पैष्टी तथा माध्वी चेत्येवं त्रिविधा सुरा। मत्स्यादिकसुरान्ते च निषिद्धं यस्य यच तत् ?। न ग्राह्यं तु विशेषेण द्विजैस्त्याज्या सुरा सदा। यजमानस्तु शूद्रश्चे द्विजैस्तान्नियोजयेत्॥ प्रत्यक्षमूलकं वास्या दुत भक्षस्तथाकृति:। अपूपा पूरिका श्रैव तथैवोण्डरकस्रजः। वर्तुलैश्चतुरस्रैश्च दीघैं: विष्टविकारकै:। निर्मिताःस्रज उच्यन्त उण्डेरकसमाख्यया॥ दध्यन्नं पायसं चैव पिष्टं च गुडमिश्रितम्। लड्डकां अ तथा दूर्वी सर्षपागौरसंज्ञिताः ?॥ गणेशप्रतिमा चैव गौर्याश्च प्रतिमा तथा। एवं सम्भृतसम्भारः शान्ति क्वर्याच्छुभे दिने"॥

विनायकशान्ति कर्तकामः स्वस्य चन्द्रताराबलोपेते शुभे दिने कृतबाह्याभ्यन्तरशौचो नित्यकर्मानन्तरं अमुकप्रयोजनार्थमेतत्कर्म

करिष्य इति सङ्कल्प। अनाध्ययनसम्पन्नं त्राह्मणसस्मिन् कर्माणे त्व माचान कुर्वितिगन्धपुष्पाक्षनादिभिर्द्युणीन । अथर्त्विगिभः सह आवाय: कर्म कराति । गोमयनापितस स्वलङ्के देशे पश्चवर्णः पिष्टैः भद्रासनमेकं स्वस्तिकं कार्यत् ॥ नस्य स्वस्ति-कस्य प्रवीदिदिक्ष चतुरः स्वस्तिकान् कारयेत् कलशस्थापनार्थम्। नत्र मध्यस्वस्निकोपि रक्तमानद्वहं चर्मोत्तर लोम प्राचीनग्रीवं संस्थाप्य नस्योपरि श्रीकाष्ठनिर्मिनं पीठं संस्थाप्य नत्पीठं खेतव-स्त्रेणाच्छाद्येत् ॥ ननश्चतुर्दिक्षु स्वस्तिकेष्वत्रणस्फुटिनान् कलशान् अनुक वर्णा अतुरअन्दनचर्चितान् स्रग्दामचे छितकण्यात्रनाहतवस्त्र-म्षिनान् कल्यात् शान्यराधौ निधाय हृदोद्केन एद्सिङ्गमोद्केन वा कलशान प्रिथित्यः नतः "उड्नासि वराहेण कृष्णेन शत-वा उना। सृत्तिके हन मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृत " [तै, आ, प, ६, अ, १] भित्यन्तेन सन्त्रेण कलशेषु पश्च मृदः संस्थाप्य 'गन्धहारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ता मिहोपह्रयेश्रियः[::] मिति मन्त्रेण चन्द्नागरः कस्तूरी कर्पूरादीन् गन्धान्त्रोचनां च गुरगुलुं च निक्षिप्य सहकारादि प्रशस्तपल्लवेष्व-न्यतमाति पह्नवानि कलशमुखेषु यथाशोभं विनिक्षिपेत्॥ ततश्च-त्वारो ऋत्विजः? पूर्वादिदिगबस्थितकलशेषु " त्वन्नो अग्ने वरणस्य विद्यान् देवस्य हे डोऽवयासिसीष्ठाः यजिष्ठो वहितमः शोशुचानो विश्वान्द्रेषांसि प्रमुद्धरध्यस्म " दित्यनेन मन्त्रेण वा स्वशाखापरि-पिटन वरुणप्रकादाकैर्मन्त्रान्तरै वी ओं भूर्भुव स्वरिति व्याहृतिभि-र्वा वरुणाय नम इति वा नाममन्त्रेण वारुणमावाह्य षोडशोपचार-पूजां पश्चीयचारपूजां वानिर्वर्त्य पूर्वोक्ता ' आनो भद्राः कतवो यन्तु विश्वतः इत्यादिकं वा ' शंनो वातः पवता मातरिश्वा ' इत्यादिकां वाऽन्यां वा स्वस्वज्ञाख।परिपाठितां वा ज्ञानित पठेयुः॥ एतस्मि-न्नेव समय अ(चार्यो भद्रासनस्ये। तरभाग ऐशान्यां विनायकं तज्ज-ननीमस्थिकां च पीठादिषु प्रतिष्ठाप्य वक्ष्यमाण मन्त्राभ्यामावाहन प्रभृति निवेद्यपर्धन्तां पूजां कुर्यात्॥ मन्त्रौ तु॥ "तत्पुरुषाय विदाहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोद्यात् "॥ विनायकमन्त्रः॥ " सुभगायै विद्महे काममालिन्यैच धीमहि ।

तन्नो गौरी प्रचोद्यात् " अभ्विकामन्त्रः॥ अथ गृह्योक्तविधिनाऽप्तिं प्रतिष्ठाण्य चरं अपित्वा ततो गवाज्यलोडीकृतेन गौरसर्पपकल्के-नोहिनिताई सवींषिच्णैंस्तथा चन्दनागर कस्तूरिकादिभिश्च विलि-निश्सं यजमानं भद्रासने उपविद्य गृह्योक्तमन्त्रेण स्वस्तिवाचनं कुर्वीत कीत्विगादिब्राह्मणसहित आचार्यः॥ स्वस्तिवाचनानन्तरं च जीवत्पतिषुत्रभिष्पगुणशालिनीभिः सुवेषाभिः स्त्रीभिः कृतमङ्गलं यज्ञमानमभिषिंचेदाचार्यः॥ तत्र पूर्व दिशावस्थितं कलशमादाय 'सहस्राक्षं शतधार दृषिभिः पावनं कृतम् तेन त्वामभिषिश्रामि पावमान्यः पुनन्तु ते'॥ इत्यनेन मन्त्रेणाभिषिश्चेत् ॥ ततो दाक्षणिदि-गवस्थितं कलशमादाय 'भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यो वृहस्पतिः। भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददु 'रित्यनेन मन्त्रेण॥ तदन-न्तरं पश्चिमदेशावस्थितं कलशमादाय। 'यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच मूर्डिनि। ललाटे कर्णयो रक्ष्णो रापस्ता घनन्तु ते सदे ' त्यनेना-भिषिश्चेत्॥ तत उद्गेदेशावस्थितं कलदां गृहीत्वा पूर्वोक्तैः सहस्रा-क्षमित्यादिभिस्त्रिभिर्मन्त्रै:-रभिषिश्चेत्। एवमभिषिच्य सव्यपाणिगृ-हीतकुशान्तरिते यजमानमूर्धनि सार्षपंतैलमौदुम्बरेण स्रुवेणादाय वक्ष्यमाणैर्मन्त्रैर्ज्जेहुयात्॥ 'ओं मिताय स्वाहा, ओं समिताय स्वाहा, ओं शालाय स्वाहा, ओं कण्टकाय स्वाहा, ओं कूष्माण्डाय स्वाहा, ओं राजपुत्राय स्वाहा । एवं षड्सिमेन्त्रैमूर्भि हुत्वा तद्नन्तरं पूर्वप-क्वेन चरुणा पूर्वोक्तैः षड्किर्भन्त्रैस्तस्मिन्नैवाग्नौ चरुं हुत्वाऽग्नेरिन्द्रादि-ष्वभिषेकशालायां चेन्द्रादि लोकपालेभ्यस्तत स्तन्नाममन्त्रैर्वालें द्यात्॥ नाममन्त्रास्तु 'इन्द्राय नमः, अग्नये नमः, यमाय नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः, सोमाय नमः, ईशाय नमः, ब्रह्मणे नमः, अनन्ताय नमः ।। अथ यजमानः स्नात्वा शुक्लमाल्याम्बरधरो गुरुणासहितो विनायकायाम्बिकायै कृताकृतांस्तण्डुलांश्च च पलला दनमेव चेत्यादिना निर्दिष्टं कृता कृतद्रव्यजातमुपहारं दत्वा ततः शिरसा भूमिं गत्वा कुसुमसहितेनोद्केन प्रत्येकं पूर्वोक्तविनायकाम्बिका गायत्रीभ्यामंघ दत्वा तथा दूर्वी सर्षप-पुष्पाञ्जलिं दत्वा विनायकमस्बिकां चोपतिष्ठेत्॥ मन्त्रस्तु ' रूपं देहि यज्ञो देहि भगं भगवति देहि मे। पुत्रान् देहि

धनं देहि सर्वक आंध्र देहि म' इति ॥ अत्र मन्त्रे भगवन् देहिने भगमिन्द्र्तं हुत्यः अधमनो विनायक सुपस्याय, पश्चात्रथापिटतेन प्रन्त्रेणान्दि राष्ट्रप्रिण्डेत् ॥ ननश्चात्रायः स्पृष्ट्रप्रानास्तीर्योपहारस्त्रेणान्द्रि राष्ट्रप्रिण्डेत् ॥ ननश्चात्र्याः स्पृष्ट्रप्रानास्तीर्योपहारस्त्रेण तथ्य नियाय चतुष्पयं गन्त्रा नत्र वक्ष्यमाणमन्त्रेर्यति द्यात् ॥
मन्त्रस्तु । वर्ति सहस्तु मे देवा आहित्या वस्त्रयत्था मस्त्रश्चाप्रिवां रहाः सुवर्णाः पन्नगाः प्रहाः ॥ असुरा यातुष्ठानाश्च
पिद्याचाः मानरो नगाः । शाक्तिंन्यो यक्षवैताला योगिन्यः पृतनाः
शिवाः । जम्मकाः सिद्ध गन्धर्वा माला विद्यायरा नगाः । जगतः
शान्तिकर्तारो त्रह्यायाश्च महर्षयः । दिक्षाला लोकपःलाश्च ये
च विद्यविनायकाः । मा विद्यं मा च ने पापं मा सन्तु परिपन्यिनः।
सीन्द्रः भवन्तु तृष्त्रास्ते मृत्येनाः सुकावहाः ।॥ इति चतुष्पथ्य
विद्यान्यन्त्राः ॥ अनन्तरसाचार्याय चस्त्रव्यसितां दक्षिणां
स्वश्चात्र्यानुसारेण भूरिद्क्षिणामप्यृत्विगादिस्योऽन्येस्यो ब्राह्मणेस्यो
दत्वा ब्राह्मणान् भोजयेत् ॥ इति विनायकश्चान्तिः ॥ अथ नवप्रहयज्ञः ॥ अथ याज्ञवल्क्यः ॥

"श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रह यज्ञं समारभेत्। वृष्ट्यायुः पुष्टिकामो वा तथैवाभिचरन्नपि "॥ ग्रहानाह॥ "सूर्यःसोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो वृहस्पतिः। शुकः शनैश्चरो राहुः केतुश्चेति ग्रहाः स्मृताः॥

ग्रहप्रतिमानिर्माण द्रव्याण्याह्॥

"ताम्रकात् स्फाटिका दक्तचन्द्नात् स्वर्णकादुभौ। रजताद्यसः सीसा त्कांस्यात्कार्याः ग्रहाःक्रमात् स्वर्णे वा पटेलेख्या गन्धैर्मण्डलकेषु च १।"

अथ पूजाविधिमाह॥

"यथा वर्णैः प्रदेयानि वासांसि क्रसुमानि च।
गन्धामलयजाश्चेव धूपो देयश्च गुग्गुलुः।
कर्तव्या मन्त्रवन्तश्च चरवः? प्रतिदैवतम्"।
ग्रहमन्त्रमाह॥ 'आ कृष्णेन,' इमन्देवाः, 'अग्निमूधाः, 'चहुध्यस्वः, 'ब्रह्मस्यते अतिः, 'अन्नात्परिस्रुतः, 'शन्नो देवीः, 'काण्डात्', 'केतुं कृण्वन्'॥ होमाय समिधमाह॥

"दर्कः पल्छाः खिद्र अपामागोऽथ पिप्पलः । इहुन्बरः हासी दुर्घाः कुशाश्च समिषः कमात्"॥ होससंख्या साहः॥

"एकैकस्वाष्ट्यातमष्टानिश्विव वा। होनच्यामधुसिंग्यां द्झा क्षीरेणवायुताः"॥ नैवेद्यार्थ ब्राह्मणभोजनांथ च द्रव्याण्याह॥ " इसोदनंपायसञ्च हविष्यंक्षीरपेष्टिकम्। द्र्योदनं हविश्र्णं बांसांचित्रात्रमेव च॥ द्र्याद्दं हविश्र्णं बांसांचित्रात्रमेव च॥ द्र्याद्दं ह्रिक्साद्व द्विजेग्यो भोजनं बुधः।

राक्तितो वा यथालाभं सत्कृत्यविधिपूर्वकम् "॥

गुडमिश्र ओद्नो गुडौद्नः॥ हिवहिविष्यं च समुत्पन्नादि॥ क्षीरपाष्टिकं क्षीरिमिश्रः पिछकौद्नः॥ हिवः घृतोद्नः चूर्णे तिलं-चूर्णिमश्र ओद्नः॥ मांसं भक्ष मांसिमश्रोद्नः॥ चित्रान्नं नानाविध ओद्नः॥ गुडादीनामभावे यथालाभमोद्नादि॥ सन्मानपूर्वकं नैवे-चार्थे ब्राह्मणभोजनार्धे च द्यादित्यर्थः॥ दक्षिणामाह॥

"धेनुः शङ्कतथानङ्कात् हेमवासो हयः क्रमात्। कृष्णा गौ रायसं छात एता वै दक्षिणाः स्मृताः॥ यश्च यस्य यदादुष्टः सतं यत्नेन पूजयेत्। ब्राह्मणे श्च वरो दत्तः पूजिताः पूजियष्यथः॥ यहाधीना नरेन्द्राणा मुच्छायाः पतनानि च। भावाभावौ च जगतः तस्मात्पूज्यतमा ग्रहाः"॥

इति याज्ञवलक्यप्रोक्ता ग्रह्शान्तिः॥

अथ नवग्रहयज्ञप्रयोगः ॥ 'शुभे दिने नित्यकमीनन्तरं 'अमुक-प्रयोजनार्थे नवग्रहमखेन यक्ष्य' इति सङ्कल्प्य स्वगृष्योक्तविधिना स्वस्तिवाचनं विधायाचार्यवरणानन्तरं ब्रह्माणां चाथवा चतुरो ब्राह्म-णानृत्विजो वृणीत ॥ तथा च स्कन्दपुराणे ॥

> "नवग्रह मखे कुर्या दित्वजश्चतुरान् शुभान्। अथवा चैकमभ्यच्येत् विधिना ब्रह्मणा सहण्॥

प्तचोपत्रक्षणस् ॥ अत्रक्षाद्रोत्तरसहम संख्या हाँ सं कर्तुं विकींपिति । तिह कर्मणो निर्वाहाय प्रहसंख्याकाहिन्न जो हुणीत ॥ सर्वप्राचार्यक्रहाणो निर्यती ॥ अश्रायं हारण्ययोगः ॥ हरणकाल एक
कित्वरदेय बन्तालङ्कारादि विग्रुण सुद्हुन्वोपदेशिनाय गुगवत्तमापेकस्मै ब्राह्मणाय द्त्वा स्ययं पृचीभिष्ठाः सन् अहं अहयक्षेन
यक्ष्ये । तत्रैभिश्चन्द्रनताम् शूलहेमालङ्कार वासोभिराचायत्वेन त्यामहं
वृण १ इति ॥ ' वृत्तोस्मीत्यलंकारेः इत्याचार्यो ब्रुवात् ॥ एवं नद्धांलङ्कारान् इतरेभ्यो द्त्वाऽ'स्मिन् कर्मण्युत्विक्तन्वेन त्यामहं वृण १ इति
वृणीत ॥ तत्राचार्याद्यः कर्म क्रुपुः ॥ कुण्डाद्गिर्माणप्रकारस्तु
स्कन्दपुराणे ॥

"नवग्रहमसे कुण्डं हस्तमात्रं समंभवत्। चतुरस्रमधो हस्तं योनिवक्तं समेखस् ॥ चतुरङ्गुलविस्तारा मेखला तहडुाष्ट्रता । मानहीनाधिकं कुण्डं मनेकभयदं भवेत् ॥॥

हस्तमात्रं समं भवेत्॥ चतसृष्विपि दिश्च कुण्डस्य हस्तमात्र-प्रमाणं भवतीत्यर्थः॥ अधो १ हस्तं जातमि हस्तमात्रं भवतीति यावत्॥ योनिवक्तं कुण्डस्य पश्चिमिद्ग्माग उपरितनमेखलयाः मध्ये वक्ष्यमाण लक्षणोपेता या योनिः सैव वक्तं यस्य तक्ताद्व्॥ गजोष्ठसन्निभयोनिवक्तं वा। पिप्पलपत्राकृति योनिवक्तं वा कुण्डं भवेत्॥ भवति तद्वुच्छिता विस्तारवदेव चतुरङ्गुल विस्तृत-समुच्छिता॥ अयमेको मेखलापक्षः॥ मेखलात्रितयं चात्र कुर्वीत॥ तथा च विन्तामणौ॥

" दिरङ्गुलोच्छिता कार्या प्रथमा मेखला वुधै:। त्रिरङ्गुलोच्छिता तद्धदितीया समुदाहृता॥ उच्छायविस्ताराभ्यां च तृतीयां चतुरङ्गुला। द्वयङ्गुलस्तत्र विस्तारः पूर्वयोरिप शिष्यते ॥ पूर्वयोः प्रथमाद्वितीयामेखलयोः। योजिलक्षणमि तत्रैव॥

<sup>13</sup> वितस्तिमात्रा योनिः स्यात्षट्सप्ताङ्गुलविस्तृता "। षड्डा संक्षेति विकल्पः॥ "कूमें प्रटांसता मध्ये पार्श्वयो श्राङ्गुलोच्छिता। गजोष्टसहर्शा तह दायता छिद्र संयुता।। एतत्सवेषु कुण्डेषु योनिलक्षणस्च्यते। मेग्वलोपरिसर्वत्र अध्यत्थ दलस्त्रिया"॥

अश्वध्यद्रसहकावयवा योनिर्भवनीत्यर्थः॥ लक्षण लक्षित कुण्डकरणाहास्तौ स्थण्डिलं चतुरस्रं हस्तपरिभितं प्रकल्पयेत् स्थण्डिलं वा प्रकल्पये दिति स्थण्डिलस्याप्यग्न्यविष्ठानत्वेन विधानात्॥ एवं कुण्डं स्थण्डिलं वा कृत्वा तस्योत्तरपूर्वविभागे अहादिस्थापनार्थे स्थण्डिलं वेदिं वा विद्धीत॥

तथा स्कन्दपुराणे॥ तस्य चोत्तरपूर्वेण । स्थिण्डलं हस्तमात्रकं । दिवमं चतुरस्रच वितस्त्योन्न्यसंमितं॥ दिवमित्यनेन वेदिकानिर्माणं उच्यते॥ अतएव मत्स्यपुराणे-गर्तस्योत्तरपूर्वेण वितस्तिद्धय विस्तृतां॥ त्रप्रद्धयतुनां वेदिं वितस्त्युन्न्यसंमिताम् स्थापनाय च देवानां चतु-रस्रामुद्दकप्रवाम् ॥ गर्तस्य कुण्डस्योत्तरपूर्वेणेशानभागे वप्रद्धयं मेखलाद्धयम् ॥ तत्र द्वयङ्गुलोच्न्न्रायः प्रथमवप्रः॥ त्र्यङ्गुलोच्न्रायो दितीयो वप्रः ॥ विस्तारस्तु द्वयोरप्यङ्गुलपरिमितः ॥ उद्क्षुवामुद्क्निम्नाम् ॥ एवं स्थण्डलं वेदिंवा विनिर्माय फलपुष्पादियुतं वितानं तत्रोपरि कुर्वात ॥ अथ यद्योक्तविधिनाऽस्यधिष्ठानेऽप्रिं प्रणीय प्रहायत्तने प्रहादीन् देवान् स्थापयेत्॥ तथा च मत्स्यपुराणे ॥

" अग्निप्रणयनं कृत्वा तस्यामावाहयेतसुरान्। देवतास्तत्रसंस्थाप्य विंदातिक्रीद्शाधिकाः "॥

तस्यां वेदिकायां तत्र शुक्त तण्डुलैः समन्ततः ?। पूजियत्वा ततो मध्ये ताम्रवर्णे स्तण्डुलैः सूर्यस्य झण्डलाकारमधिष्ठानं कुर्वीत॥ तस्मान्मण्डलादाग्नेय दिग्मागे शुक्ततमैरक्षते श्रतुरस्रमधिष्ठानं सोमाय॥ सूर्यमण्डलादक्षिणतो रक्तचन्दनलिप्तैरक्ताक्षतैस्त्रिकोणा-कार मधिष्ठानं मङ्गलाय॥ सूर्यस्य मण्डलादेवैद्यान्यां सुवर्णवर्णेर-क्षतैः बाणाकृतिमधिष्ठानं बुधाय॥ सूर्यमण्डलादुत्तरतः सुवर्णवर्णे-रक्षतैर्दीर्घे चतुष्कोणमधिष्ठानं गुरवे॥ मध्यमण्डलात्पूर्वतः शुक्ततमैरेव तण्डुलैः पश्रकोणमधिष्ठानं भागवाय॥ मध्यमण्डलात्प- श्चिमतः कृष्णवर्णेस्तण्डुलै धनुराकृतिरिधष्ठानं रानैश्चराय। मध्यमण्डलात् निक्तकृति कोणे सीसाख्य द्रव्यवर्णेः अक्षतैः कृष्णवर्णेवीनैक्तरयदिरभागे शूर्णाकारमधिष्ठानं राहवे॥ मध्यमण्डलाद्यायव्यदिरभागे शुभैस्तण्डुलै धूम्रवर्णे वी ध्वजाकारलक्षणमधिष्ठानं केतवे कुर्वीत॥ ततश्च मण्डलाकार चतुरस्रत्रिकोणवाणाकृति दीर्घ चतुरस्र पश्चकोण चापाकृति शूर्णाकृति ध्वजाकारेषु ताम्रस्फिटकरक्तचन्दन सुवर्ण रजत लोहसीस कांस्य मयेषु मध्यमाङ्गुलिमध्यपर्वप्रमाणोश्रतेषु सूर्यादि प्रतिमानिर्माण द्रव्येषु वश्यमाणप्रकारेणोल्लिवनान सूर्यादीन् मध्यमाग्नि दक्षिणेशानोत्तरपूर्वपश्चिमकैतवायुदिरभागेषु विद्यीत॥ तत्रापरे विशेषः स्कन्दपुराणोक्तः

" गुक्राकों प्राङ्क्यो होयो गुरुमीम्यानुदङ्क्यो । प्रत्यङ्कुम्बः शनिःसोमः शेषा दक्षिणतो सुन्वाः"॥

अथवाऽऽद्तियाभिमुखानेवेतरग्रहादीन् स्थापयेत् ॥ तथा चिन्तामणी॥

> "आदित्याभिमुखाःसर्वे साधिप्रत्यधिदेवताः। स्थापनीया मुनिश्रेष्ठ नान्तरेण पराङ्मुखाः"॥

अधिदेवतासहिताः सोमादिग्रहाः साधिप्रत्यधिदेवता इत्युच्यन्ते ॥ नान्तरेणेति ॥ आदित्यस्थान्यस्य च स्थापितग्रहमध्येऽन्यो ग्रहो न स्थापनीय इत्यर्थः ॥ नच पराङ्कुखाः स्थापनीया इत्यर्थः ॥ स्कन्द-पुराणे ॥

"भानुन्तु मण्डलाकारं सोमं तु चतुरस्रकम्। अङ्गारकं त्रिकोणं च बुधं बाणाकृतिं तथा॥ गुरुश्च पिट्टिशाकारं पश्चकोणं तु भागवम्। धनुषाकारमन्दं च शूर्णाकारं तु राहवे॥ ध्वजाकारश्च केतव " इति॥

भानुन्तु मण्डलाकारिमत्यादि॥ अत्रभान्वादि शब्दैस्तत्तद्वणीक्षतै-विरचित ग्रहायनानि वर्तुल चतुरस्रादीनि धिष्ण्यानि लक्ष्यन्ते॥ तथा सूर्यादिमूर्त्युक्लेखनाधिकरणानि ताम्रादिनिर्मितानि वर्तल चतुरस्रा-दीनि वस्तुन्यपि दीर्घ गुरु चतुरस्रमिति गुरुं तदुक्लेखनाधिकरणं तद्यतनं दीर्घ चतुष्कोणं च कुर्वीत ॥ पश्चासं पश्चकीणम् । याज्ञव-रक्यः ॥

> " नाम्रात् स्फटिका इक्तचन्ड्नात्स्वर्णकादुभौ । रजनाड्यसः सीसात् कांस्यात्कार्याः यहाः कथात् । स्वस्ववर्णेदिपटे लख्या गन्धैभैण्डलकेषु वा " ॥

स्ववर्णेस्ताम्रादिवर्णेर्वर्णके स्ताम्रवर्णः । वर्णकाभावे एक्तवर्णकेन वा सूर्यमूर्तिर्रुख्या ॥ अन्धेस्तत्र ग्रह्वर्णेः ॥ मण्डले तत्तद्रहस्थापनायनवे॥ मत्स्यपुराणे ॥

> "मध्ये तु भारकरं विद्यात् लोहितं दक्षिणेन तु।" उत्तरेण गुरुं विद्यात् बुधं पूर्वोत्तरेण तु॥ पूर्वं तु भागेवं विद्या तसोमं दक्षिणपूर्वके। पश्चिमे च शनिविद्या द्राहुं दक्षिणपश्चिमे॥ पश्चिमोत्तरतः केतुं स्थापयेच्छकुतण्डुलैः"।

दक्षिणेनेत्येनप्पत्ययः ॥ एनपा द्वित्यित्यनेन सूत्रेण भास्करमिति द्वितीया। भास्करं दक्षिणेन भास्करस्यद्क्षिणभागे॥ लोहितमङ्गारकम्॥ विद्याज्ञानीयात्॥ अथवा समर्थे एनप् प्रत्ययः॥ मध्ये
तु भास्करं विद्यात् तस्य दक्षिणेन लोहितं विद्यात्॥ दक्षिणप्रदेश
इत्यर्थः॥ एवसुत्तरत्रापि॥ पूर्वोत्तरेण ईशानदिग्भागे॥ दक्षिणपूर्वक
आग्नेय्यां दिशि॥ दक्षिणपश्चिमे नैर्कतदेशे॥ पश्चिमोत्तरतो वायव्ये॥
शुक्रुतण्डुलै ग्रहस्थापनादेशं तण्डुलाः शुक्रुतण्डुलाः॥ उपरितत्तद्वर्णतण्डुलैक्पलक्षितेषु प्रदेशेष्वादित्यादीन स्वस्वायतनानिक्रमेणस्थापयेत् निद्ध्यात् अथवा तत्तद्वर्णोपलक्षितेषु प्रदेशेषु ग्रहप्रतिमां
निघाय पश्चात् शुक्रुतण्डुलैः कृत्वास्थापयेत्। प्रतिष्ठां कुर्यात्॥
ग्रहाणामपि लक्षणानि॥ मत्स्यपुराणे॥

"पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भसमग्रुतिः। सप्ताश्वरथसंस्थश्च द्विभुजः स्यात् सदा रविः॥ श्वेतः श्वताम्बरघरः शक्तिशूलगदाघरः। दशाश्वरथसंस्थश्च गदापाणिश्च चन्द्रमाः॥ रत्कसाल्याभ्यरघरः शक्तिशृतशदावरः। चतुर्भुजो मेषगमो वर्दः स्थादरात्मजः॥ चीतसाल्याम्बरघरः क्षिकागद्तश्चातिः। चहुचमेगदापाणिः सिह्स्था वरदे। वृथः ।। गुरुशुक्रयो लेक्षणमाह्॥

> "देवदेखगुर तह त्यीत्वेनो चतुर्भुजी। दण्डिनो वरदी कार्यी साक्षमृत्रकमण्डल ॥ इन्द्रनीलगुति: शृली वरदोण्ध्रवाहनः। वाणवाणासनधरः कर्तव्योऽकस्तः सद्या। करालवदनः खङ्ग्यमद्यादी दर्ददः। नीलः सिंहासनस्यक्ष राहुत्व प्रदास्यते॥ धृम्राहिवाहवः सर्वे गदिनो विकृताननाः। गृधासनगता नित्यं केतवः स्युवरप्रदाः"॥

नवग्रह्साधारण धर्मात् पाद्त्रयेण चतुर्थचरणेन केतुसंख्याश्चाह ॥
"सर्वे किरीटिनः कार्याः ग्रहा छोकहिनावहाः।
अङ्गुलेनोच्छिताःसर्वे शतमष्ठोत्तरं सदाः॥

शतिमिति केत्नामानन्त्यप्रदर्शनार्थम् नृतु नियमार्थम् ॥ पूज्यात्वे-कैव मूर्तिः ॥ शिष्टाचारात् ॥ गोभिलीय नवग्रहे ॥ "ब्रादशाङ्गलंलिखेदंकं सोमं तु ब्रिगुणं लिखेत् । अगंजवाङ्कक्षेत्र स्टब्लम् ॥

भृगुंनवाङ्गुलश्चैव गुरुश्चैव षडङ्गुलम् ॥ वुधं भूमिसुतं चैव सौरिश्च द्वयङ्गुलं लिखेत् । सोमादर्द्धाङ्गुलं राहुं केतुमध्यर्द्धमङ्गुलम् "॥

ग्रहावाहनाधिकारः। एवमग्निप्रणयनानन्तरं ग्रहवेदिकायामुक्त-स्थानेषु सूर्यादिप्रतिमा व्याहृतिभिराबाह्य स्थापयेत् ॥ अत्रायं प्रयोगः॥ प्रणवस्य ब्रह्मार्ऋषिः॥ देवी गायत्री छन्दः॥ परमात्माऽग्नि-वार्देवता॥ व्याहृतीनां क्रमेण जमद्ग्नि भरद्वाज भृगव ऋषयः॥ अग्निवायुसूर्या देवताः॥ सूर्याद्यावाहनार्थे विनियोगः॥ " ओं भूर्भवः स्वः कलिङ्गदेशोद्भव काश्यपगोत्र सूर्य एह्यागच्छेत्यावाह्यहं तिष्ठति रक्तपुष्पाक्षतैः स्थापयेत्॥ ओं भूर्भवस्सुवः यमुनातीरोद्भव सोम इहागछेत्यावाहाह्य श्वेतपुष्पाक्षतैः इह तिष्ठेतिस्थापयेत्॥ ओं

म्रभुवस्वरवन्तीसमुद्भव भरबाजसगोत्र भौम, इहागच्छेत्यावाह्य पीतपुष्पाक्षतैः स्थापयेत्॥ आं भूर्भुवस्वः मगधदेशोद्भवात्रेयसगोत्र वृध इहागच्छेत्यावाह्य पीतपुष्पाचैरिह तिष्ठोति स्थापयेत्॥ आं भूर्भुवस्वः सिन्धुदेशोद्भव आङ्गीरस गोत्र वृहस्पते इहागच्छेत्या-वाह्य पीतपुष्पाक्षतेरिह तिष्ठोति स्थापयेत् ॥ आं भूर्भुवः सुवः भोजकटदेशोद्भव भागवगोत्र ग्रुक इह आगछेत्यावाह्य श्वेतपुष्पाक्षतैः इह तिष्ठेतिस्थापयेत् आं भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्रजकश्यपसगोत्र शन्श्वरेहागच्छेत्यावाह्य कृष्णपुष्पेरिहतिष्ठोति स्थापयेत्॥ आं भूर्भुवः स्वः विराटपुरोद्भव पैठीनसगोत्र राहो इह आगच्छेत्यावाह्य कृष्णपुष्पाक्षतेरिहतिष्ठोति स्थापयेत्॥ आं भूर्भुवः स्वरन्तवेदिसमु-द्भव जैमिनिसगोत्र केतो इहागच्छेत्यावाह्य धूम्रपुष्पाक्षतेरिह तिष्ठोति स्थापयेत् ॥ अं भूर्भुवः स्वरन्तवेदिसमु-द्भव जैमिनिसगोत्र केतो इहागच्छेत्यावाह्य धूम्रपुष्पाक्षतेरिह तिष्ठोति स्थापयेत् ॥ स्वन्दपुराणे॥ यथोक्तक्रसुमतण्डुलाभावे यथालाभोपपन्नैः कुसुमतण्डुलैः स्थापयेत् ॥ स्वन्दपुराणे॥

" जन्मभूगोंत्रमेतेषां वर्णस्थान मुखादि च। योऽज्ञात्वाकुरुते शानित ग्रहास्तेनावमानिताः॥ उत्पन्नोर्कः कलिङ्गेषु यमुनायां च चन्द्रमाः। अङ्गारकस्त्ववन्त्यान्तु मगधायां हिमांग्रुजः॥ सैन्धवेषु गुरुजीतः शुको भोजकटे तथा। शनैश्चरस्तु सौराष्ट्रे राहुवैंराटिकेपुरे॥ अन्तर्वेद्यां तथा केतु रित्येता ग्रहभूमयः। आदित्यः काइयपेगोत्रे आत्रेय श्चन्द्रमा भवेत्॥ भारद्वाजो भवेद्शौम ताथात्रेय श्र सोमजः। राक पूज्याङ्गिरागोत्रः शुक्रो वै भार्गवस्तथा॥ शनिः काइयप एवाथ राहुः पैठीनसिस्तथा। केतवो जैमिनेयाश्च ग्रहा लोकहितावहाः॥ भानवङ्गारकौ रक्तौ शुक्रौ शुक्रनिशाकरौ। सोमपुत्रो गुरुश्चेव ताबुभौपीतकौ स्मृतौ॥ कृष्णं रानैश्चरं विद्या द्राहुश्चित्राश्च केतवः। वर्णरूपगुणैर्युक्तान् व्याहृत्याऽऽवाह्येत्तुतान्"॥

पृत्रं सूर्पोद्तिनावाद्य संस्थाण्याविद्वताः स्थापवेत्॥ आं सूर्मुवः स्वः ईश्वर आगच्छेह तिष्ठेति वेतपुण्याक्षततण्डुलैः सूर्यस्य दक्षिणपार्श्व ईश्वरम्॥ आं उम्र उहागच्छेह तिष्ठेति सोमस्य दक्षिणपार्श्व ईश्वरम्॥ आं स्कन्द इहा० मोमस्य दक्षिणपार्श्व स्कन्दम्॥ आं विष्णो० वृषस्य दक्षिणे पार्श्व विष्णुम्॥ आं ब्रह्मन्० गुरोद्क्षिणपार्श्व ब्रह्माणम्॥ आं इन्द्र० ग्रुकस्य दक्षिणे पार्श्व इन्द्रम्॥ आं यम० शतैश्वरस्य दक्षिणे पार्श्व यमम्॥ आं काल राहोद्क्षिणे पार्श्व कालं, आं चित्रगुप्त० केतोद्क्षिणे पार्श्व चित्रगुप्तम्। एतान् पुष्पाक्षतः स्थापयेत्। ततश्च प्रत्यचिद्वताः स्थापयेत्। आं भूर्मुवः सुवः अग्ने इहागच्छ तिष्ठेति श्वेतपुष्पाक्षतेः सूर्यस्य वाममागे अग्नि सोमस्य वामपार्श्व आपः, मोमस्य वामपार्श्व पूर्मि वुषस्य वामपार्श्व विष्णु जीवस्य वामपार्श्व इन्द्रं गुकस्य वामपार्श्व इन्द्राणीं शत्रेशस्य वामपार्श्व प्रजापितं राहोर्वाम-पार्श्व सर्पान् केतोः वामपार्श्व ब्रह्माणं श्वेतक्रस्य वामपार्श्व प्रजापितं राहोर्वाम-पार्श्व सर्पान् केतोः वामपार्श्व ब्रह्माणं श्वेतक्रसमाक्षतः स्थापयेत्।

अधिदेवता दक्षिणतो वामे प्रत्यधिदेवताः स्थापनीयाः प्रयत्नेन व्याहृतीभिः पृथक् पृथक् । इति संग्रहकारः । चिन्तामणौ अधिदेव-तास्थापनं प्रकारान्तरेण दर्शितम्।सूर्यस्यैवोक्तरे शम्मुं उमां सोमस्य दक्षिणे । स्कन्दमंगारकस्यैव दक्षिणस्यान्निवेशयेत् । सौम्यात्पश्चिमतो विष्णुं ब्रह्मा जीवस्य पूर्वतः । इन्द्रमिन्द्राशतो विष्टि मन्द्रस्याग्नेयतो यमः । राहोः पूर्वोत्तरे कालं सर्वभृतभयावहम् । केतोर्नेर्कतदिन्यभागे चित्रगुप्तन्तिवेशयेत् ॥ एवं ग्रहाधिदेवताप्रत्यधिदेवतानन्तरं विनायकादि पंचदेवताः स्थापयेत् । आं भूर्भवः सुवः । विनायक इहागच्छ । इह तिष्ठ । इति राहोक्तरभागे विनायकं स्थापयेत् । शनैश्चरस्य उत्तरभागे दुर्गाम् । सूर्यस्य उत्तरभागे वायुम् । राहो-देक्षिणपार्श्वे आकाशम् । केतोर्देक्षिणपार्श्वे अश्विनिकुमारौ स्थापयेत् ।

भों काल इत्यारम्य मत्स्यपुराणे इत्यन्तः मातृकापुस्तके विगलितः पाछघाटपुस्तकतो योजितः।
 २६ मदन.

" विनायकं तथा दुर्गा वायुमाकारामेव च । आवाह्येक्याहृतिसिन्येवान्विकुमारकौ " ॥

सङ्ह्कारः--

" राहुमन्द्दिनेशानामुत्तरस्यां यथाक्रमम् । गणेशदुर्गावायूंश्च राहुकेत्वोश्च दक्षिणे ॥ आकाशमध्विनौ चेति पञ्चैतान स्थापयेत् ततः "।

अथवा पञ्चैतांश्चोत्तरतः स्थापयेत् एवं ब्राञ्जिंशहेवता आवाह्य स्थापियत्वा नाममन्त्रैः पूजयेत्। तद्यथा। अं सूर्याय नमः इद्-मासनं; ओं सूर्याय नम इदं पाद्यं; ओं एष अर्घः, ओं आचमनीयं; ओं इदं स्नानं; ओं इदमाचमनीयं पुनः; ओं इदं बस्त्रं; ओं इदमनु-लैपनं; ओं इमानि पुष्पाणि; ओं एष घूपः; ओं एव दीपः; ओ इदं नैवेद्यं एवं सूर्य पूजियत्वा 'ओं सोम ' इत्यादि प्रणवादिनमोन्तै-र्नाममन्त्रै: पूर्वोक्तदात्रिंशदेवता: आवाहनादिक्रमेणव पूजयेत्। वक्ष्यमाणैस्तद्देवताप्रकाशकेः वैदिकमन्त्रेरासनाद्यपचारान् कुर्वीत । तत्राचमनीयदानानन्तरं पश्चामृतै: स्नानं कार्यत् ॥ एवं पूर्वोक्तैर्नाममन्त्रैः पूजा करणेऽपि समानम्। अतः सूर्घाय नमः सूर्य पयसा स्नपयामीत्यनेन प्रकारेण पश्चामृतैरिभषेकः कार्यः॥ एवं सोमादीनामपि । तत्रायं क्रमः दुग्धदध्याज्यकार्करामधूनि दुग्धदध्या-ज्यमधुरार्करा इति वा। आप्यायस्वेत्यस्य मन्त्रस्य गौतम ऋषिः सोमात्मकं पयो देवता। गायत्री छन्दः क्षीरस्नाने विनियोगः। ओं समेतुते विश्वतस्सोमवृष्णियं-भवावाजस्यसंगथे ॥ इति क्षीरस्नानम्। ओं दिधिकाव्ण्णेति मन्त्रस्य दिधिकावा ऋषि:॥ सुरभ्युत्पन्नद्धि देवता ॥ अनुष्टुप् छन्दः ॥ द्धिस्नाने विनियोगः॥ द्धिकाव्ण्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्यवाजिनः। सुरभिनो मुखा-करत् प्रण आयुँ वितारिषत्॥

द्धिस्नानं परिकल्पयेत्।। शुक्रमसीत्यस्य यजुषः प्रजापतिः ऋधिः ज्यानीक्षं आज्यं देवता । आज्यस्नाने विनियागः ॥ शुक्र-मसिज्योतिरसि तेजोऽसि इत्याज्यस्नानम्॥ स्वाद्यः पवस्वेत्यस्य मंत्रस्य, वेनकिषः, सोमारिमका कार्करा देवना, जगतीछन्दः शकरास्नाने वितियोगः ॥ अं स्वार्डः पवस्वदिव्याय जन्मने । स्वादु-रिन्द्राय सुइदीतुनाम्ने॥ स्वादुर्भित्राय वरुणाय वायवे यहस्पतये मधुमां अद्याभ्यः ॥ इति शर्करास्नानम् ॥ मधुवाता इत्यस्य मन्त्रस्य गौतमऋषिः ॥ मधु द्वता ॥ गायत्री छन्दः ॥ मधुस्नाने विनियोगः ॥ मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। मार्ध्वानस्सन्त्वापधीः इति मधुस्नानम्॥ एवं पश्चामृनः नानानतरं स्नानगुनराचमनवस्त्रदानान्तां सपर्यो विवायानन्तरभिन्द्रादीनष्टौ लोकपालान् सूर्याभिमुखानावाद्य पूजयेत् शिष्टसमाचारात्। अत्र मन्त्राः। इन्द्रेनिमन्त्रे मधुछन्द् ऋषिः॥ इन्हो देवता ॥ गायत्री छन्दः॥ पूजायां विनियोगः॥ महां इन्हो वज्रवाहुः षो इशीशर्मयछतु । स्वस्तिनो मधवाकरोतु हन्तुपाप्मानं-योऽस्मान्द्रेष्टि मन्त्रः॥ अग्निं दूनिवित मेघातिथि ऋषिः॥ अग्निदेवता॥ गायत्री छन्दः। मन्त्रः॥ अग्निं दृतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्। अस्य यज्ञस्य सुकतुम्॥ यमाय सोममितिमत्त्रस्य यम ऋषिः यमो देवता। अनुष्टुप् छन्दः॥ यमपूजायां विनियोगः॥ यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुताहविः। यमश्हयज्ञो गछत्यग्निदृतो अरंकृतः॥ मन्त्रः॥ मोषूण इत्यस्यमन्त्रस्य कण्व ऋषिः। निर्ऋतिर्देवता। गायत्री छन्दः॥ निर्ऋतिपूजायां विनियोगः॥ मोपूणः परापरा निऋऋतिर्दूहणा-वधीत्। पदीष्ट तुष्णयासह ॥ त्वन्नो अग्ने वरुणेत्यस्य मन्त्रस्य वाम-देव ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ अनुष्टुप् छन्दः ॥ वरूणपूजायां विनियोगः॥

त्वंनो अग्न वरूणस्य विद्वान् देवस्य हेडोऽवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठो वहितम इशोशुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्॥ तव-

त्रिष्टुप छन्दः इति घ, पुस्तकपाठः ।

वाय वृतस्यत इत्यस्य दिश्व ऋषिः॥ वायुर्देवता ॥ गायत्री छन्दः॥ वायुगुजायां विनियोगः । तव वायवृतस्यतेत्वष्टुर्जामातरद्भत । अवस्वावृणीमहे ॥ इति सन्त्रः ॥ सोमो धेनुमित्यस्य गौतम ऋषिः ॥ सोमो देवता ॥ बिष्हुय् छन्दः॥ सोमपूजायां विनियोगः॥ सोमो घेतुं सोमो अर्बन्नमाशुं। सोमाबीरं कर्मण्यंद्दति । साद्न्यं विद्थ्यं सभेयं पितु अवणं योद्दाशतस्मै॥ इति मन्त्रः॥ तमीशान-मित्यस्य गौनम ऋषि: ॥ ईकानो देवता भगयत्री छन्दः॥ ईशानपूजायां विनियोगः ॥ तभीशानं जगतः धियं जिन्वमवसेहूमहेवयं। पूषानो यथा वेदसामसद्धे रक्षिता-वायुरद्व्धस्स्वस्तये॥ ते च मन्त्रा उपलक्षणार्थाः॥ अत इन्द्राद्पिकाशः कैवैंदिकैमन्त्रैरिन्द्रादिपूजाः कार्याः ॥ अथवेन्द्राय नम इत्यादि तदेवतानाममन्त्रैर्वा लोकपालानर्चयेत्॥ एवं लोकपालान संपूज्या-दित्यादीनां ग्रहाणां तत्तद्वणीन् रक्तचन्दनप्रभृतीन् गन्धान् तत्त-द्वर्गानि पुष्पाणि समभ्यच्ये अधिदेवतादिलोकपालान्तानां श्रीचन्दनं यथोपपन्नानि कुसुमानि समर्पयेत्॥ अथवा पूर्वोक्तचन्दनाद्यभावे आदित्यादीनां सर्वेवामपि यथालाभाषपन्नं चन्दनं च पुष्पाणि च समर्पयेत्॥ नना धूपदानम्॥ चिन्तामणी "दिवाकरक्कजाभ्यां हि दापयेद्रक्तचन्द्रम्। चन्द्रे च भागवे चैव १ श्रीखण्डं च प्रदापयेत् ॥॥ चतुरस्रं कुङ्कमसहितः श्रीग्वण्डः ॥

"कुङ्कमेन तु संयुक्तं चन्दनं जीवसीम्ययोः। अगरं चन्दनं द्याद्वाहुकेत्वर्कजेषु च॥ ग्रह्मणीनि पुष्पाणि गायत्र्या धूपमाहरेत्। रवेः कुन्दरकं धूपं राशिनस्तु घृताक्षताः॥ भौमे सर्जरसञ्चेष अगरं च बुधे स्मृतम्। सिल्हकं गुरवे द्याच्छुके बिल्वागरं तथा॥ गुग्गुलुं मन्दचारे तु लाक्षां राहोश्च केतवे "।

१. घ, पु.-जगती।

२. सितवर्ण प्रदापयेत् घ, पु, पाठान्तरः दश्यते ।

कुन्द्रकं सल्हकरसः॥ सिल्हकः विण्डकः॥ सल्हकीरस इल्र्यः॥ विल्वागरः विल्वफलमञ्जासिह्नोगरः॥ मन्द्रचारः-श्रानेश्वरः॥ राहुकेत्वोश्च लाक्षा॥ पूर्वोक्तकुन्द्रकादिघृपाभावे सर्वेषां गुग्गुलुरेव धृपः॥ तथा च याज्ञवल्कयः "घृपोदेयश्चगुग्गुलु " इति॥ आदित्यादीनां कुन्द्रकादिघृपदानेन नद्धिदेवनाप्रलिधिदेवनयोरपि त एव घृपाः॥ विनायकादीनां गुग्गुलुरेव॥ तस्य सर्वसायारण-स्वात्॥ एवं घृपदानानन्तरं दीपं दत्वा नैवेद्यं वक्ष्यमाणं द्यात्॥

"गुडोदनं रवेर्चात्सोमाय घृतपायसम्। लोहिताय हविष्यात्रं वुधाय श्लीरषाष्टिकम्॥ दध्योदनं गुरोर्दचाच्छुकाय घृतमोदनम्। मिश्रितं तिलमाषेश्च नैवेद्यं च शनैश्चरे॥ राहोमीषोदनं द्चात् केतोश्चित्रोदनं तथा।"

इति॥ हिवष्यात्रं उत्पन्नं नीवारादि॥ क्षीरषष्टिकं क्षीरिमिश्रः षष्टिकोदनः। अथवा क्षीरषष्टिकाद्यन्नप्रभेदैः तदोदनः क्षीरषष्टिकोदनः॥
पूर्वोक्तविधिनैवेद्याभावे यथालाभोपपन्नमोदनादि निवेद्येत्॥ यथाह
याज्ञवल्क्यः॥ "शक्तितो वा यथालाभं सत्कृत्य विधिपूर्वक" मिति॥
एवमधिदेवतादीनां तत्तदूहनैवेद्यं यथालाभमोदनादि समर्पयेत्॥
विनायकस्य तु मोदकसहित ओदनादिः॥ एवं नैवेद्यं दत्वा ताम्बूलद्वानान्तरं ग्रहवेदिकाधा ईशानादिदिग्भाग "अत्रणकलशं बहिदेध्यक्षतिवभूषितं चूतादिपल्लवाच्छन्नं-चूताश्वत्थवटोदुम्बरप्रक्षपल्लवसंगुक्तं फलवस्त्रगुगान्वतं अन्तः प्रक्षिप्तप्रश्चरत्नं शुभनिभेद्यजलपरिपूर्णं सप्तमृत्तिकाभिः सर्वोषधिभिश्चोपेतं दृदं कलशमक्षतानामुपरि स्थापयेत्॥ तत्र कलशे वरुणमावाहयेत्॥ तथा गङ्गादीनि
तीत्थानि च॥ तथा च मत्स्यस्कन्दपुराणयोः

"प्रागुत्तरेण तस्माद द्ध्यक्षतिन्य्वित्व् । च्तपह्रवसंग्रं फलबस्तयुगान्वितव् । पश्चरत्नसमायुक्तं पश्चभङ्गयुनं तथा ॥ स्थापयेद्वणं क्रम्भं वहणं तत्र विन्यसेत् । गङ्गायाः सरितः सर्वाः समृद्रांश्च सर्शांसि च ॥ पश्च भंड्राश्च रत्यानि पूर्वोक्ताः पश्च पह्नवाः । गजाश्वरथ्यात्रस्मीकसङ्गमात् हृदगोञ्जलात् ॥ मृद्मानीय विप्रेन्द्र सर्वोषधिजलान्वितम् । स्नानार्थ विन्यसेत्तत्र यजमानस्य ग्रास्त्रवित् ॥ सुरा मांसी वचा क्षष्ठं शैलेयं रजनीद्रयम् । श्रा मांसी वचा क्षष्ठं शैलेयं रजनीद्रयम् ।

अध वरुणावाहनमन्त्रः ॥ तत्वायामीत्यस्य मन्त्रस्य शुनःशेष क्रिषः ॥ वरुणो देवता ॥ त्रिष्टुष् छन्दः ॥ वरुणःवाहनादौ विनि-योगः ॥ अं तत्वायामि ब्रह्मणावन्द्मानस्तद्।शास्ते यजमानो हविभिः । अहेडमानो वरूणेहबोध्युरूशंसमान भायुः प्रभोषीः ॥ [ते. सं. का. २, प्र. १, अ. ११]॥ एतच प्रदर्शनार्थम् ॥ अतोन्यै-रिष वरुणप्रकाशकवैद्किमन्त्रैर्वरुणाय नम इति नाममन्त्रेण वरुणमावाह्य पूजयेत् ॥ अथ गङ्गाद्यावाहनमन्त्रः ॥

" सर्वे समुद्राः सरित स्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः "॥

एवमादित्यादिदेवतावाहनादिवरूणस्थापनान्तं कर्म निर्वत्यं पूर्वप्रतिष्ठापिताग्री वक्ष्यमाणविधिवत् होमकर्म समारभेत् ॥ तत्रान्वाधानप्रयोगः ॥ अस्मिन् कर्मण्यादित्याद्याः नव प्रधानदेवताः रूद्राद्याः नवाधिदेवताः, अग्न्याद्याः नव प्रस्रिदेवताः विनाय-काद्या इतरा अङ्गदेवताः ॥ समिन्नवीज्यतिलबीह्यो हविः ॥ अथवा समिन्नवीज्यानि हविः चर्वाज्यामिश्रितं तन्त्रं साङ्गेन कर्मणा सद्यो यक्ष्य इति सामिधावग्नौ निक्षिपेत् ॥ एवमन्वाधानं विधाय निर्वापः कार्यः ॥ तत्रायं प्रयोगः ॥ देवस्यत्वा स्वितः प्रस्तवे अश्वनो विद्यां पूष्णो हस्ताभ्यां सूर्यायत्वा जुष्टं निर्वपामीति चतुरो मुष्टी क्रिरुप्येवं सोमाय मङ्गलायत्वेत्यादि प्रकारेण ग्रहेभ्यश्रतुरश्चतुरोमुष्टी-

<sup>.</sup> १. सटी चंपक घ, घु, पाठ: ।

निरूपेनरासां सर्वानां देवनानां द्वाने देवेण्या उष्टं निर्वपा-मीति चतुरोस्टीसिवेपेन् ॥ यद्। तु प्रतिग्रह्मटोत्तरदातं सहस्रं वा होमं कर्नुभिच्छिन नदा सुधिचनुष्टयनिवीपसम्पादिन-द्रव्यस्य होमापयीसत्त्रेन पूर्वोक्तिनिवीपानन्तरं होमपर्याप्तं द्रव्यं नुष्णीं निर्वेषेत्॥ एवं निरूप्य देवनार्थत्वात् त्रिः प्रशाल्य चरं श्रपित्वाभिवार्योदगुडास्य प्रत्यभिवारयेत्॥ याज्ञवत्क्यः॥ "कर्तव्या मन्त्रवन्तश्चरवः प्रतिद्वनः मिति॥ एवं चरुश्रयणानन्तरं यथागृह्यं परिस्तरणाद्याज्यसंस्कारान्तकर्भकरणानन्तरं यजमानो यष्टव्यः॥ देवतोहेरोन होमी यद्व्यत्यागं कुर्वीत॥ याजमानिकत्वात् स्वत्व त्यागस्य युगपद्नेकर्तिकः दाध्ये कर्नणि बत्याहृतिस्वत्वत्यागस्य कर्तुमशक्यत्वत् ॥ नवायं प्रवागः ॥ सूर्व सोम भौम वृथगुरु शुक रानैश्वर राहुकेतु रहासास्यनद्विष्णु त्रहोन्ह्यमकार चित्रगुसाग्नि जलभूविष्णु राकेन्द्राणी प्रजापति सर्व ब्रह्म गणपति दुर्गा वायव्यो-गृह्यो काधारदेवनाभ्यश्च प्रायश्चित्ताहृतिदेवताभ्यः स्विष्ठकृद्यये चेदं सम्पादिनं समिचवीज्यबीहिनिलयवादि मधा लक्तित्यभिलपेत्॥ केचन गृहपाकादोदनमुद्भृत्य ग्रहादीनुद्दिश्य जुह्नति ॥ तत्र शिष्टाचार एव प्रमाणम् ॥ एव बुह्निय त्यागे कृत इध्ममादायाज्यभागौ चक्षुषी हुन्वा सूर्यादिग्रहानु दिइय हो मार्थे सम्पादितेन सभिदादिइह्येण प्रतिग्रहं प्रतिइह्यं द्शद्शाहुतीहुत्वा अधिदेवनादीनुहिइय प्रत्येकं निस्न स्निस्न एकैकां वाऽऽहुतीहुत्वा चत-मृभिन्यीहृतिभिश्चतम् आहुनीईत्वा पश्चात् प्रतिग्रहमप्टाविंशति-रष्टोत्तरदानं अष्टोत्तरसहस्रं वा आविहनकमेण होम: कार्य: ॥ तत्रापि समिबवीज्यनिलाद्य इति कमः॥ समिद्।ज्यचरु-तिलाद्य इति वा॥ अधिदेवनादीनामप्रधानदेवनात्वाद्धोमे न्यून-सङ्ख्यात्वस्वीकरणम्॥ आसां समिधः पालाइय एव॥ मत्स्य-पुराण ॥ क्वचन याज्ञबल्क्यश्च ॥

> "अर्कः पालाशः खदिरस्त्वपामागोऽथ पिप्पलः। उदुम्बरः शमी दृवी कुशाश्च समिधः स्मृताः॥ एकैकस्याष्टशतमष्टाविंशतिरेववा। होतव्या मधुसर्पिभ्यो द्द्ना चैव समन्विताः"॥

अनेन वचनेन मध्वाज्यद्ध्नो सामिद्श्वने समुचयोवगम्यते॥ याज्ञवल्क्यस्तु विकल्पमाह॥

"होत्रच्या मधुसर्पिभ्याँ द्वा क्षीरेण वा पुनः"॥ इति ॥ स्मृतिपुराणयोः स्मृतेः प्रावल्यात् पुराणवाक्यस्थश्रवाद्यो बा-शब्दार्थो ग्राह्यः॥ तथा मध्वादीनि समिद्श्रनेन विकल्पितानि॥ चिन्तामणौ॥

> "समिवश्चात्र कर्तव्या अष्टोत्तरसहस्रकाः। अष्टोत्तरदातं वाथ अष्टाविंदातिरेव वा॥ समिधां लक्षणं वक्ष्ये सङ्ख्यामासां तथैव च। विशीणी विदला हस्वाः वकाः ससुषिराः कृशाः॥ अतिस्थूलातिदीघीश्च समिधः कार्यनाशनीः। विशीणीऽऽयुः क्षयं कुर्या द्विदला पुत्रनाशिनी ॥ सुषिरा व्याधिजननी कृशाच रिपुवर्डनी। दीर्घा विदेशगमनी स्थूला चात्मविनाशनी ॥ अकृशा सुसमा स्थूला साद्री च सुपहाशिनी। प्रादेशान्ताधिकान्यूनाः समिधः सर्वकर्मणि॥ अर्को नारायते व्याधि पालाराः सर्वकामदः। खद्रिश्चार्थलाभाय अपामार्गः सुद्र्यनः॥ अश्वत्थः सर्वकामाय सौभाग्योदुम्बरस्तथा। शमी शमयते पापं दूर्वीऽऽयुःसुविवर्द्धनी ॥ कुशा धर्मार्थकामानां रक्षणं रक्षसां विदुः। अष्टोत्तरं तु साहस्रं रातमष्टाधिकं तथा॥ अष्टाविंशतिरष्टी वा एकैकस्य तु होमयेत्। होमान्ते दक्षिणां दद्यात् शान्त्यर्थे पुष्टिवर्डनीम्"॥

मत्स्यपुराणे॥

"देवानामिष सर्वेषामुणांशुपरमार्थावित्। स्वन स्वेनैव मन्त्रेण होतव्दाः सिमधः पृथक्॥ होतव्यं च घृताचत्र चरु भक्तादिकं पुनः। मन्त्रैर्दशाहुतीर्दचात् होमं व्याहृतिभिः पुनः॥ मन्त्रैर्दशाहुतिरित्यादि होमार्थ संपादितेन सिमदादिना ग्रहेभ्यः प्रत्येकं दशदश आहुतीर्दचात्। अधिदेवतादीनां प्रत्येकं निम्नस्मित्र एकेकाँ चा इत्यादिन्ययः । होसं व्याहृतिभिः पुनरितिभृस्याद्दन्यायाभिश्चनतृभिश्चनक आसुनयं। देयाः॥

" उड्ड खाः प्राहुत्वा चा कुर्नुस्थिणपृह्नवाः । सु मन्त्रवन्नश्च कर्नच्याश्चरवः प्रतिदेवतम् ॥ हुत्वा तु तां अस्त सस्यक् तता होमं समारभत्। आकृष्णेनिति स्याय हासः कायां विजनमना ॥ इमं देवेति मोमाय ब्राह्मणा जुहुयात् पुनः। अग्निर्मृधेनि भौमस्य उद्दृध्यस्व वुधस्य च॥ बृहस्पनेऽति जीवस्य शुक्रस्याहान्परिसृतः। शहो देवी: शनेमेन्त्र: काण्डातकाण्डाच राह्व ॥ केतुं कृण्वन्तु केतृनां ग्रहमन्त्राः प्रकीर्तिताः। रुद्रं व्यम्बकमन्त्रेण यवार्यहाँ समाचरेत्॥ आपोहिष्ठेत्युमायाश्च स्योनेनि स्वामिने नथा। विष्णोरिदं विष्णुरिति ब्रह्मा ब्रह्मेनि मन्त्रनः॥ त्रातारमिन्द्रममन्त्रेण इन्द्राय जुहुयात् पुनः। तथा यमस्य च आयं गौरिति होमः प्रकीर्तितः॥ कालस्य ब्रह्मजज्ञान मिति मन्त्रः प्रशस्यते। चित्रगुप्तस्य मंत्रस्तु "चित्रावसां" प्रकीर्तिनः॥ अग्निं दृतिभिति मन्त्रेण वहाँ च जुहुयादुयः। उदुत्तमं वरुणेति अपां मन्त्रः प्रकीर्तितः॥ भूमेः पृथिव्यन्तरिक्ष मिति वेदेषु पाठतः। सहस्रशीर्षा पुरुषः विष्णोर्मन्त्र उदाहृनः॥ इन्द्रायेन्दुमिनि मन्त्रः शकस्य च प्रकीर्तिनः। १श्रीश्रेनेति मन्त्रेण इति देव्याः समारभेत्॥ प्रजापतेः पुनहोंमः प्रजापत इतिस्मृतः। नमो अस्तु सर्पेभ्य इति सर्पाणां मन्त्र उच्यते॥ एष ब्रह्म।यऋत्विय इति ब्रह्मण्युदाहृत:। विनायकस्य चातून इति मन्त्रो बुधैः स्मृतः॥

१ डत्तानपर्णो सुभगे इति घ, पु, पाठः २७ मदन.

ज्ञानवेद्स मन्त्रेण दुर्गायां जुहुयाहिवः। यावाङ्करोति मन्त्रेण अन्तरिक्षं तु पश्चिमे॥ वायोजेनेति मन्त्रेण वायुमन्त्र उदाहृतः। द्स्रा युवाकवेति तु अश्विभ्यां मन्त्रमुचरेत्॥ पूर्णाहृतिश्च मूर्द्धानं दिव इत्यभिपातयेत्"।

अथ होममन्त्रः॥ आकृष्णेनेति मन्त्रस्य हिरण्यस्तृप ऋषिः॥ सविता देवता॥ त्रिष्डुप् छन्दः॥ सूर्यशितये समिद्।दिसम्पादि तद्रच्यहोंमे विनियोगः॥ अ.कृष्णेनेति मन्त्रः माध्यंदिन पाठः॥ तैत्तरीयाणां तु आसत्येन रजसावर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य च । हिरण्ययेन सविना रथेनादेवो याति भुवनाविपद्यन् ॥ इमं देविति सोममन्त्रस्य गौतम ऋषिः॥ सोमो देवता॥ त्रिष्टुप् छन्दः ॥ सोमत्रीतये समिदादिकं पूर्ववत् ॥ इमं देवेति माध्यंदिन पाटः मन्त्रः। तैत्तरीयाणां तु आप्यायस्वसमेतुने विश्वतस्सोम-वृष्णियं। भवा वाजस्य संगथे॥ अग्निर्मूद्देति मन्त्रस्य विरूप ऋषि:। अंगारको देवता। गायत्री छन्दः अंगारकपीतये समिदादिसंपादित-द्रव्यहोमे विनियोगः। अग्निर्मूडी दिवः ककुत् पतिः प्रथिव्या अयं-अपां रेतांसि जिन्वति ॥ उद्बुध्यस्वेति बुधमन्त्रस्याग्नि ऋषिः॥ बुधो देवता ॥ त्रिष्टुप् छन्दः॥ बुधप्रीनये ॥ उद्बुध्यस्वेति भन्त्रः। बृहस्पत इति मन्त्रस्य गृत्समद् ऋषिः॥ बृहस्पतिर्देवता॥ अनुष्दुप् छन्दः ॥ बृहस्पति प्रीतये० ॥ बृहस्पत इति मन्त्रः ॥ अन्ना-त्परिस्नुन इति वैश्वदेवकाण्डान्नः पातित्वाहिश्वे देवा ऋषयः ॥ शुक्रो देवना ॥ षर्पदा जगती छन्दः ॥ शुक्रप्रीतये० अन्नात्परिस्रुत-मिति मन्त्रः ॥ स्वाहा ॥ अधिकं तैत्तिरीयशाग्वे दोक्तम् ॥ शन्नो देवीरिति रानैश्चरमन्त्रस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः॥ रानैश्चरो देवता॥ उिष्णक् छन्दः ॥ रान्नो देवीरिति मन्त्रः ॥ कयान श्चित्र इति राहु-मन्त्रस्य वामदेव ऋषिः॥ राहुर्देवता॥ गायत्री छन्दः॥ राहुशीतये०॥ कयानश्चित्र इति मन्त्रः॥ काण्डात्काण्डाद्या॥ केतुं कृण्वन्निति केतुमन्त्रस्य मधुछन्दा ऋषिः ॥ केतवो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥ केतुर्पतिये ।। सम्पादितः सर्वमन्त्रैश्च ॥ केतुं कृण्वन्निति मन्त्रः॥ इति ग्रहमन्त्राः॥ अथाधिदेवतामन्त्राः॥ त्र्यम्बकमिति रुद्रमन्त्रस्य

विस्ट ऋषिः॥ स्ट्रोद्वना॥ अतुष्टुष् छन्दः॥ ध्यस्वकमिनि मन्त्रः॥ श्रीश्चवद्त्रन्दः । विष्णोरराष्ट्रम् ॥ श्रा ब्रह्मन् ॥ सजापिमन्द्रः ॥ यमाय त्या ॥ काविरसि चित्रावसी ॥ ग्रहदेवता अधिदेवताश्चा-स्मिन्मानं ॥ अयाधिद्वताः॥ स्वः ॥ आयो अधाविद्सि ॥ इदं विष्णुः॥ इदं द्वी। प्रजापनेन ॥ नमास्नु ब्रह्मजज्ञानम् ॥ अधिद्वना वसि-प्ठोक्ता मन्त्राः॥ अथ प्रत्यधिद्वना॥ आना भद्रानुवांकन वसिष्ठेन प्रदर्शिता ॥ अथ विनायकादि पश्च देवता मन्त्राः॥ आतृन इत्यस्य विनायकमन्त्रस्य कुसीद् तुरशीदी ऋषिः॥ विनायको देवना॥ गायत्रीं छन्दः॥ विनायकप्रीनये०॥ आतून इति मन्त्रः॥ जानवेद्स इति दुर्गामन्त्रस्य कद्यम कविः॥ प्राक्तनमन्त्रस्यतन् हिः लिखितम् पुस्तके, दुर्गा देवता॥ त्रिष्ठुप् छन्दः॥ दुर्गातीनये०॥ जातवेदस इति मन्त्रः॥ वाया य ते वायुमन्त्रः॥ या वां कहोति मन्त्रः आका-शस्य॥ दस्रा युवा कव अश्विनीकुमारयोर्भन्त्रः॥ एषा उषामन्त्रस्य प्रस्कण्व ऋषिः॥ अन्विनौ द्वना॥ त्रिष्ठुप् छन्दः॥ अश्विपीतये०॥ एवा उवा अपूर्व्या व्युच्छिति प्रिया दिवः स्तुवेवां अश्विना बृह्त स्वाहा॥ एभिमेन्त्रैस्सूर्याचानां देवतानां पूर्वोक्तप्रकारेण होमं कृत्वा जयादि होमकरणपक्षे जयादीन् हुत्वा प्रायश्चित्ताहुनीईत्वा मूर्थानं दिव इत्यनेन पूर्णोइति जुहुयात्॥ सृधानं दिव इत्यस्य भनत्रस्य भरद्वाज ऋषिः ॥ वैश्वानरो देवना ॥ त्रिष्टुप् छन्दः पूर्णाहुतिहोमे विनियोगः॥ सूर्धानं वासंद्विरां पानायोपरि

> "औदम्बरीमथाद्री च ऋज्वीं कोटरवर्जिनाम्। बाहुमात्रां स्त्रृचं कृत्वा नतः स्तम्भद्रयोरित ॥ घृतधारां नथा सम्यगन्नेरुपरि पातयेत्"।

अश्रयं प्रकारः ॥ वध्वोपरिस्तम्भविधृतामौदुम्बरीभक्तिप्रमाणां स्त्रुचं निधाय तदुपरि शृङ्खलाविधृतेन निर्मलघृतपूरितेन क्रम्भेनाधे। यवमात्राछिद्रेणाज्यं मुश्चताऽग्रेरुपरि वासोद्धीरां च पात-यत् ॥ तस्यां घृतधारायां स्त्रुक् प्रणालितयाऽग्रौ पतन्त्या माग्नेयादीनि स्कानि श्रावयेत्॥ तत्राग्नेया अग्निमीडे पुरोहित-मित्यादि मधुछन्दा आर्षे गायत्री छन्दस्कम् ॥ वैष्णवन्तु विष्णोर्नु-

क्मिन्यादि यह में द्वित्रसम्मार्थमनुष्ट्य छन्द्रसम्॥ रीदं च आत पिनरिनि पश्चर्शर्च गृत्समदार्षे श्रेष्टुभम्॥ गृत्द्वं स्वादिंग वि द्श्यं गायतं महावेखानरम् ॥ सहावेखानराख्यं आरण्यके षष्ठे प्रपांट सामहयम् ॥ एतच वेथ्वानराख्यमार्थ वैथ्वानरदैवतं जगती पङ्गी बृहनी छन्द्रकम् ॥ ज्येष्ठमाम तु मूर्घानं दिव इत्यस्यामृचि गींनम् ॥ तच भरहाजांषं चैश्वानरदेवनांषं त्रेष्टुभम् ॥ तमानं दिव इति मन्त्रः ॥ इयश्च पृणाहितः फलसहिता भवति ॥ केचन स्विष्ट-कृदोममिच्छन्ति ॥ अनः स्विष्टक्कदोमपक्षे प्रायश्चित्ताहुतिपूर्व जयादिहोमानंतरं स्विष्टकृदोमः॥ जयादि होमाकरणपक्षे प्राय-श्चित्ताहुतिभ्यः पूर्वमेव स्विष्टकृत्॥ यथाह गोभिलः " पाक् स्विष्टकृत आवाप " इति॥ अस्यार्थः॥ आवापः प्रक्षेपः॥ च समिदादिहाँमा बिहिताः ॥ जयाद्यो हि कर्मसमृद्धिकामेन हूयन्ते॥ अतः समृद्धिकामो नात्र प्रक्षिप्यन्त इत्यारा जयाद्यः॥ एवमन्यत्राप्यावापक्षव्दो विज्ञेयः॥ आवापः स्विष्टकृतः स्विष्टकृडोमात्प्राग्भवति॥ अग्रये स्विष्टकृते स्वाहेति स्विष्टकृदोममन्त्रः क्रुष्माण्डहोसप्रकरणोक्तमन्त्रो ग्राह्यः॥ अतश्र स्विष्टकृद्धोमान् हुत्वा ततः स्विष्टकृतं च हुत्वा फलभूयस्त्वकामो वसोर्द्धारां जुहोति॥ तत्प्रकारस्तु चिन्तामणी "घृतकुम्मं वसोर्द्धारां विहिताः चमका तुवाका रुद्रविधान प्रकरणद्शितः॥ तेषामाभ्रेपादि मानकत्वात्॥ गो अग्नेत्यात्मकस्य साम्नो लिखितुमशक्यत्वा चेनान्याग्नेयादिसूक्तानि पाठतो न क दर्शिनानि ॥ यानि चाग्निमींडे विष्णोर्नुकां आते पितः स्वादिष्ट्येती कतः सुक्तानि अग्रे दर्शितानि तानि तानि प्रदर्शितार्थानि॥ अन अन्यान्यपि अग्न्यादिदैवत्यानि स्वशाखासमाम्नातानि यथान्यासं पठेत्॥ ये च सूर्यसोमादि प्रका-शकाश्च॥ आकृष्णेनेत्येवमाद्यो मन्त्राः पूर्वप्रद्शिता स्तेऽप्युपलक्ष-णार्थाः॥ तस्मात्स्वशाखापरिपाठिताः सूर्यसोमादिप्रकाशका यथोपासं होमादिकर्मसु ग्राह्याः॥ तत्तथा तदार्षादिकमपि विज्ञेयम्॥ अथ प्रकृतोपयुक्ता मीमांसा प्रस्तूयते॥ तद्यथा॥ चत्वारो विधयः॥ उत्पत्तिविधिर्विनियोगविधिः प्रयोगविधिरधिकारविधिरिति॥ अज्ञा-'तज्ञापनं उत्पत्तिविधिः॥ एतच मीमांसायां द्वितीयाध्यायप्रमेयं॥

रापन्त्वाज्ञापनं विनियोगविधिः॥ एतच तृतीधाध्यायमतिपाद्यम्॥ प्रयोगविधि:-इतिकर्नव्यताविधि:॥ अङ्गानां कमाद्विधिरित्यर्थ:॥ एतनु चनुर्थपश्चमाध्यायप्रमेयम्।। अधिवार्विधिः-कर्मपद्संबोधनं कर्नुविशेषविधिरिति यावत्-अयं च विधिः पष्टाध्यायम्मयः ॥ एवं स्थित यत्र पृथग्वाक्यान्युत्पन्नविनियोगादिविवायकानि दिचन्ते तत्र चत्वारोपि विधयश्चनुर्भिवीक्यैः सम्पद्यने॥ यत्र वाक्यानि तत्र यथायोगं त्रिभिरेव वाक्यैविधिचतुष्टयनिर्वाहः॥ यत्र तु हे तत्र तु हाभ्यां विधिचतुष्टयनिष्पत्तिः॥ यत्रचैकं तत्रैकमेव वाक्यं विध्यवस्थाचतुष्टयमनुभवनीत्येवं मीमांसकनिर्णयः॥ एवमेव प्रकृतेऽपि आवाहनप्रभृति विसर्जनान्नरेष्प्चारेषु यत्र यत्र पृथक् भन्त्राः विहिताः तत्र तत्र नैः मंत्रैः ने उपचाराः कर्नव्याः येषु येषु उपचरिषु विदेषिण न विनियुक्ता मन्त्राः नेष्वप्यु वचारेषु नक्तदेवता-प्रकाशका आवाहनहोमादिषु विनियुक्ता एव मन्त्राः कर्तुरिच्छया शेषनां भजन्ते ॥ यद्यप्यग्निर्मूर्थी दित्र इत्याद्ये। मन्त्रा अग्न्यादि प्रकाशकत्वेनाग्न्या ६दैवत्या न साक्षाङ्गैमादिपकाशकास्तथापि गाईपत्यमुपतिष्ठत इतीन्द्रप्रकाशकाः या ऋचस्तु गाईपत्योपस्थाने शेषत्वबोधनादि यथाकथित्रिदिन्द्रादिपदानामिदि परमैश्वर्य इत्या-चर्थाचिन्तनेन योगपूज्या:गाईपत्ये वृत्तिरिवाग्निर्मूर्घो दिव इति मन्त्रो भौमाय कीर्तयेदित्यादिभिः पूर्वप्रदर्शितवाक्येरग्निर्भेत्यादि मन्त्रा-णां भौमादिशेषत्वशेधनाद्गन्यादिपदानां भौमादिषु यथाकथश्चि-द्वात्तिरवगन्तव्या साच वृत्तिरेवं गत्यथीद्गिधातीरक्षिञ्च उत्पन्नः॥ भौमोषि गमनशीलः॥ अथवाऽग्निवर्णत्वाद्भौमस्याग्निशब्दवा-च्यत्वम् ॥ उद्बुध्यस्वाम्न इत्यत्राप्यमिशब्दः पूर्ववत् बुधे वर्तते ॥ भूयिष्ठत्वाद्वा उद्बुध्यस्वेत्यस्मिन् पदे बुधवर्णश्रुते-र्वाऽप्यक्षर साम्यान्निर्जूयादिति श्रुतेः॥ यथा पर्यकः कर्यपो भवनीति श्रुति:॥ अन्नात्परिस्रुत इत्यस्मिन् मन्त्रे विपानं शुक्रमन्यस इति शुक्रपदं नामसाम्याच्छुके वर्तते ॥ शक्नो देवीरिति मन्त्रे शनिनाम-स्मारकस्य दां न इति वर्णद्रयस्य विद्यमानत्वात् स मन्त्रः दानिद्यो-तकः॥ कयानश्चित्र आभुवद्खित्र चित्रपदं श्रूयते॥ चित्रस्य राहुः यतः शिरसा लक्ष्यते ॥ अन्येव दिशाऽन्यत्रा प्यूहनीयम् ॥ एवं नसंद्यताप्रकादाकत्वमवगननव्यम् ॥ या तेनेत्युच्यते सा
देवनेति सर्वानुक्रमणिकापरिभाषायामिभधानात्॥ अन्यथाऽन्या
पृज्याऽन्यमन्त्राभिधेयेतिविरोधः स्यात्॥ अथ प्रकृतमनुसरामः॥
एवं पूर्णीहुत्यनन्तरं वसुधारां विश्वाय गृद्धोक्तप्रकारेण पूर्णपात्रविमोकादि कर्म कृत्वा पूर्वस्थापितवारुणकलदामादाय वस्यमाणमःत्रैर्वस्यमाणलक्षणोपेतै ई जैः सपत्नीकपुत्रादि परिवृतस्य यजमानस्याभिषेकः कार्यः॥ तथा च मत्स्यपुराणे—

"अथाभिषेकमन्त्रेण वाद्यमङ्गलगीतकैः। पूर्णेकुम्भेन तेनैव होमान्ते प्राग्रद्ङ्खेः॥ अव्यङ्गावयवैद्रिद्यन् हेमस्रग्दामधूपितैः। यजमानस्य कर्तव्यं 'स्नपनं मूर्धि तै द्विजैः"

अभिषेकमन्त्रेणेत्येकवचनं मन्त्रोपाध्यभिप्रायेण ॥ वाद्यमङ्गल-गीनकैरिति सहार्थे तृतीया॥ कुम्भेन तेनैवेति। तेन। पूर्वे ईशान-दिग्भागस्थापिनेन॥ एवकारेण कलशान्तरेण तदुद्कं नीत्वाऽभिषेको निषिध्यते॥ प्राङ्मुलैरिति स्नपनकर्तृकर्तिविग्वशेषणम्॥ अधमभि-प्रायः॥ यदि यजमानः पूर्वाभिश्चत्वस्तर्हि विजा उत्तराभिमुत्वाः॥ ईशानदिङ्मुत्वा वा॥ दिक्त्रयस्यापि माङ्गलिकत्वात्॥ चतुर्भि-रित्येतच वृत्रर्त्विज उग्लक्षणार्थम्॥ अथाभिषेकमन्त्राः॥ तत्र वैदिकैः स्वशाखोक्तमन्त्रा प्राह्याः॥ स्मार्तमन्त्रा स्तुः—

> 'सुरास्त्वामिभिषिश्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। वासुदेवो जगन्नाथ स्तथा सङ्गर्षणो विसुः॥ प्रयुम्नश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते। आखण्डलोऽग्निभगवान् यमो वै निर्कतिस्तथा॥ वरुणः पवनश्च धनाध्यक्षस्तथा शिवः। ब्रह्मणा सहिताः सर्वे दिक्पालाः पान्तु ते सदा॥ कीर्तिर्लक्षमी धृतिर्मेधा पृष्टिः श्रद्धा किया मितः। बुद्धिरुज्जा वपुः शान्तिः तुष्टिः कान्तिश्च मातरः॥ एतास्त्वामिभिश्चन्तु देवपत्न्यः समागताः। आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुधो जीवसितार्कजाः॥

१. ' चतुर्भिः स्नपनं द्विजैः ' इति घ पुस्तकशाठः समीचीनः

ग्रहास्त्वामिभिश्चन्तु राहुः केतुश्च तिनाः।
देवदानवगन्धर्वयक्षगक्षमपत्रगाः॥
ऋषया मुनया गावा देवमानर एव च।
देवपत्नया हुमा नागा देत्याश्चाप्मरमां गणाः॥
अस्त्राणि मर्वशास्त्राणि राजाना वाहनानि च।
औषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च ये॥
सरितः सागराः शैलार्नीर्थानि जलदा नदाः।
एने त्वामिभिषश्चन्तु मर्वकामार्थनि हथे॥॥

एवं स्नापयित्वा पूर्वीपक्षितिः सर्वोषधिगन्यादिभिः सपत्नीकं यजमानं स्नापयत्॥ सर्वीपधादिभिः स्नानाय नैमेस्तकप्रभृति गात्राण्यनुतिष्य पश्चान्निमेलादंकन स्नानम्॥ नतः शुक्काम्बरधरः सन्नग्नेः पश्चाद्वस्थित ऋत्विग्भयो दक्षिणां द्यात्॥ मन्स्यपुराणे—

"ततः शुक्काम्बरधरः शुक्कमाल्यानुलपनः।

सर्वीषधैः सर्वगन्धैः स्नापिनो वेदपुङ्गवैः॥

यजमानः सपत्नीक ऋत्विअश्च समाहिनाः।

दक्षिणाभिः प्रयत्नेन पूजयेद्गतविस्मयः"॥

अत्रायं दक्षिणादानप्रकारः॥ वरणक्रमेणोदङ्मुक्षेषपविष्टायर्तिवजे प्राङ्मुक उपविष्टा यजमानः कुरायवजलपाणिःसन् वक्ष्यमाणं नत्त-देवतामन्त्रं पठित्वा कृतस्यैतस्य कर्मणः साद्रुण्यार्थममुकगोत्रा-यामुकरामेणेऽमुकवेद्षध्यायिनेऽ उकद्रव्यं संप्रदद् इतिवा द्रातुनुत्सृ-जामीतिवा वदेदिति दक्षिणा अपि॥ मत्स्यपुराणे -

"स्याय किपलां घेतुं द्याच्छाङ्खं तथैन्द्वे। रक्तं धुरन्धरं द्या द्रौमाय ककुद्दान्वितम्॥ बुधाय जातरूपश्च गुरवे पीतवाससी। श्वेताश्वं दैत्यगुरवे कृष्णां गामकस्नवे॥ आयसं राहवे द्या त्केतुभ्यः छागमुन्तमम्। सुवर्णेन समा कार्या यजमानेन दक्षिणाः"॥

धुरन्धरोंऽनङ्कान् ॥ जातरूप= सुवर्णः ॥ सुवर्णेन समा इति स्र्यस्य दक्षिणा धेनो यावती मूल्येन या या दक्षिणा न्यूना भवति त्वावन्म्ह्यं खुवर्णं तस्याः तस्याः पूर्णा तत्तत्ममकालमेव दात-ह्यम्॥ तचात्र सुवर्णमन्त्राः ष्ट्रथक् ष्ट्रथक् पठनीयाः॥ "सुवर्णमथवा द्याद्वर्ग्या येन तुष्यति। स्वमन्त्रेण प्रदातव्याः सर्वाः सर्वस्य दक्षिणाः इति चिन्तामणां द्र्शनात्॥ एतचाल्पयनविषयम्॥ प्रमृत्यमेन स्वस्य मृह्यसमं खुवर्णे दातव्यम्॥ गवाद्यभावे तु तन्मृह्यसुवर्णे दातव्यम्॥ तत्राप्यह्पधनेन प्रथमोपात्त गोमूह्यंः तत्राप्यशक्तः श्रेत् ग्गवामभावे निष्कं स्या त्तद्धं पाद्मेव चेः ति दिशा मर्वत्र परिकल्पनीयं॥ तत्र क्रमेण मन्त्रा अपि मत्स्यपुराणे॥

किपलादानमन्त्रः 'किपिले सर्वदेवानां पूजनीयासि रोहिणि। तीर्थदेवमधी यस्मा दतः शान्ति प्रयच्छ मे"॥ अथ शङ्खदानमन्त्रः॥

" पुण्यस्त्वं द्वाङ्ख पुण्यानां मङ्गलानान्तु मङ्गलम् । विष्णुना विधृतो नित्य मतः ज्ञान्ति प्रयच्छ मे "॥ अधर्षभदानमन्त्रः॥

" धर्मस्तवं वृषरूपेण जगदानन्दकारक । अष्टमूर्तेरधिष्ठान मतः शानित प्रयच्छ मे " ॥ हिरण्यदानमन्त्रः ॥ "हिरण्यगर्भगर्भस्तवं हेमवीजं विभावसोः। अनन्तपुण्यक्तत्रदं अतइशान्तिं प्रयच्छ मे"॥

पीतवस्त्रदानमन्त्रः॥

" पीतवस्त्रयुगं यस्माद्वासुदेवस्य वहुभम्। प्रदानात्तस्य मे विष्णुरतः शान्ति प्रयच्छ मे "॥ अश्वदानमन्त्रः॥

" विष्णुरश्वस्य रूपेण यसमाद्मृतसम्भवः। चन्द्रार्कवाहनेः नित्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे "॥ घेनुदानमन्त्रः॥

" धेनुस्त्वं पृथिवी सर्वा यस्मात्केशवस्त्रिना। सर्वपापहरा नित्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे "॥ लोहदानमन्त्रः॥ " यस्मादायस कर्माणि अदाधाराणि मर्बदा। हे लाह लाङ्गलादीनि तस्माद्यानि प्रयच्छमे ॥ छागदानमन्त्रः॥

"यस्मारवं छाग यज्ञाना माहुतित्वे व्यवस्थितः। यानं विभावसोनित्य मतः ज्ञानित प्रयच्छ मे "॥ तत्तत् ग्रहोक्तमुख्यदक्षिणाभावं सर्वेभ्य आदित्येभ्यो यथा शक्त्य-लङ्कृतामेकैकां गां द्यात्॥

तत्र गोद्।नमन्त्रः॥

" गवामङ्गेषु निष्ठानि सुवनानि चतुर्द्श । यस्मात्तस्मातसुग्वं मेस्या दिह्लाके परत्र च "॥

सर्वेष्विप दक्षिणापक्षेषु पूर्वोक्तदक्षिणाव्यतिरेकेण द्यान-रत्नानि भूमिमृत्विरभयोवाऽन्येभयो ब्राह्मणेभयो दक्षिणा देया॥ एतच विभवे सति॥ तत्र द्यादानमन्त्रः॥

"यस्माद्शून्यं शयनं केशवस्य शिवस्य च। शय्या ममाप्यशून्यास्तु तस्माज्जन्मनि जन्मनि"॥ रत्नदानमन्त्रः॥

"यथा रत्नेषु सर्वेषु सर्वे देवाः प्रतिष्ठिताः। तथा शानित प्रयच्छन्तु रत्नदानेन मे सुराः "॥ अथ भूमिदानमन्त्रः॥

> "यथा च भूमिदानस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्। दानान्यन्यानि मे शान्ति भूमिदानाद्भवत्विह"॥ एवं सम्पूजयेद्भत्तया वित्तशाठयविवर्जितः। वस्त्रकाञ्चनरत्नाचै मील्यगन्धानुलेपनैः"॥

एवं ग्रहादीन् सम्पूज्य दक्षिणादानान्तं कर्म कृत्वा वर्ह्व प्रद्क्षि-णीकृत्य ग्रहवेदिकासमीपं गत्वा सूर्यादीन प्रदक्षिणीकृत्य च तेभ्यः पुष्पाञ्जलिं द्यात्॥ विसर्जयेत्॥ अथ विसर्जनमन्त्रः॥

"यान्तु देवगणाःसर्वे पूजामादाय पार्थिवात्। इष्टकामप्रदानार्थे पुनरागमनाय च"॥ २८ महन.

## पार्धिवात्त्रदेशाचान्तिवत्यर्थः ॥

"अनेन विधिना यस्तु ग्रहपूजां समाचरेत्। सवीन कामानवामोति प्रेत्य स्वर्गे महीयते॥ यस्य पीडाकरो नित्य मत्पवित्तस्यवा ग्रहः। तन्तु यत्नेन सम्पूज्य रोषानभ्यर्चेयेड्डघः"॥

तन्तु घतनेनेति पीडाकरं ग्रहम् ॥ यत्नेन प्रयत्नेन ॥ पीडाकरं ग्रहं पूर्वोक्तरीत्याऽधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं पूजियत्वा शेषानिप ग्रहान् पुष्पाञ्चल्यादिभिर्यथाशक्ति सम्पूजयेत् ॥ इयं च प्रतिक्रल-ग्रहपूजा तत्त्वसारे कर्तव्या ॥ राहुकेत्वोः एथक्त्वाभावान्भन्दवारो ग्राह्यः॥ "शनैश्चरादीन् मन्द्वारे तु पूजियेन् प्रयतोनरः" इति बौधाय नकारिकातः॥

"ग्रहा गावो नरेन्द्रा श्च ब्राह्मणा स्तु विशेषतः। पूजिताः पूजयन्त्येते निर्दहन्त्यवमानिताः॥ तस्मान्न दक्षिणाहीनं कर्तव्यं भूतिमिच्छता। विवाहोत्सवयज्ञेषु प्रतिष्ठादिषु कर्मसु॥ निर्विद्यार्थे सुनिश्रेष्ठ तथों हेगाश्रितेषु वै"।

इति नवग्रहयज्ञः॥

अथ कर्माविपाकोपयुक्तमथादि सुवर्ण रजत धान्य भृमि-प्रमाणम्। तत्र याज्ञवल्क्यः॥

> "जालसूर्यमरीचिस्थं त्रसरेणू रजः स्मृतम्। तेऽष्टौ लक्षास्तुतास्तिस्रो राजसर्षप उच्यते॥ गौरस्तु ते त्रयः षट्के यवोमध्यं तु ते त्रयः। कृष्णलाः पश्चते माष स्ते सुवर्णस्तु षोडश्॥ पलं सुवर्णाश्चत्वारः पश्च वापि प्रकीर्तितम्। त्रयः कृष्णलः

इत्यादि॥ ते मध्यं यवास्त्रयः कृष्णलः॥कृष्णलो गुञ्जा॥ ते कृष्णलाः पञ्च माषकः॥ ते माषाः षोडदा सुवर्णः॥ चत्वारः सुवर्णाः पलम्॥ पञ्च सुवर्णाः पलं वा॥ अगस्त्यप्रोक्तोपि॥ "यवःस्याः सर्वपैः षड्डि ग्रंजा च स्यान्त्रिभिर्यवैः। गुञ्जाभिः पश्चभिश्चैको मापकः परिकीर्तिनः॥ भवेत् षोडशभिर्मापैः सुवर्णस्तः पुनः स्मृतः। चतुभिः पलमेतस्य दशशो धरणं विदुः॥

एतस्य पलस्य द्राँच घरणं विदुः। द्शपलानि घरमित्पर्थः॥ तथा च मनुः॥ "पर्ञ सुवर्णश्चत्वारः पलानि घरणं द्रो"ित सुवर्ण-प्रमाणम्॥ अथ रूप्यप्रमाणम्। याज्ञवल्क्यः॥

> " डे कृष्णलेख्ण्यमाषो धरणं षोडशैव ने। शतमानन्तु द्शमि धरणैः पलमेव च॥ निष्कः सुवर्णाश्चन्वार " इनि॥

हे कृष्णहे हे गुन्ने पूर्वोक्तरूप्यमाषो भवति॥ सध्यमयवषट्क-परिमित एको रूप्यमाषो भवतीत्यर्थः॥ ते माषाः षोडश घरणम्॥ दशिभर्षरणैः शतमानमित्युच्यते॥ तदेव पलमिधीयते॥ चत्वारः सुवर्णा निष्कः॥ अत्र रजतप्रमाणे हेमप्रमाणोक्तसुवर्णशब्दोपादानं हेमप्रमाणोक्तमाषप्राप्त्यर्थः॥ अत्र पश्चकृष्णिलको माषः॥ न कृष्ण-लह्यपरिमितः॥ तैःषोडशिभाषि रेणुकः सुवर्णः॥ ते च सुवर्णाश्चत्वारो निष्कम्॥ हेमप्रमाण भृतचतुरसुवर्णमानोन्मिनं रजतं निष्क इत्यर्थः॥ मनुः॥

> "द्वे कृष्णले समधृते विज्ञेषो रूप्यमाषकः। ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चेव राजतः॥ धरणानि दश ज्ञेषः शतमानस्तु राजतः॥ चतुः सौ वर्णिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः"॥

समधृत इति मध्यमयवप्रमाणधृत इत्यर्थः॥ यत्र तैः सुवर्णानिष्क इत्यभिधीयते ॥ सौवौ निष्कं द्यादित्यादिषु तत्र हेमप्रमाण भूतसुवर्णचतुष्ठयोग्नितं हेमद्रव्यमेव हेमनिष्कशब्दवाच्यम्॥ न रजतद्रव्यम्॥ अथ धान्यादिप्रमाणम्॥ स्कन्दपुराणे

> " यवगोधूमधान्यानि तिलाः कङ्गुकुलत्थकाः। माषामुद्गामसूराश्च निष्पावाः सकुलत्थकाः॥

इगानाका श्रेव नीवाराः जातिलाः सगवेधुकाः। कोविदारसमायुक्ता तथा वेणुयवाश्यये॥ ग्राम्यारण्याः स्मृताहोता ओषध्यश्च चतुर्द्शः

# वाराहपुराणे

" पलइयन्तु प्रसृतं मुष्टिमेकं पलं स्मृतम्। अष्टमुष्टिभेवेदिकश्चित्किश्चिद्ष्टौतुपुष्कलम्॥ पुष्कलानि तु चत्वारि आढकः परिकीर्तितः। चतुराढको भवेद्रोण एतन्मानस्य लक्षणम् "॥

## भविष्यत्पुराणे

"पलद्वयं तुप्रसृतं दिगुणंकुडुवं मतम्। चतुर्भिःकुडुवैःप्रस्थः प्रस्थाश्चत्वार आहकः॥ आहकैस्तैश्चतुर्भिस्तु द्रोणस्तु कथितो वुधैः। कुम्भो द्रोणद्वयं सूर्यः खारी द्रोणस्तु षोडदा॥ पलश्च कुडुवप्रस्थ आहको द्रोण एव च। धान्यमानेषु वोद्धव्यः कमशोऽभी चतुर्गुणाः॥ द्रोणैःषोडदाभिःखारीं विद्यत्या कुम्भ एव च। कुम्भैस्तु द्राभिवीहो धान्यसङ्ख्या प्रकीर्तिता"॥

विंशत्या कुम्भ इति विंशतिद्रोणैरित्यर्थः॥ अत्र धान्य-सङ्ख्येत्युपलक्षणम् ॥ एतदेव द्रवद्रव्यविषयेपि ॥ स्कन्दपुराणे पलद्रयेन प्रसूथ मानविमाति ॥ द्रोणद्रयं कुम्भ इत्येक पक्षः॥ कुम्भस्यैव शूर्प इति संज्ञान्तरम्॥ विंशत्या द्रोणैः कुम्भ इत्येकः पक्षोऽपरः॥ पलसहस्रपरिमाणः कुम्भ इति दानविवेकः॥ द्रादश-पलाधिकपश्रशतपरिमाणः कुम्भ इत्यपरे॥ एते च पक्षा देशकाल-शक्त्याद्यपेक्षया योज्याः॥ त्रिकाडयादिनिखंडौ च प्पाद्यानिचिष्टवै (?)

> "मानं तुलाङ्गुलिपस्थैः गुञ्जापश्चाद्यमाषकः । तेषोडशाक्षः कषोऽस्त्री पलं कषेचतुष्टयम् ॥ सुवर्णविस्वो हेम्नोक्ष कुरुविन्दुस्तु तत्पले। तुलास्त्रियांपलशतं भारः स्याद्विंशातिस्तुला ॥ आविना दश् भाराःस्यु शाटको भार आचितः"।

इति धान्यादिकमानम् ॥ अथ भूमिमानम् ॥ मार्कण्डेयपुराणे 
"परमाणुः परं सूक्ष्मं त्रसरेणुर्महीरजः ।

बालाग्रं चाप्यलिख्या च यूका चाथ यवोङ्गलम् ॥

कमाद्ष्रगुणानाहु यैवानष्ट ततोङ्गलम् ।

षडङ्गलपदं प्राहु वितस्तिर्विगुणः स्मृतः ॥

बौ वितस्ती ततो हस्तो ब्रह्मनार्थविजेष्टनात् ।

चतुर्हस्तो धनुद्ण्डो नाडिका तद्युगेन तु ॥

कोशो धनुःसहस्रेवे गव्यूतिश्च चतुर्गुणा।

विगुणा योजनं तस्मात्योक्तं सङ्ख्यानकोविदैः" ॥

### वसिष्ठः

"द्शहस्तेन वंशेन द्शवंशात्समन्ततः। पश्चवाऽभ्यधिकान् द्यादेतद्गोचर्मवोच्यंते"॥

## बृहस्पतिः

"द्शहस्तेन द्ण्डेन त्रिंशइण्डानि वर्तनम्। द्श तान्येव गोचर्म ब्राह्मणेम्यो द्दातियः"॥ मत्स्यपुराणे

> "द्ण्डेन सप्तहस्तेन त्रिंशाइण्डानि वर्ननम्। त्रिभागहीनं गोचर्म मानमाह प्रजापतिः"॥

इति भूमिमानम्॥ इति परिमाणप्रकरणम्॥ अथ कमैविपाक प्रकरणोपयुक्तकृच्छ्रादिलक्षणानि॥ तत्र पादकृष्ट्रस्वरूपापरिज्ञान प्राजापत्यस्वरूपस्य ज्ञातुमक्यत्वात् प्रथमं पादकृष्ट्रमभिषीयते॥ याज्ञवलक्यः

> "एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन तु। उपवासेन चैवायं पादकुष्ट्रः प्रकीर्तितः"॥

एकभक्तं नाम दिवैक स्वोदित मध्याह कालसकुद्भोजनम् नक्तं तु सूर्यास्तमयानन्तर मुक्तकाले सकुत्कृतभोजनम्। दिवा रात्रौ वाऽपार्थितोपनतस्य सकुद्भोजनमयाचितम्। दिवैवाप्रार्थितोपनतभो-जनमित्यपरे। स्वकीयस्य वा परकीयस्य वाऽन्नस्य याचनं यस्मिन्न विद्यते तद्रुक्तमयाचितम्॥ दिवा रात्रावण्यभोजनमुपवासः। एवं चतुरहस्लाध्यः पादकृष्ट्ः। एकभक्तादौ च ग्रास सङ्ख्यानियमाः पराचारेगोक्ताः॥

"सायन्तु द्वाद्शश्रासाः प्रातः पश्चद्शस्मृताः। चतुर्विशितिरयाच्याः परं निरशनं स्मृत " मिति ॥ सायं नक्तम्॥ प्रातरेकभक्ते ॥ आपस्तम्बस्तु प्रकारान्तरेणाह "सायं द्वाविशितिग्रासाः प्रातः षड्विशितिस्मृताः। चतुर्विशितिरयाच्यास्तु परं निरशनास्त्रयः"॥ कुक्कुटाण्डपमाणाः स्युर्थथा चास्यं विशेतस्रुखम् "। इति ॥

अनयोश्च पक्षयो: शक्तयपेक्षयाऽयाचितं त्र्यहं

"सायं त्र्यहं तथा पादः प्रातः प्रातस्तथा त्र्यहम्। प्रातः पादं चरेच्छूद्रः सायं वैद्यस्य दापयेत्॥ अयाचिते तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणे स्मृतम्"।

प्रातः पादं एकभक्तत्रयम् । आयाचितमयाचितत्रयम् । त्रिरात्र-मुपवासत्रयं चेतिकमेणैकभक्तादीनां त्रयाणामानुलोम्येन स्वस्थान-वृद्धिरित्युच्यते ॥ यथाह मनुः॥

> " त्र्यहं प्रातः त्र्यहं सायं त्र्यहमचाद्याचितम्। त्र्यहं परश्रनाश्रीयात्प्राजापत्यमथाचरन् "॥

प्रातिलोम्येन विवृद्धिरिति द्वितीयः पक्षः॥ उपवासत्रयमया-चितत्रयं नक्तत्रयमेकभक्तत्रयमिति प्रातिलोम्येन स्वस्थान वृद्धिः॥ असुं पक्षमाह वसिष्ठः॥प्रातिलोम्यं चरेयुरिति दण्डकलितवदावृत्ति-रिति तृतीयः पक्षः॥ एकभक्तनक्तायाचितोपवासक्रमेणेकैकं कृत्वा पुनरेकभक्तादीन्यनुक्रमेण वर्तयेत्॥ इयमावृत्तिद्ण्डकलितवदावृत्ति-रित्युच्यते॥ एवं त्रिरावृत्तौ प्राजापत्यकुळ्लं भवति॥ असुमिप पक्षं वसिष्ठ एवाह॥

> " अहः प्रातरहर्नक्तमहरेकमयाचितम्। अहः पराकं तत्रैकमेवं चतुरसी परी "॥

पराक उपवास्परः ॥ तथा॥

" अनुप्रहार्थ विप्राणां मनुईर्मभूनां वरः। बालवृहातुरेप्येवं शिशुकुच्छमुवाच है। ति॥

पूर्वोक्तपक्षत्रयमध्येऽन्यतमपक्षं पक्षाकारेण वक्ष्यमाणजपहोम विवर्जनेनाचरणं चतुर्थः पक्षः॥ एवं पक्षमाहाङ्गिराः॥

> 'तस्माच्छृद्रं समासाच सदा धर्मपथे स्थितम्। प्रायक्षित्तं प्रदानव्यं जपहोमविवर्जितम्''॥

इति ॥ प्राजापत्यलक्षणं मनुः॥

"एकैकं ग्रासमक्षीयात् ध्यह। नि त्रीणि पूर्ववत्। ध्यहंचोपवसेदन्त्यमिति कृष्टंचरत् क्रिजः"।।

त्रीणि व्यहानि नव दिनानि॥ पूर्ववत् एकभक्तादिकाले तिश्वमयुक्तः सित्रत्यर्थः॥ याज्ञवल्क्यः॥ "अयमेवातिकृष्ट्ः स्यात् पाणिपूरात्रभोजनः"। अयमेव पूर्वोक्तप्राजापत्यधर्मक एव॥ अयन्तु विद्येवः॥ एकभक्तनक्तायाचितेषु दिनेषु पाणिपूरमात्रं प्रसृतिपूरमात्रमत्रं सुञ्जीत ॥ न तु पूर्वोक्तहाविंद्यात्यादिश्रासानिति॥ अत्र च पाणिपूरणमत्रमात्रमेव विधेयम्॥ न तु भोजनम्॥ एक भक्तनक्तायाचितेषु प्राजापत्यभोजनं अप्राप्तं तद्नुवादेन पाणिपूरणान्नं विधीयत इति॥ नोपवासदिनेषु पाणिपूरणात्रभोजनप्राप्तिः॥ नतु याज्ञवल्क्योक्तपाणिपूरणात्रग्रासमात्रभोजनयोः द्यक्तयपेक्षो विकल्पः पापापेक्षो वा॥ अतिकृच्छपादे व्यवस्था प्रजापत्यादिव-दूष्टव्या॥ इति कृष्ट्रहक्षणम्॥ अथ कृच्ह्रातिकृच्छः (१)॥ तत्र द्रव्यवस्था। इति कृष्ट्रहक्षणम्॥ अथ कृच्ह्रातिकृच्छः (१)॥ तत्र प्रौतमः॥ अव्भक्षपक्षस्तृतीयः॥ स कृष्ट्रातिकृच्छ्र इति द्यद्द्यरात्र-मित्यनुवर्तते॥ अतो द्याद्वरात्रस्रमुक्तेनैव वर्तनम्॥ अतो द्याद्वरात्रस्रं उद्केनैवानुवर्तनं नान्येनेत्युक्तं भवति॥ यमः॥

"एकैकं पिण्डमशीयात् व्यहं काल्ये व्यहं निश्चि। अवाचितं व्यहं पिण्डं वायुभक्षस्व्यहं वरम्॥ अतिकृष्ट्रं चरेदेतत्पवित्रं पापनाद्यानम्। चतुर्विद्यातिरात्रन्तु नियतात्मा यतेन्द्रियः॥ कृष्ट्रातिकृष्ट्रं कुर्वात एकस्थाने ब्रिजोत्तमः"॥ कत्ये प्रानः ॥ एकभक्तकाल इति यावत् ॥ एकस्थान इत्येकपत्नेन ॥ प्रविद्वाद्शाहः साध्यातिकृष्ट्वयेनैकः कृष्ट्रातिकृष्ट्रोसावित्यर्थः ॥ याज्ञ-वत्त्रयः ॥

" कुछ्रातिकुछ्ः पयसा दिवसानेकविंशतिः "।

यमे चतुर्विशातिरात्रसाध्ये कृष्ट्रातिकृष्ट्रे भोजनिद्नेष्वेकैकप्रासमात्र विधानाहुग्धभोजनेऽपि यत्र पुटिकादिभित्रीसपिरमाणं कृत्वेकग्रा-सपर्यासं दुग्धमश्रीयात्॥ एवं कर्तृमशक्तश्च कृष्ट्रप्रकृतिभूतप्राजाप-त्योक्तरीत्या 'सायन्तु द्वाद्शप्रासा' इत्यादि ग्राससङ्ख्यया ताव-हुग्धं पातव्यम्॥ भोजनिद्नेषु गौतमायुक्तकृष्ट्रातिकृष्ट्रपक्षेषु शक्तय-पेक्षया विकल्पः। इति कृष्ट्रातिकृष्ट्रलक्षणम्। अथ तसकृष्ट्रः। याज्ञ-वल्क्यः॥

> "तप्तक्षीरघृताम्बूनामेकैकं प्रत्यहं पिबेत्। एकरात्रोपवासश्च तप्तकुछ उदाष्ट्रतः"॥

अयश्र दिनचतुष्टयसाध्यः कृष्ट्रः। मिताक्षरायां त्वयं महातप्त-कृष्ट् इत्युक्तम्। तप्तकृष्ट्रस्तु द्विरात्रसाध्य इत्यप्युदीरितम्। तप्त-क्षीरघृताम्बुभिः समस्तैरेकदिनं वर्तेत एकाह उपवासः। द्वधहः साध्यत्वं तप्तकृष्ट्रस्येति॥ मनुः॥

> "तसकुछूं चरन् विप्रो जलक्षीरघृतान् तिलान्। प्रतित्र्यहं पिवेदुष्णान् सकुत्स्नायी समाहितः"॥

प्रतित्र्यहं पिबेदिति जलादीन् प्रत्येकं त्र्यहं त्यहं पिबेदिखर्थः। अयश्च द्वादशरात्रसाध्यः कुछः॥ जलादिपरिमाणमाह पाराशरः॥

> "अपां पिबेत्तु त्रिपलं द्विपलन्तु पयः पिबेत्। पलमकं पिबेत्सर्पिः त्रिरात्रश्लोष्णमारुतम्"॥

इति । त्रिरात्रमुष्णोदकस्य बाष्पं पिबेदित्यर्थः । त्रिरात्रमिति पूर्वत्राप्यन्वेति ॥ अतोऽपांत्रिपलं त्रिरात्रश्चेत्येवं योज्यम् । प्रकारान्त-रेणाप्याह तप्तकुल्लं पराद्यारः ।

> षट्पलन्तु पिबेदम्भः त्रिपलन्तु पयः पिबेत्। पलमेकं पिबेत्सर्पिः तप्तकृष्ठे विधीयते"॥

अत्र जलादिकसुष्णं ग्राह्मम् । इति ततकुङ्कक्षणम् ॥ अथ-सान्तपनम् । याज्ञबलक्य:-

> "कुशोदकन्तु गोक्षीरं द्वि मृत्रं शकुद्धृतम्। प्राक्र्यापरेद्यूपवसेत् कुछं सान्तपनं चरेत्"॥

इत्यपरः पाठः। मिनाक्षरापाठस्तु॥

"गोमूत्रं गोमयं क्षीरं द्विसर्पिः कुरोद्कम्।
निर्दिष्टं पश्चगव्यन्तु पित्रत्रं कायशोधनम्॥
गोमूत्रं ताम्रवर्णायाः श्वेताथाश्चापि गोमयम्।
पयः काश्चनवर्णायाः नीलायाश्च तथा द्वि॥
धृतश्च कृष्णवर्णायाः सर्वं कापिलमेववा।
अलाभे पश्चवर्णानां पश्चगद्येष्वयं विधिः॥

गोमूत्रादीनि षडप्येकीकृत्य पीत्वाऽऽहारान्तररहितः सन्तिष्ठेत्। परेशुरुपवसेदिति दिनद्यसाध्यकुछः। याज्ञवल्क्येनोक्तश्चोके गोमयादीन् दिनेषु प्राज्ञानविधानाद्यमितितानामेकदिनप्राज्ञान-मवगम्यते॥ पराज्ञारः॥

गोम् इं गोमयं क्षीरं द्धि सर्पि: कुशोद्क" मिति

गोमूत्रमिति आरभ्य पंचगव्येष्वयं विधिरित्यन्तं पूर्ववत्॥

"गौमूत्रमाषकास्त्वष्टौ गोमयस्य तु षोडरा। क्षीरस्य द्वाद्द्य प्रोक्ताः द्वस्तु द्वा कीर्तिताः॥ गोमूत्रविद्वतस्याष्टौ तद्वीन्तु क्रशोदकम्। गायत्र्याऽऽद्यय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्॥ आप्यायस्वेति च क्षीरं द्धिकाञ्णेति वै द्धि। तेजोसि ग्रुक्रमेवाज्यं देवस्य त्वा क्रशोदकम्॥ पश्चगव्य मृचा पूतं होमयेद्ग्रिसिक्षधौ। सप्त पत्रा स्तुयेद्भी अच्छिन्नाया ग्रुशित्विषः। एतैरुद्धृत्य होतव्यं द्वतद्येषं पिवेद्विजः। प्रणवेन समालोडच प्रणवेनाभि मन्त्र्य च॥ प्रणवेन समुद्ध्य तित्पवेत्प्रणवेन तु। मध्यमेन पलादास्य पद्मपत्रेण वा पिवेत्॥ स्वर्णपाञ्चण नाञ्चेण ब्रह्मनीर्थेन वा पुनः। तत्त्वगस्थिगनं पापं देहे निष्डतिमानवे॥ ब्रह्मकृचोपवासस्तु दहत्यग्निश्वेन्यनम्"।

याज्ञवलक्योक्त दिनद्रयसाध्यसान्तपनसेव द्रह्मकूर्च इति मन्यते॥ मरीचिः॥

> "देवताः सम्प्रवक्ष्यामि आनुपूर्व्येण यस्य वा। वरुणो देवता मूत्रे गोमये हव्यवाहनः॥ सोम: क्षीरे दक्षि वायु धृते रविरुदाहृतः। गोमूत्रं ताम्रवर्णाया विभक्तं वर्णगोचरम्॥ उदकं सर्ववर्णे तु तस्य वर्णो न गृह्यते। गोमूत्रस्य पलं ग्राह्य मङ्गुष्ठाईन्तु गोमध्म । क्षीरस्य त्रिपलं ग्राह्यं पलमेकं कुशोदकम्॥ आपोहिष्ठेति वालोड्य उद्यम्य प्रणवेन तु। अग्नये स्वाहा सोमायेन्द्रायेदं विष्णुर्मान स्तोके गायभ्या प्रजापते न त्वं देतान्यग्नौ जुहुयात्॥ नदीं प्रस्रवणे तीरे रहस्ये निर्ऋते तथा। द्युकूवासाः पवित्रात्मा अहोरात्रोषितः पिवेत्॥ पालाशेन च पत्रेण विल्वपत्रेण वा पिबेत्। तृतीयं ताम्रपात्रं वा ब्रह्मपात्राणि तानि वै॥ प्रतिमासं पौर्णमास्याममावास्यां च वा पिंबत्। ब्रह्महा हेमहारी च येचान्येऽस्थिगता मलाः॥ ब्रह्मकूचीं दहेत्सर्वे यथाग्नि स्तृणमेव तु "।

जाबालः॥ गोमूत्रं पूर्ववत्

"एकैकं प्रत्यहं पीत्वा त्वहोरात्रमभोजनः। कुछः सान्तपनोनाम सर्वपापप्रणाद्यन" इति॥

एतज्जाबालोक्तं सप्ताहसाध्यं सान्तपनम् ॥ इतिसान्तपन-लक्षणम् ॥ अथातिसान्तपनम् ॥ दाङ्खः ॥

"एतदेवव्यहाभ्यस्तं यतिसान्तपनं स्मृतम्"। एतदेवेत्यनेन मिश्रितं पश्चगव्यं परामृश्यते॥ तत्पश्चगव्यं दिनत्रयमाहारान्तरनिरपेक्षेण पिवेदित्यर्थः॥ इति यतिसान्तपनलक्षणम्॥ अथ महासान्तयनम्॥ याज्ञवल्क्यः॥

" पृथक् सान्तपनद्रव्यैः षडहः सोपवासकः। सप्ताहेन तु कुछोऽयं महासान्तपनः स्मृतः "॥

गोमूत्रगोमयक्षीरद्धिवृतकुशोद्शनि सान्तपनद्रव्याणि॥ एकैक-स्मिन् दिन एकैकं पिवेत्॥ सप्तमे दिन उपवासः॥ एतानि कुशो-दकादीनि प्राशनान्याहारान्तरनिवित्कानि॥ एवमन्येपि॥ यमः॥

> " त्र्यहं पिबेतु गोम्त्रं त्यहं वै गोमयं पिवेत्। त्र्यहं द्धि त्र्ययं सर्पिः त्यहं क्षीरं ततः शुचिः॥ महासान्तपनं होत त्र्र्वपापप्रणाशनम्।"

एतत्पश्चद्दाहसाध्यम्॥ जावालः॥

"घण्णाभेकैकमन्येषां त्रिरात्रमुपयोजयत्। त्र्यहञ्चोपवसेदन्त्यं महाखान्तपनं विदुण रिति॥

षण्णां प्रवेक्ति गोमूत्रादीनाम्। अयमेकविंदातिरात्रसाध्यो महासान्तपनकुष्ट्रः। इति महासान्तपनकुष्ट्रकक्षणम्। अथपराकः। याज्ञवल्क्यः॥

"द्वाद्शाहोपवासेन पराकः परिकीर्तिनः "। इति पराकलक्षणम्। अथ यावकव्रतम्। शङ्ग्वः॥

"गोपुरीषाद्यवान्नश्च मासं नित्यं समाहितः। वतन्तु यावकं कुर्यात्सर्वपापापनुत्तये"॥

गोर्भक्षणार्थ यवान् द्त्वा तद्नन्तरं गोमयमध्यान्निस्मृतान्य-वान् गृहीत्वा तैर्यवैश्चरुवत्कृत्वा तेनान्नेनैकनक्तभक्तानि कुर्वन् मासं नयेत्॥ एतद्यावकव्रतमित्युच्यते॥ पूर्वभेव यवानादाय गोम्ब्रे पार्कविधाय पूर्ववदेव मासवर्तनेन गोमूत्रयावकमित्युच्यते॥

अत एवाह योगी याज्ञवल्क्यः॥

"आतृप्तेश्चारायित्वा गां गोधूमान्यविभाश्रितान्। गोमयोत्थांश्च संगृह्य पचेद्गोमूत्रयावकम्"॥ इति यावकद्यतम् ॥ गोमूत्रयावकद्यतलक्षणम् ॥ अथ पयो द्रतम्॥ तत्र 'कृष्ट्रातिकृष्ट्रः पयसा दिवसानेकविं शातिं" इति याज्ञवल्कयोक्त-प्रकारेण मासमेकं ग्रासमात्रपयसा पूर्णवर्तनं पयोद्रतमित्युच्यते ॥ यस्मिन् द्रते येन द्रव्येण पोषणं शरीरवर्तनं क्रियते तद्वतं नेन व्यपदिश्यते ॥

अत एव मार्कण्डेयः॥

"पत्रैर्मतः पत्रकृष्ट्रः पुष्पैस्तत्कृष्ट्र उच्यते । मूलकृष्ट्रो मतो मूलै स्तोय हुष्ट्रो जलेनित्व"ति ॥

इति पयोव्रतम् ॥ अथ चान्द्रायणम् ॥ गौतमः ॥

"अथातश्चान्द्रायणम्। तस्योक्तो विधिः कुछू" इति ॥ कुछ्रे प्राजापत्यक्वछ्रे विधिरुक्त इत्यर्थः॥ तद्यथा ॥

"तिष्ठेद्हनि, रात्रावासीनः, क्षिप्रकामः। सत्यंवदे, न्नानार्येण संभाषेत। रौखयौधा जींचे नित्यं प्रयुक्षीत। अनुसवनमुदकोपस्पर्श-मापोहिष्ठेति चतसृभिः पवित्रयतीभिर्मार्जयेत् हिरण्यवर्णा शुचय इत्यष्टाभि: ॥ अथोद्कतर्पणम् ॥ नमो मोहनाय महामायाय घून्वते तापसाय पुनर्वसवे, नमोज्यांयौमीय वसुविन्दाय सर्वविन्दाय नमः पराय सुपार।य महापाराय परब्रिष्णवे नमी रुद्राय पशुवतये देवाय त्रम्बकाय त्रिम्बकायैकचरावाधिपतये हराय दार्वायेद्यानायोत्राय विज्ञिणे घृणिने कपर्दिने नमः सूर्यादित्याय नमो नीलग्रीवाय शिति-कण्ठाय नमः कृष्णाय पिङ्गलाय नमो ज्येष्ठाय वृधयेन्द्राय हारिकेशायोध्वरेतसे नमः शस्याय पावकाय णीय कामाय कामिरूपिणे नमो दींसाय दींसितेजस नमस्तीणीय तीर्णरूपिणे नमः सौम्याय पद्यपतये पुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरु-.षायोत्तमपुरुषाय ब्रह्मचारिणे नमश्चन्द्रललाटाय कृत्तिव।ससे नमः। इत्येतदेवादित्ये।पस्थानम् अत एवाज्याहुतयः। इति। अस्यार्थः। तिष्ठेदहिन रात्रावासीत क्षिप्रकाम इति तु प्राजापत्यादि कुछूडया-पनोचापन क्षिप्रमेकेनैव कुछ्रेण युक्तोभवामीत्येवं कामयते अयमह-न्यवर्यकर्माविरुद्धेषु कालेषु तिष्ठेत्। रात्रावासीत। तथा रौरवा-याधाजयसनी नित्यं कर्माविरोधिकालेषु प्रयुक्षीत पठेत्। सोमधा- रायामित्यस्यास्चि तत्विश्विनिगीयमाने रौरवायः जयेऽभिबीयने। अनुस्वन दुद्को पस्पर्शनं सम्ध्या त्रये स्नानम् । त्रिववणस्नानमित्पर्यः । हिरण्यवर्णी चष्टाभि ऋरिभमीर्जनमेव ॥ एतच धार्जनं स्थानान्तर-मेव ॥ अथोदकनर्पणम्। उद्कर्नर्पगमित्येनन्तर्नलेल एव नर्पणं, न स्थल इति गम्यने॥ तत्र मन्त्राः नमो महायेत्येवमाद्य कृत्तिवाससे नम इत्येतद्न्ताः॥ अत्र यन्त्रसन्द्भस्याद्यन्ते नमःशब्द्श्रवणा-न्मन्त्रादौ मन्त्रान्ते च नमः शब्दो भवति॥ तथाचैवं मन्त्रप्रयोगः॥ नमो हमाय महामाय महताय धुन्वते तापसाय पुनर्वस्व नम इति॥ एवं नमो ज्यायेत्यारभ्य सर्वविन्दाय नम इत्येको मन्त्रः॥ एवमुत्तर-त्रापि द्रष्टव्यम् ॥ एतस्त्रयोद्शमन्त्रेस्तरेणं कुर्यात् ॥ ततश्चेतदेवादि-त्योपस्थान निति नद्व जन्त्र ज्ञानमाद्तियायस्थानसाधनम् ॥ कार्यकार-णयोरभेदेषचारः ॥ नर्पणानन्तरनेतैरेच मन्त्रैरादित्योपस्थानं क्रुयी-दित्यर्थः ॥ अत एवाज्याहृतय इत्येतैरेव मन्त्रैराज्यहोमः कर्नव्य इत्यर्थः ॥ अयं होमो लौकिकाग्निं प्रतिष्ठाप्य कार्यः ॥ एवम्यातः चान्द्रायणं तस्योक्तो विधिः कुछ इति साधारणधर्मानतिद्द्य चान्द्रायणे विद्योवधर्मानाह ॥ तपनव्रतं चरेत्॥ श्वेरभूता पूर्णमासी तदुपवासः॥ आप्यायस्व सन्ते पर्यासि नवो नव इत्येतानि तर्वणम् ॥ आज्यहोमे हविषः पश्चानुमन्त्रमुपस्थानम् ॥ चन्द्रमासा यदेवा देवहेडनमिति चतसृभिर्जुहुयात्॥ देवकृतस्येति चान्त समिद्धिः ओं भूर्भुवः स्वः तपः सत्यं यदाः श्रीरूर्गिणी होजः पुरुषो धर्म शिव (?) इत्येते ग्रासानुमन्त्रणम् ॥ प्रतिमन्त्रं नमः स्वाहेति मास्या धिकारेण वासवान् ग्रासप्रशाण मैक्षसक्तुकरण यावकशाक पाचा द्धिगृतमूलफलोद्कानि हवींष्युत्तरत्र प्रशस्तानि पौर्णमास्यां पश्चद्श ग्रासान् सुक्तवैकापवेनापरपश्चमश्चीयात्॥ अमावास्यासुपोष्यैकोपचयेन पूर्वपक्षम् ॥ विपरीतवेतेषाम् ॥ एष चान्द्रायणो मासः॥ एतदाप्त्वा वियापो विपाप्ता हन्ति ॥ द्वितीयमाप्त्वा द्शपूर्वान्द्शापरानात्मानं पश्च संवत्सरे चन्द्रभसः सल्वेकतामाभोती" पुनाति ॥ अस्यार्थः ॥ तपनं व्रतं चरेत् तापयति पापमिति व्रतं चरेदिति पाठे व्रतं चान्द्रायणम् 11

वपनपूर्व चरेत् ॥ अयमर्थः ॥ यदा प्रायश्चित्तत्वेन चान्द्राय-णाचरणं तदा वपनपूर्व चरेदिति ॥ पौर्णमास्यां ग्रासोपक्रम तिथिं खामूनां निशिक्ष्य पूर्वतिथौ चतुर्दश्यामुपवसेदित्यर्थः । आप्यायस्वेत्यादिभिः नीवानवज्ञेत्यन्तै मन्त्रेस्तर्पणं चनद्रमसः कृत्वैतैरेव त्रिभिर्मन्त्रैराज्यहोमं विधाय तनो हविरनुमन्त्र्यै-तैरेव मन्त्रैः पश्चादेतैरेव मन्त्रैश्चन्द्रमस उपस्थानं कुर्यात्। ततो यदेवा देवहेडनमिति चनसृभिर्देवकृतस्येतिचे त्यनया च समित्पाला-शबृक्षभवैर्न्जेह्यात् । कदा। अन्ते पूर्वोपस्थानान्ते । अथ तत्तिथि-सङ्ख्याकग्रासान् कृत्वा तान् ओं भूर्भुवः स्वरित्यादिमन्त्रैरभिमन्त्र येत ओं भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यं यशः श्रीः कर्ग् हीः ईद् ओं जनः पुरुषः धर्मः शिव इति मन्त्रविभागः। अत्र प्रतिमन्त्रान्ते नमः स्वाहेति वा प्रयुक्षीत। प्रणवादिस्वःपर्यन्तानामध्ययने नमः स्वाहेति योगेवि न चतुर्थी अवणम्॥ महः प्रभृति चतुर्थीश्रवणं भवति॥ महसे नमः महसे स्वाहेति॥ एवमन्यत्रापि जनाय तपसे सत्याय यशसे श्रिये ऊर्ज ईर्ष्यं ओजसे पुरुषाय धर्माय शिवायेति॥ ग्रासप्रमाणमास्यविकासे नास्य सुखव्यादानोत याचद्त्रं मुखं प्रवि-शति ताबद्त्रं ग्रासबमाणं भवतीत्यर्थः॥ चतुर्द्रयासुपोषितस्य पौर्णमास्यादिनिथिषु ग्राससङ्ख्यानियममाह पौर्णमास्यां पश्चद्श ग्रासानित्यादिना पूर्वपक्षमित्यन्तेन । एतचपिपीलिकामध्यचान्द्राय-णम् ॥ अमावास्यायामुपवासः प्रतिपदादितिथिष्वेकेषा ग्रासोपचयां-ऽमावास्यामुपवास इति कमः॥ अत्र ग्रासग्रहणकालश्चन्द्रोद्यः॥ अभिमन्त्रणमन्त्रविकल्पाद्यश्चाग्रे कुछ्साधारणेतिकर्तव्यताकथन-समये निरूपयिष्यते ॥ इह याज्ञवल्क्य:-

" तिथिवृद्धां अरेत्पिण्ड न शुक्ले शिख्यण्डसम्मितान एकैकं व्हासचेत्कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरेत्॥ इन्दुक्षये न भुक्षीत एष चान्द्रायणो विधिः "।

तिथिवृध्या प्रथमाहेतीयादिचन्द्रकलाभुक्तेः प्रतिपद्धितीया-दितिथिवृध्या । चरेद्रक्षयेत् । शुक्के शुकुपक्षे । शिख्यण्डसम्मितान् मयूराण्डप्रमाणान् । चान्द्रायणं हासवृद्धिभ्यां चन्द्रस्यायनं चरणिमव चरणं यस्मिन् कर्मणि तचान्द्रायगम्॥ संज्ञायां दीर्घः॥ इति विपी-लिकामध्ययवमध्यचान्द्रायणलक्षणम्॥ अथ यंनिचान्द्रायणादीति॥ याज्ञवस्क्यः

> "यथाकथित्रित्पिण्डानां चत्वारिंदाच्छतद्यम्। मासेनेवोपसुञ्जीत चान्द्रायणमथापरम्"॥

पिण्डानां चत्वारिंशद्धिकं (शतं ? शतव्यं) मासे वा चतुर इति ॥ अथैकस्मिन् दिवसे चतुरोऽपरस्मिन् द्वाद्श उतैकरात्रमुपो- घ्यापरस्मिन् षोडश अतस्तिथ्यपेक्षया ग्रासिन्थमो नास्ति ॥ उप- कमस्तु शुक्कुकृष्णप्रतिपदोरन्यत्र यस्तु नै न्तर्येणैवंविवचान्द्रायणा- तुष्ठानं करोति तस्य तिथिवृध्यो ह्रासे विशे न कदाचित् ॥ वितीयादिष्वारम्भो भवति ॥ तत्र न दोषः ॥ चन्द्रगत्यनुसरणमन्तरेण त्रिंशदिनात्मकसावनमासानुष्टेयत्वात् ॥ अतोऽत्र चान्द्रायण- श्वादो गौणस्तद्धभप्राप्त्यर्थः ॥ कुंज्यायनामयने मासमग्निहोत्रं ज्ञहोन्तीतिवत् ॥ अस्मिन् चान्द्रायणे पूर्वोपकान्तमेकाद्द्रग्रुपव सादि प्रलुप्यते ॥ निके नियमेन ग्रासनियमाभावात् ॥ तत्र तु तिथिनिय- मेन ग्रासनियमस्तत्र पूर्वपकान्तमुपवासादिकमन्येन कारयेत् ॥ ए- घ्वेव प्रकारेषु क्वचन मनुना विशेषसंज्ञा दिश्वता ॥

"अष्ठावष्टौ समक्षीयात् पिण्डान् मध्यन्दिनं स्थिते।
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरन्॥
चतुरःप्रातरक्षीयात् पिण्डान् विश्रस्समाहितः।
चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिद्युचान्द्रायणं स्मृतम्॥
यथाकथाश्चित्पिण्डानां तिस्रोशीतीः समाहितः।
मासेनाश्चन् हविष्यस्य चन्द्रस्येति सलोकता" मिति॥
यमः "त्रीन पिण्डान् समश्रीयाश्चियतात्मा दृढवतः।
हविष्याञ्चस्य वै मासमृषिचान्द्रायणं स्मृतम्"॥
इत्यृषिचान्द्रायणम्। अथ गोवधवतम्। याञ्चवल्क्यः
"पश्चगव्यं पिषेद्रोद्दनो मासमासीत संयतः।
गोष्ठेशयो गोनुगामी गोदानेन च शुध्यति॥

कुड़ं चैवानिकुड़्श्च चरेडापि समाहितः। द्यान्त्रिरात्रं चोपोष्य वृषभैकाद्शास्तु गाः "॥

अत्र वतचतुष्टयं विहिनम्॥ आहारान्तरनिरपेक्षेण पश्चगव्यं पिबन् रात्रौ गोः द्यालायां द्यायानः प्रातस्ता एव वनं गच्छन्तीरसुगच्छन् निष्ठन्तीरनुनिष्ठन्नन्यैरिप नियमैर्युक्तो मासमासीत॥ ततो मासान्ते गां ब्राह्मणाय दत्वा शुध्यतीत्येकं व्रतम्॥ पश्च हार व्यतिरेकेण पूर्वी-क्तधर्मयुतो मासं प्राजापत्यकृष्टं चरेदिति द्वितीयम्॥ प्राजापत्यस्थानेऽतिक्रुच्छ्रं मासं चरेदिति तृतीयम् ॥ त्रिरा-त्रोपवासं कृत्वैकं वृष मं द्रा गाश्च द्यादिति चतुर्थम् ॥ अत्रेयं व्यव-स्था॥ अज्ञानतो जातिमात्रब्राह्मणसम्बन्धिगोमात्रववे द्यातित्ररात्रं चोपोष्य वृषभैकादशास्तु गा इत्येतत्तु । अज्ञानतः क्षत्रियसम्बन्धि गोमात्रव्यापाद्नेन पश्चगव्यं पिबन् गोध्नो मासमासीतसंयत गोष्ठे-शयो गोनुगानी गोपदानेन शुध्यतीत्येतत्। अमात्यवैद्यसम्बन्धि गोमात्रव्यापादने कुछूं कुर्यादज्ञानतः। मासमितिकृच्छूं कुर्यात्। अज्ञानतः ज्ञूद्रस्वामिकगोमात्रव्यापादने मासं प्राजापत्यव्रतं चरेत्। कामतस्तु तद्भिगुणं करुप्यम्। अथवा मन्वाद्युक्तानि व्रतानि पूर्वो-क्तेषु विषयेषु। विषयान्तरे देशकालशक्तयाद्यपेक्षया योज्यानि॥ तानि च व्रतानि मद्नपारिजातेऽस्माभिः सम्यक् प्रदर्शितानि। इति गोवधव्रतम्। अथमासोपवासव्रतम्॥ चिन्तामणौ:-''नारद् उवाच,

भगवन् श्रोतुमिच्छामि व्रतानामुत्तमस्य च। विधिं मासोपवासस्य फलं चास्य यथोदितम्॥ यथाविधा नरै: कार्या व्रतचर्या यथा भवेत्। आरम्यते यथा पूर्व समाप्यं हि यथाविधि॥ यावत्सङ्ख्यं कर्तव्यं ताव द्ब्राहे पितामह। व्रतमेतत्सुरश्रेष्ठ विस्तरेण ममान (य?घ)॥ ब्रह्मोवाच,

साधु नारद यक्तेतत्पृष्टं चिरतपे। घन। यादक् मितमतां श्रेष्ठ तच्छूणुष्ट ब्रवीमिते॥ सुराणां च यथा विष्णु स्तप(सां ? तां) च यथा रविः। मेरुः शिखरिणां तद्वद्वैनतेयश्च पाक्षिणाम्॥

तीथीनां च यथा गहा प्रजानां च यथा यिगक्। शेष्टं सर्वत्रानान्तु तहत्यासोपवासन्त् ॥ सर्वद्रतेषु यहपुण्यं सर्वितार्थेषु नेन तु। सर्वदानो ह्वा हारि सनेन्या सोपवास्तुत्॥ अग्निष्टांसरिद्शिर्यद्वंचिविविधेर्मृरिद्क्षिणैः। तत्कलं सम्बार्योति यन्मास्परितङ्घनात्॥ तेन तसं हुनं दत्तं तरस्तहं छतं स्वधा। यः करोति दिधानेन यो सासस्य उपोयणम्॥ प्रविद्य दैष्णवं यज्ञं तेनाभ्यच्यं जनाद्नम्। युरोराल्यं वन्य तन्ध्यः कुर्यान्मासोपवासनम् ॥ वैष्णवालि यथोक्तानि इत्या सर्वत्रतानि तु। ब्राद्इयादीनि पुण्यानि ततो माससुपाचरेत्॥ अतिकुछं पराकश्च कृत्वा चान्द्रायणं ततः। मासोपवासं कुर्वीत ज्ञात्वा देहवलावलम्॥ वानप्रस्थो यतिर्वापि नारी वा विधवा सुतः। मासोपवासं कुर्वीत गुरुविप्राज्ञया ततः॥ आश्विनस्यामले पक्ष एकाद्इपामुगोषितः। व्रतमेतत्तु गृहीयाद्याविधं शिद्दिनानि तु॥ वासुदेवं समभ्यच्यं कार्तिके सकलेश्वरम्। मासञ्चोपवसेचस्तु स मुक्तिफलभाग्भवेत्॥ अच्युतस्यालये भक्तया त्रिकालं कुसुमै: शुभै: । मालतीन्दीवरैः पद्मैः कमलैस्तु सुगन्धिभिः॥ कुङ्कुमोद्यीरकर्पूरैर्विलिष्य वरचन्द्नैः। नैवेचैधूपद्रीपाचै रर्चयेत जनार्दनम्॥ मनसा कर्मणा वाचा पूजयेद्गरु इध्वजम्। कुर्यान्नरः त्रिषवणं वृहद्भक्तियतेन्द्रियः॥ नाम्नामेव तथाऽऽलापं विष्णो:कुर्यादहर्निशम्। भत्तया विष्णोः स्तुतिं वापि मृषावादं विवर्जयेत्॥ सर्वसत्वद्यायुक्तः शान्तिवृत्तिरहिंसकः। सुस्रश्चासनसंस्थो वा वासुदेवं प्रकीतियेत्॥

स्रत्यालोकनगन्यादिस्वाद्नं परिकीर्तनम्। अञ्चर बर्तयेत्हार्वप्रासावाधिलायणम् ॥ गात्राभ्यहं शिरोध्यहं नाम्ब्लं खविलेपनम्। वनस्थो वजिथेन्सचं यचान्यत्र निराकृतस् ॥ न वतस्यः स्इहे त्काञ्चत् विकर्यस्यो न चालयत्। देवतायतने तिष्ठे च गृहस्थ अरेट्सस्॥ कृत्वामासोपवासन्तु यथोक्तविधिना नरः। नारी वा विधवा साध्वी वासुदेवं समर्पयेत्॥ अन्यूनाधिकभेवन्तु इतं जिहाहिनैरिद्म्। कृत्वा मासोपवासन्तु संयतात्मा यतेन्द्रियः। ततोचेयेहै पुण्यं दाद्र्यां गरुडध्वजस्। पूजयेत्पुष्पमालाभि र्गन्धधूपविलेपनैः॥ वस्रालङ्कारदाक्येश्च तोषयेद्च्युतं नरः। स्नापयेच हरिं भक्तया तीर्थवन्द्नवारिणा ॥ चन्द्नेनानुलिसाङ्गं गन्धपुष्पैः सुगन्धिनः। वस्त्रदानादिभिश्चैव भोजयेत विजोत्तमान्॥ द्याच दक्षिणां तेभ्यः प्रणिपत्य क्षमापयेत्। विशन् क्षमापितवा तु विमुज्याभ्यच्ये पूज्यं च ॥ एवं वित्तानुसारेण भक्तियुक्तेन शक्तितः। एवं मासोपवासन्तु कृत्वाभ्यर्च्य जनाईनम्॥ भोजियत्वा द्विजांश्चैव विष्णुलोके महीयते। एवं मासोपवासान् हि सम्यक् कृत्वा त्रयोद्श ॥ निर्वापयेत् कृतांस्तान्वै विधिना येन तच्छ्णु। कारयेद्वैष्णवं यज्ञमेकाद्यासुपोषितः॥ पूजियत्वा तु देवेशमाचार्योनुज्ञया हरिम्। अर्चियत्वा हरिं अक्त्या अभिवाच गुरुन्तथा॥ ततोतु भोजयेद्विप्रान् भोजयीत यथाविधि। विशुद्धकुलचारित्रान् विष्णुपूजनतत्परान् ॥ पूजियत्वा बिजान् सम्यक् भोजियत्वा त्रयोद्श। तावन्ति वस्त्रयुग्मानि भाजनाच्छाद्नानि च ॥

यागपटानि गुमाणि जहास्त्राणि वैद हि। द्याबेद डिजाइबेग्यः ( रूजिन्दा प्रजस्य च ॥ तत्राध्याध्याचे व्याप्ताप्तास्य । साछाइनां जुभां अव्हां सोपधानानलं हुनार्)॥ कारियत्वाऽऽस्मर्गः ज्ञानं काश्चनं तु स्वकास्तितः। न्यसेत्तस्यान्तु शस्यायानविवित्या सगादिभिः॥ आसनं पाइके छन्नं बक्रयुग्मनुपानहीं। पवित्राणि च युण्यानि दाव्याया दुपकरपयेत्॥ एवं शस्यां तु सङ्ख्य प्रणियस्य च तानिहजान्। मार्थवास्ति । देशस्यास्य इस कार्यस्य । गुबबस्य दिया बहेतु हिले सहा। वज इज इज्जेष्ट विष्णोः स्थानमनासयम् ॥ ततो विसर्जये हिशान् प्राणिषत्या हुगस्य च। ततस्तु पुत्रचेत्रलया गुरं हानवदायहम्॥ तां शय्यां कित्पनां सस्यागुरं ज्ञानप्रदं विजम्। प्रणम्य शिरसा शान्तो गुरवे प्रतिपाद्येत्॥ एवं सम्पूच्य तं विष्णुं विप्रान् ग्रतफलपदान्। कृत्वा मासोपवासांख नरे। विष्णुततुं विद्येत्॥ कृत्वा मासोपवासां अविष्युपूजनतत्परः। नयेच्छान्तमनाः कालं धर्मस्थः प्रयतिन्द्रियः ॥ कृत्वा मासोप आसांश्च निर्वाच्य विधिवन्सुने। कुलमाञ्जतसुष्टृत्य विष्णुलोकं ब्रजेबरः॥ यस्मिनं जातो महापुण्ये कुले मासोपवासकृत्। सर्वपापविनिर्भुक्तो विष्णुलोके महीयते॥ नरो मासोपतासानां कर्ता पुण्यवतां वरः। पितृमातृकुलाभ्यां च समं विष्णुपुरीं व्रजेत्॥ नारी वा सुमहाभागा यथोक्तत्रतमास्थिता। कृत्वा मासोपवासश्च त्रजेद्रिष्णुं सनातनम्।।

मारद उवाच—

सुदुष्करमिदं देव मूच्छिरिलानिकरं नृणाम्। वंत मासोपवासाख्यं भक्तिः कथामिहाच्युते॥ पीडितस भृशं देव सुत्र्षो वितिस्तथा। लागो वानुत्रहो वाथ किन्तु कार्थे पितामह॥

#### ब्रह्मोबाच-

वतस्यं किशतं हङ्घा समूर्षं वा तपायनम्। दृष्ट्वा तु ब्राह्मणस्तस्य कुर्यातसम्यगनुष्रहम् ॥ अमृतं पाययेत्क्षरिमिच्छमानं सङ्क्रिशि। यथेह न वियुज्येत प्राणीः क्षुत्पीडितो वती ॥ अतिम्च्छोन्वितं क्षीणं सुम्धुं क्षुत्प्रपीडितम्। पायित्वाऽसृतं क्षीरं मक्षयित्वा फलानि च॥ अहोरात्रं तु यो नित्यं वतस्थं परिपालयेत्। पयो मूलं फलं दत्वा विष्णुकोकं ब्रजेत सः॥ एवं मास्रोपवासस्थमारूढं प्राणसंदाये। अवतव्युणौर्दिव्यैः परीसेत् ब्राह्मणाज्ञ्या ॥ नैतदूतं विनिव्यन्ति हिवर्विप्रानुमोदितम्। क्षरिंगिधि गुरोराज्ञामापोम्लं फलानि च॥ एवं कृत्वाभिरक्षेत सगुडं पायसं तथा। पाययेद्रक्षितो यस्मात् समाप्नोति पुनर्त्रतम्। अथ विष्णुव्रतं कुर्वन्यथा विष्णुव्रती तथा। सर्वे विष्णुमयं ज्ञात्वा व्रतस्यं क्षीणमुद्धरेत्। यदा सुमूर्षुर्निश्चेष्टः परिम्लानोतिमूर्चिछतः॥ तदा समुद्रपतक्षीणभिच्छन्तं विमुखे स्थितम्। परिपाल्य वती देहं वतशेषं समापयेत्॥ यथोक्त द्विगुणं तस्य फलं विष्रमुखोद्तिम्। इन्द्रियार्थेष्वसंसत्तया सदैव विमला मतिः॥ परितोषयते विष्णुं नोपवासोऽजितात्मनाम्। किन्तस्य बहुभिस्तीर्थैः स्नानहोमजपब्रतैः॥ येनेन्द्रियगणो घोरो निर्जितोऽदुष्टचेतसा। जितेन्द्रियः सद्। शान्तः सर्वभूतहिते रतः॥

वासुंहदपरी नित्यमहेसं कर्नुनहित शुन्दा **रूनं पर्या**क्तं हु देवानं दुवने हतन्॥ विन्द्रलोकसमारोति पुनराष्ट्रतिवृतेकन्। ये स्मरन्ति सदा विष्टुं विद्युष्टेनात्सरत्त्वा ते प्रधानित भयं सक्त्या विच्छुलोकतनामयम्। विभाने चार्डरात्रं च मध्याह हिवसक्षेत्र ॥ अच्युतं ये तु, कीर्तन्ति ते तरन्ति भवार्णवम्। आनन्दिनोप्यदु:खार्तः गुडः शान्तोयवा हरिम्॥ योऽ स्तिनियते विष्णुं स तत्त्वे हे व्यादीं पुरीस्। गर्भ तत्वजराहेराहुः वसंसार्थन्यहेः। निवायेते नरो नित्यं बाखदेवसकुस्मरम्॥ स्थावरे जङ्गमे वाय स्यूले सृक्ष्मे शुभाशुभे। विष्णुं पइयानि सर्वत्र यः स विष्णुनैसंदायः॥ सर्व विष्णुमयं ज्ञात्वा कैलेक्यं समरामरम्। यस्य शान्ता मतिस्तेन पूजितो गरुडध्वजः॥ इ(ति कल्पानुकल्पानां व्रतानामुत्तमस्य च) तिकल्यानां व्रतानां व्रतस्त्रमम्। विष्णुलोकमवान्नोति प्रसाद्विकपाणिनः॥ विधिर्माक्षोपवासस्य यथा ने परिकीर्तितः। सुतस्नेहान्युनिश्रेष्ठ सर्वछोकहिताय च॥ कृत्वा अत्वा च ये भत्तया नरो विष्णुपुरीं प्रजेत्। नाभक्ताय प्रदातव्यं न देयं दुष्टचेतसे "॥

इति (त्रि १ श्री ) विष्णुरहस्ये ब्रह्मणोक्तं मासोपवासवतम्॥ अथ कुळूचान्द्रायणसाधारणेतिकर्तव्यता ॥ याज्ञवल्क्यः॥

> " कुर्यात्रिषवणस्नायी कुन्छ्रं चान्द्रायणं तथा। पवित्राणि जपेत्पिण्डान् गायन्या चाभिमन्त्रयेत्॥

त्रिषवणस्नानं तप्तकुळ्ट्यतिरेकेण ॥ तप्तकुळे तु न ॥ सकृत्स्नायी समाहित इति विशेषाभिधानात् ॥ पवित्राणि च सुक्तानि चाध-मर्षणं देवकृतः 'शुद्धवत्यतस्स मन्दीत्यादि वासिष्ठादिप्रदर्शितानि॥ श्रायत्वःसानस् व्यवस्थायथाताः जेवहनिष्डेतु कालेषु॥ विण्डान् ग्रासान् प्रत्येकं गायत्र्या चालिसन्त्रयेत्॥ भारतानुसन्त्रणे गीतमोक्ताः 'शं स् शिलादिसन्त्रः तत् गायत्र्या विकल्पः॥ एवं जपादिप्ययेरकार्याणां सन्त्राणां विकल्पः, भिन्नकार्याणां समुख्य इति विवेदाः॥ पतः॥

" यहाज्याहृति विहोमः कर्तज्यः स्वयमन्बह्स् । अहिंसा सत्यमकोषमार्जशं च समाचित् ॥ विरिह्न निर्तिशायान्तु समास्ता जलनाविशेत् । स्वीगृहपतित श्रेव नाभि (भावेन ? भावेत )किहिंचित्॥ स्थानासनाभ्यां विहरसकोषः ( स्था (इयत्) कोषः श्रायीत यः ) संश्राधित वा (?)।

ब्रह्मचारी वती च स्यात् एकदेवडिजार्चकः ॥ सावित्रीं च जपेबित्यं पवित्राणि च दास्तितः । सर्वेष्वेव वतेष्वेव प्रायक्षितार्थमाटुत " इति ॥

त्रिरह इत्यादि ॥ दिवा त्रिः राज्ञौ त्रिरिति यद्त्र षर्सु सवनेषु सवनं स्वानं तच्छक्तिविषयस् ॥ एवं न्यूनाधि हस्नान्यनान्यान्यपि शक्तयश्रया योज्यानि ॥ जाबाहः॥

" आरम्भे सर्वकृष्णां समाप्तौ च विद्योषतः।
आज्येनैव तु शालाग्नौ जुहुयाद्ध्याहृतीः पृथक्॥
आहं कुर्योद्व्रतान्ते च गोहिरण्यादि दक्षिणा।
स्त्रीणां होमो न दातव्यः पश्चगव्यं तथैव चण्॥
पराश्चरः "स्त्रीशृद्धस्य च शुध्यर्थ प्राजापत्यं समाचरेत्।
पश्चगव्यं च कुर्वीत स्नात्वा पीत्वा शुचिभेवेत्॥

श्रीशृद्धयोः पश्चगव्यस्य विहितप्रतिषिद्धत्वाद्धिकल्पः॥ जाबालेन शालाग्रौ होमं विधाय स्त्रीणां होमो न दातव्य इति प्रतिषेधात् गृह्याग्रावेव होमनिषेधः॥ अत एव स्त्रीशृद्धयोरिप ब्राह्मणद्वारा लौकिकाग्रौ भवत्येव (१)॥ अयं च कर्माङ्गहोमः॥ 'आरम्भे सर्वकु-छूाणां समाप्तौ च विशेषतः, आज्येनैव तु शालाग्रौ जुहुवाद्ववाहृतीः पृथािति जाबालेन विशेषाभिधानात्। कृष्ट्रप्रत्याम्नायभूतयोस्तु-प्रधानयोर्जपहोमयोः स्त्रीशृद्धयोनीधिकारः॥ तथा चाङ्गिराः॥ भन्ता का इं समामाय सदा महेत्र विभानत्। भारतिकं प्रमुख्यं स्वहारियक्तिम्

अत्र चृष्णव्यम्त्रतार्थः॥ त्याः सम्बद्धतान॥ वैशस्यायमः॥

'स्तानं जिकालमेव स्था चिकालं वा विजन्ननः"। शब्दः॥ एकवासा आईवासा लघ्याकी स्थण्डिलेशयः इति॥ हारीतः 'अवरें गुडवनीथिः (?) स्नात्दाऽयमर्पणभन्तर्जले जप्त्या धौतमहनं वासः परिधाय साम्ना (सीन्यना? सीर्येगा) दिलामु-पतिष्ठतीः शित्र॥

षड्विंदान्वते

"जगहोपादि यतिकश्चित्कृच्छ्रोक्तं संभवेत चेत्। सर्व व्याद्वतिभिः कुर्योङ्गायत्या प्रणवेन चेणदिति॥

शंखः " एकवासाश्चरेद्धिशं स्नात्वा वासो न पीडयेत्। गायत्र्या दशसाहस्रमाहिको जप उच्यते"॥

बौधायनः " अहतं वासो वासीत ॥ सावित्रीं व्याहृतिभिश्चैव जपेद्ष्टसहस्रकृत्वः ॥ ओंकारमादितःकृत्वा रूपे रूपे तथान्ततः । भूमौ वीरासने युक्तः क्षयोज्ञप्यं तु संयतः॥

आसीनः शल्यविद्धा वा रिवेह्ध्यं पयः सकृत्। गव्यस्य पयसोऽहाभे गव्यमेव अवेद्दि॥ द्वोऽआवे भवेत्तकं तकालाभे तु यावकम्।

एवसन्वतसं यत्तु उत्पाद्येव च तत्पिषेत् "॥ जान्यविद्यो वेति वा जाव्दः उपसार्थे॥ जान्यविद्य इव र्ष

्राल्यविद्धो वेति वा शब्दः उपमार्थे॥ शल्यविद्ध इव निश्चलः सन् आसीनः पयः विवेदित्यर्थः॥

यमः " अङ्गुल्यग्रे स्थितं विण्डं गायन्या चाभिमञ्जितम्। प्राद्याचम्य पुनः कुर्याद्न्यस्याप्यभिमन्त्रणम् "॥

ये तु प्राणाग्निहोत्रेऽधिकारिणस्तेषामरोश्चनकर्मानन्तरं प्राणाहुत-योपि पञ्चभित्रांसैर्भवन्ति॥तत्र च पूर्वोक्तप्रणवगायच्याचन्यतममन्त्रै ग्रीसानभिमन्त्र्य 'प्राणाय खाहे ' त्यादिभिमन्त्रैः प्राणाग्रौ होमः कार्यः ॥ यहा स्वेक्टं का विकियतुरां वा श्रासास्तत्र वाधायनोक्त-विकायो प्राचः ॥ तथ्ययः ॥ "अश्वीयात् श्राणायिति प्रथममपाना-यति वितीयं, क्यात्रायेति स्त्रीयं, क्यांयं (१) उदानायेति चतुर्थं, समानायेति पश्चस् ॥ यदा चत्वारस्तदा व्राभ्यां प्रथमः; यदा त्रय सतदा व्राभ्यां क्राभ्यां पृष्ठां, यदा व्रौ तदा त्रिभः प्रथमं व्राभ्यामेवो-त्तरमेकं सर्वे "रिति ॥ अस्यार्थः ॥ यदा चत्वारो श्रासा भक्ष्यन्ते तदाऽऽचिवित्राण्यां प्रथमं तृतीयादिश्रि क्रिभः क्रमेण शेषांस्त्रीत् ॥ यदा त्रयस्तदाऽऽचितियान्यां प्रथमं तृतीयादिश्रि क्रिभः क्रमेण शेषांस्त्रीत् ॥ यदा त्रयस्तदाऽऽचितियान्यां प्रथमत आरभ्य त्रिभः प्रथमम-नितमाभ्यां व्राभ्यां वितीयम् ॥ यदा चैकस्तदा सर्वेरेव श्रासोक्तम्(१) इति ॥ हारीतः "चान्द्रमसं चदं अपयित्वा नयो न वहुत्वात् ज्योतस्नायां शेषात् विष्टान्सावित्याश्रिमन्त्रितात् प्रक्षीया " दिति ॥ ज्योतस्नाश्चत्वेन चन्द्रोदयो लक्ष्यते ॥ तेनैवार्ष्टरात्राविप भोजने देषो नास्ति ॥ श्रंकः ॥

> " आर्द्रामलकमाश्रास्तु ग्रासा इन्हुव्रते स्मृताः। यथैवाहुतयस्तत्र शैथे (१) स्तत्रवृत्तिका ॥।

इति कुछ्चान्द्रायणकर्तृसाधारणकर्तव्यता॥ अथ प्राजापत्यादि प्रत्याम्नायः॥ तत्र पूर्वोक्तरीत्या द्वाद्श दिनानि प्राजापत्यं कुछ्रं चरेत्॥ तद्शक्तौ धेनुमेकां द्यात्॥ निष्कलक्षणं परिमाणप्रकरणेऽ-भ्यधायि॥ अथवा गोरभावे देशकालोचित (?) गोसूल्यं देयम्॥ तत्राप्यशक्तौ तद्द्धे पादं वा द्यात्॥ तथा च भिताक्षरायाम्॥

> "गवामभावे निष्कं स्यात्तद्र्धं पाद्मेव च। तथा प्राजापत्यिक्रियाशक्तौ धेनुं द्याद्विजोत्तमे धेनोरभावे दातव्यं मूल्यं तुल्यं न संशय "इति॥

पराशरः "कृङ्रोऽयुतं तु गायण्या उदवासस्तथैव च। धेनुप्रदानं विप्राय सममेव चतुष्टयम् "॥

कृ<sub>लु</sub>: प्राजापत्यः ॥ अयुतं गायत्रयाः ॥ उद्वासः उद्कवासः ॥ स चाहारात्रम् ॥ मिताक्षरायाम् ॥ "कुछ्रो द्रव्ययुनं चैव प्राणायामदानद्रयम्। निलहोमसहस्रं तु वेदपारायणं नथा ॥॥

समृद्धधान्यस्तु प्राजापत्यक्रुष्ट्रप्रत्याम्नायत्वेन हाद्दासु दिनेषु प्रति-दिनं पश्च पश्च विप्रा भोजनीयाः। त च मिलित्वा पष्टि ब्राह्मण भोजनानि भवन्ति। तथा च मिनाक्षरायाम्

"कुछे पञ्चातिक छे त्रिगुणमहरहित्र शहेवं तृनीये चत्वारिशच नमे त्रिगुणन शिना विश्वानिः स्थात् पराके। कुछे सान्त पनाख्ये भवति षडियका विश्वानिः सैव हीना हाभ्यां चान्द्रायणे स्थात्त पसि कृश्व बहे। भोजये हिमसुख्यान् ॥

अत्र कुछ्रेऽहरहः पश्चेत्यन्वयः। अहरहरिनि प्रत्येकं संबध्यते। स्वरुपधान्यस्तु द्वाद्श ब्राह्मणान् भो जयेत्। तथा चतुर्विशनिमने।

> " विश्राः द्वाद्दा वा भोज्याः पावकेष्टिस्तथैव च । अन्या वा पावनी काचित्समान्याहुर्मनीषिणः "॥

अत्र न प्रतिदिनं द्वाद्श द्वाद्श किन्तु द्वाद्शैव। पुण्यतीर्थे विध्युक्तप्रकारेण स्नात्वा तदङ्गानुष्ठानं विधाय केशान् शोषियत्वा पुनर्विधिवत् स्नात्वा पूर्ववत्केशान् संशोषयेत्। एवं द्वाद्श स्नानानि प्राजापत्यप्रत्यास्नायः। तथा च पराशरः

> " कुछ्रो देवयुतश्चैव प्राणायामशतद्वयम् । पुण्यतीर्थेनाद्वेशिरःस्नानं द्वादशसङ्ख्यया "॥

अनार्द्धं शिरो यस्यासावनार्द्धशिराः अनार्द्धशिरसः स्नानम्। इति प्राजापत्यकुछूप्रत्याम्नायः।

अथातिकृष्ट्रप्रत्याग्नायः। तत्रातिकृष्ट्रकरणाशकौ याज्ञवल्कयोक्त-पाणिपूरात्रभोजनयुक्तानि कृष्ट्रप्रत्याग्नायत्वेन घेनुद्धयं दद्यात्। तथा च षड्विंशन्मते "प्राजापत्ये तु गामेकामतिकृष्ट्रे द्यंस्मृत " मिति। 'एकैकं ग्रासमश्रीया 'दिति मनुक्तातिकृष्ट्रकरणाशकौ घेनुत्रयं देयम्। अत एव चतुर्विशतिमते "पराकतसातिकृष्ट्रे २१ मदन

तिस्रः तिस्रस्तु गास्तथे "ति। गवामभावे तावन्तो निष्कास्तवन्ति गोम्बल्यानि च देयानि। निष्काभावे तर्द्धे पादं वा। अथवा यावन्त्यो धेनवस्तावन्ति गायत्रींजपानामयुतानि तावन्त उद्वासाः पूर्वोक्तरीत्या कार्याः। उत तावन्ति प्राणायामशतद्वयानि। तावन्ति वा तिलहोमसहस्राणि । अपि दा यावन्ति वेद्-पारायणानि भवन्ति । अथवा यावन्त्यो घेनवस्ताबन्तोन्नकृष्ठा भवन्ति। अतोऽल्पघनेन धेनुसङ्ख्यायाः द्वाद्श द्वाद्श विप्राग्या भोजनीया:। प्रचुरधनेन हाद्शसु दिनेषु प्रतिदिनं पश्च पश्च विप्रा भोजनीयाः। प्रतिदिनं हाद्शसु ाद्नेष्वित्यर्थः। अत्र च मिलित्वाऽ-शित्युत्तरं शतं ब्राह्मणान् भोजयन्ति । अथवा यावन्त्यो धेनवस्त-त्सङ्ख्यया स्नानानां हाद्श हाद्श कर्तव्याः प्रत्याम्नायाः। अत्र च स्नामप्रकारः । प्राजापत्यक्कुछप्रत्याम्नायप्रकरणे दर्शितः । इत्यतिक्वछ प्रत्याम्नायाः। अथ कृच्छ्प्रत्याम्नायाः। तत्र ब्राजापत्यप्रस्थापने कुच्छ्रा-तिकृच्छ्रस्य विहितत्वात् कृछातिकृछ्करणशक्तौ तिस्रो धेनवो दातव्याः। तद्भावे निष्कत्रयं सार्डी निष्को वा पादोननिष्को वा देय:। अथवा गायच्या अयुतत्रयम्, दिनत्रयसुद्वासो वा, त्रीणि प्राणायामदातद्वयानि वा, तिलहोमसहस्राणि वा, त्रीणि वेदपाराय-णानि वा कर्तव्यानि । अथवा समुद्धधान्येनाहरहरिंत्रशत्सङ्ख्याका ब्राह्मणा भोजनीयाः। तथा च चतुर्विशतिमते 'कृष्ट्र पश्चातिकुं वृ त्रिगुणमहरहस्त्रिंशदेव तृतीय १ इति । तृतीये कुछ्रातिकुछ्रेऽहरह-स्रिंशद्ब्राह्मणा भोजनीया इत्यर्थः। एतच त्रिंशद्ब्राह्मणभोजनं द्वाद्शसु दिनेषु प्रतिदिनं कर्नव्यम्। मिलित्वा षष्ट्युत्तरं शतं ब्राह्मणा भवन्ति। समृद्धधान्यश्चेत्तदा तेन त्रिगुणिता द्वाद्श ब्राह्मणा भोजनीयाः । ते च मिालेत्वा षट्त्रिंदात् । स्नानप्रत्याम्ना-यस्तु प्राजापत्यप्रत्याम्नायप्रकरणोक्तरीत्या यावन्त्यो गावस्तावत्स-ङ्ख्यया ज्ञेयः। इति कुछ्रातिकुछ्रप्रत्याम्नायः। अथ तसकुछ्रप्रत्या-म्नाय:। तत्र द्वादशाह:साध्ये तसकुछूप्रत्याम्नायत्वेन तिस्रो गावो देयाः। 'पराककुछ्रे तिस्रस्तिस्रस्तु गा'इति चतुर्विदातिमतेऽभिधानात्। चतुरहः साध्ये तसकुछ्रे त्वेका घेनुः। द्वयहःसाध्ये तु निष्कार्द्धे तु देयम्। गवामभावे निष्कं वेत्यादिका, अन्ये प्रत्याम्नायाः कृछ्राति-

कृष्प्रकरणोक्तरीत्या विज्ञेयाः। समुद्ध्यान्यस्य त्वेतत्कृद्ध् अयं विशेषः। बाद्द्यस्य दिनेषु प्रतिदिनं चत्वारिश्चाह्यासिणा भोजनीया इति। तथा चतुरहः साध्ये च ब्र्यहः माध्ये च तसकृष्टे प्रतिदिनं चत्वारिश्चोति। तथा चतुर्विश्चातिमने 'कृष्ट्रे प्रश्चातिकृष्टे प्रतिदिनं चत्वारिश्चोति। तथा चतुर्विश्चातिमने 'कृष्ट्रे प्रश्चातिकृष्टे विश्वणमहरहित्रंशदेवं तृतीये चत्वारिश्च ततः इति। तसे तसकृष्ट्रहरहश्चत्वारिशदिव्यन्वयः। इति तसकृष्ट्रप्रत्यान्तायः। अथ सान्तपनयतिसान्तपनप्रत्याम्नायः। तत्र ससाहसाध्यस्य सान्तपनस्य करणाशक्तौ प्राजापत्याम्नायस्थाने विहितत्वादेका धेतुर्निष्कार्षं च देयम्। तथा च पर्डिवशन्मते—

"पराकतसानिकुछ्स्याने कुछ्त्रयं चरेत्। सान्तपनसाध्येर्दभशक्तौ वनमाचरे" दिति॥

दिवसहयसाध्ये सान्तपने निष्कार्स देयस् । दिनत्रयसाध्ये यतिसान्तपनाख्ये तु घेनुभेकां द्यात् । अन्यैव रित्या गायत्रीह्णप्रत्याग्नायेष्विष परिमाणं कल्प्यम् । यत्रैका घेनुनिष्कार्स च देयं
भवति तत्र गायत्र्या अयुत्तत्रपं घेनुस्थाने । अर्द्धनिष्कस्थाने तु पश्च
सहस्राणीत्यन्या रीत्या । प्रत्याग्नायभेदास्तु प्राजापत्यप्रत्याग्नायप्रकरणे द्रष्टव्याः । इति सान्तपन्यतिसान्तपनप्रत्याग्नायः । अथ
महासान्तपनप्रत्याग्नायः । तत्रैकविंशितिदिनसाध्ये महासान्तपने
प्रत्याग्नायत्वेन तिन्नो घेनवोऽर्द्धनिष्कं च देयम् । पश्चदिनसाध्ये तु
घेनुद्वयं निष्कार्द्धं च देयम् । सप्ताहसाध्ये त्वेका घेनुनिष्कार्द्धं चेति
द्यात् । एतत्कल्पनायाः मूलं षद्धपवास स्तुल्यप्रजापत्यप्रत्याग्नायत्वेन घेनुविधानम् । सप्ताहसाध्ये तु स्नान्तपनस्य साध्यर्द्धः मिति।
अनया दिशाः गायत्रीजपादिह्पप्रत्याग्नायेष्वप्यूद्धम् । ते च प्रत्याग्नायभेदाः प्राजापत्यप्रत्याग्नायप्रकरणे द्रष्टव्याः । इति महासान्तपनप्रत्याग्नायः । अथ पराकप्रत्याग्नायः । चतुर्विशतिमते

" पराकतप्तकुछू।णां स्थाने कुछूत्रयं चरेत्। जपहोम।दिकं वापि कल्पयेत्पूर्वकल्पवणदिति॥

कुछूत्रयस्थानीयत्वात्पराकस्य पराककरणादाक्तौ तिस्रो धेन् र्दद्यात्। तथा गायत्रीजपादिप्रत्याम्नायः। अपि तु त्रिगुणाः कर्तव्याः। ते च प्राजापत्यप्रकरणे दर्शिताः। इति पराकप्रत्याम्नायः। याचक्रव्रतगोसूत्रयावकव्रतपयोव्रतानां प्रत्याम्नायः । तत्र याचकव्रते पर्योव्रते च प्रत्याम्हायत्वेन पश्च धेनवो देयाः। षडुप-वासाः एकप्राजापत्यस्थानमिति मासे पश्च षड्डा भवन्तीतिकृत्वा । यद्यपि याचकन्रते च प्रतिदिनं याचकं सुज्यते तथापि पूर्वोक्तयाचक-भोजनस्यात्यन्तक्केशसाधनत्वादुपवासतुल्यत्वं भवत्येव । पयोत्रते तु पय:पाने केशाभावेष्येकग्रासपर्याप्तस्यैव पयसः पानादुपवास-कल्पत्वम् । गोमूत्रयावकन्रते तु केशाधिक्धात् प्रत्याम्नायत्वे षट् धेनवो दातव्या:। एवं गायत्रीजपादिप्रत्याम्नाया अपि कल्पनीया:। ते च प्राक् प्राजापत्यप्रत्याम्बायप्रकरणे प्रपश्चिताः। इति याचकव्रत-गोमूत्रयावकव्रतपयोव्रतानां प्रत्याम्नायः॥ अथ चान्द्रायणप्रत्याम्नायाः। तत्र समृद्धधनेन चान्द्रायणप्रत्याम्नायत्वेनाष्टौ गावो द्याः । तथा चतुर्विदातिमते

"अष्टौ चान्द्रायणे देयाः प्रत्याम्नायविधौ सदे<sup>%</sup>ति ।

तथा पिपीलिकामध्ययवमध्यचान्द्रायणयोगीतमायुक्ताधिकेति-कर्तव्यतासहितयोरप्यष्टौ चान्द्रायणे देया इत्वेतयोज्यम् । अल्पधनेन तु तिस्रो गावो देयाः । तथा च पराश्चरनिबन्धे

> " प्राजापत्ये तु गामेकामतिकृछ्रे इयं स्मृतम् । चान्द्रायणपराके च तिस्रस्ता दक्षिणास्तथे"ति॥

एतच धेनुत्रयदानं स्वल्पेतिकतिच्यतासहितयोर्घवमध्यपिपीलिका-मध्यचान्द्रायणयोस्तथा यतिचान्द्रायणादिष्वपि योज्यम् । एवं दास्त्रपेक्षाया यावत्यो धेनवो दीयन्ते । तत्र तद्भावे भावामभावेनिष्कं स्यात्तद्धं पाद्मेव चे त्युक्तरीत्या दातच्यम् । अथवा प्रतिधेनु वायुतं गायत्रीजपो वा, तथा धेनुसङ्ख्याका उद्वासा वा, धेनुसंख्याका प्राणायामदातद्वयानि वा, प्राजापत्यधेनुसंख्याकानि वेदपारा-यणानि वा, धेनुसङ्ख्याकानि तिलहोमसहस्राणि वा, प्रतिधेनु द्वाद्द्या इाद्शं ब्राह्मणभोजनानि वा , प्राजापत्यप्रत्याम्नायप्रकरणोक्तरीत्या प्रतिधेनु हाद्शं हाद्शं स्थानानि वा कार्याणि। एने च विकल्पा ब्रीहि-यववर्षे च्छिकाः अपि तु उदिनानुदिनहो सबहयवस्थिनाः । ध्यवस्था च देशकालायपेक्षया। नथा च बौधायनः

> " देशं कालं तथात्मानं इच्यं इच्यप्रयोजनम्। उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौतं समाचरे " दिति॥

शौचशब्देन शुद्धिकारणं सर्वमिभिधीयते। एवमन्यत्रापि न्यूना-धिककल्पेषु शक्तयायपेक्षो विकल्पो बोद्धव्यः। अनेनैवाभिप्रायेण मिताक्षरादिप्रवन्धेषु न्यूनाधिकपक्षा दर्शिताः। तथथा

> "चान्द्रायणं मृगारेष्ठिः पवित्रेष्ठिस्तथैव च। मित्रविन्दा पशुश्चैव कुछ्ंमसत्रयं तथा॥ तिलहोमायुनं चैव पराकद्वयमेव च। गायद्या लक्षजाप्यं च समान्याहुर्वृहस्पति"रिति॥

तपस्यसमर्थेन समुद्धधान्येन मासाबिधकाले प्रतिदिनं चतुर्वै-रानिर्ज्ञाह्मणा भोजनीयाः। तथा च चतुर्विरानियते 'कुछ्रे पश्चातिकुष्ट्रे ात्रिगुणमहरहस्त्रिदादेवं तृतीये चत्वारिंशच तसे त्रिगुणनगुणिता विंशतिः स्यात् पराके। तसे कुछ्रे सान्तनाख्ये भवति षडिधका विंशतिः सैव हीना द्वाभ्यां चान्द्रायणे स्यात् तपिस कृशबला भोजयेद्रिप्रमुख्या"निनि । अस्यार्थः । अहरहः सर्वत्रान्वेति । कुछ्रे प्राजापत्ये द्वादशसु दिनेष्वहरहः पश्च विप्रमुख्यान् भोजयेत्। अतिकृष्ट्रे पूर्वोक्तलक्षणे प्रोक्तसङ्ख्याकेषु दिनेषु प्रतिदिनं त्रिगुणम्। त्रैगुण्यं पञ्चापेक्षयैव। पञ्चद्शेत्पर्थः। तृताये कुछ्रातिकुछ्रे पूर्वोक्त-कुछ्रातिकुछ्दिनेष्वहरहस्त्रिंशत्। तसे कुछ्रे पूर्वाभिहिततसकुछ्दिनेषु प्रतिदिवसं चत्वारिंशत्॥ पराके ब्राह्मणसङ्ख्या दिनेषु व्रतसङ्ख्या दिनेषु प्रत्यहं त्रिगुणगुणिता विंदातिः । षष्टिरित्यर्थः । सान्तपने कुछ्रे पूर्ववदेवाहरहः षड्बिंशतिः। चान्द्रायणे चान्द्रायणा-चरणसङ्ख्याकदिने प्रतिवासरं द्वाभ्यां हीना षडियका विंशतिः। चतुर्विशतिरित्यर्थः। एते व पक्षाः पूर्ववदेव शक्त्यायपेक्षया योज्याः। इति चान्द्रायणप्रत्याम्नायः। अथ गोवधप्रत्याम्नायः। याज्ञवल्क्योक्त-

अतचतुष्टयं प्राक् प्रदर्शितं नल्लक्षणप्रकरणे ॥ तत्राज्ञानतो जातिमात्र ब्राह्मणसंबन्धिगोमात्रवधे त्रिरात्रसुपोष्य दश गा वृषभश्च देयाः। त्रिरात्रोपवासाशको पूर्वोक्ता गावो वृषभश्च निष्कार्ङ च देयम्। कामतश्चेत् द्विगुणम्। अज्ञानतः क्षात्रिय सम्बन्धिगोमात्रव्यापाद्ने 'पश्चगव्यं पिवेत् गोन्नो मास-मासीत संयतः गोष्ठेशयो गोनुगामी गोप्रदानेन शुध्यती त्यनेन प्रकारेण मासं पश्चगव्यं चरित्वाऽन्ते गां द्यात् । एतत्करणाशकौ व्रतस्यात्यन्तक्षेक्षयुक्तत्वेन व्रतप्रत्याम्नायत्वेन युक्तमष्टधेनुपरि-कल्पनम्। कामतश्चेत् षोडश धनवः। एका दक्षिणात्वेनेति सप्त-द्श गावः। अज्ञानतो वैद्यसंबन्धिगोमात्रव्यापाद्ने मासमित-कुछुं कुर्यात्। एतदाचरणाशक्तौ द्वादशदिनसाध्यपाणिपूरान्नभोजन-युक्तानि कृष्ठ्रप्रत्याम्नायत्वेन गोद्ययदानस्यातिकृष्ट्रं कुर्यात् प्रत्या-म्नायप्रकरणे दर्शितत्वादत्र मासातिकृष्ट्रे पश्चगावो भवन्ति । मन्क्तग्रासभात्रभोजनयुक्तस्य द्वाद्शदिनसाध्यस्यातिकृष्ट्रकरणा-शक्तौ तिस्रो गावो विहिता इति । ग्राससाध्यकुष्ट्रे सप्त गावो निष्कार्डं च देयम् । उभयत्र कामतो इथैगुण्येन क्रमेण द्रा पश्चद्श भवन्ति। गवामभावे गोसङ्ख्ययाऽतिकृष्ट्रप्रत्याम्नायप्रकरणोक्ताः प्रत्याम्नायाः शक्तयपेक्षया कर्तेच्याः। अज्ञानतः शूद्रस्वामिकगोमात्र व्यापाद्ने मासं प्राजापत्यविधानात्तद्शक्तौ गोद्वयं निष्कार्छं च देयम् । कामतः पश्च गावः । तदशक्तावितरे पूर्वोक्ताः प्रत्याम्नायाः कार्याः । इति गोवधव्रतप्रत्याम्नायः। अथ मासोपवासप्रत्याम्नायः। तत्र च षडुपवाम् तुल्धप्राजापत्य द्रत्याम्नायत्वेन प्राजापत्ये तु गामेकामिति विधानात् पश्च गावो भवन्ति मासव्रते । जपनिय-माद्यनेकेतिकर्तव्यतापेक्षितमासत्रते तु क्लेशाधिक्योपेतचान्द्रायण-व्रत इवाष्टी गावः करूप्याः। इति मासोपवासप्रत्याम्नायः। अथ प्रायश्चित्तोषक्रमंप्रकारः। तत्र कर्मविपाकप्रायश्चित्तानुपयुक्तमपीतर-प्रायश्चित्तोपयुक्तं किञ्चिदुच्यते। तद्यथा। देवलः-

<sup>&</sup>quot; कुछ्राणां दापको राजा निर्देष्टा धर्मपाठकः। अपराधी प्रयोक्ता च रक्षिता कुछ्रपालकः"॥

महापापेषु कृष्ट्राणां प्रायिश्वत्तानां दापको राजा भवति । ब्रह्महत्यादिप्रायिश्वत्तेषु राज्ञ आज्ञां विना डिजाउँयः प्रायिश्वत्तं नोपवर्णनीयमित्यर्थः। प्रायिश्वत्तस्य निर्देष्टा धर्मपाठक उच्यते । यस्मिन्ननुवादकज्ञाव्दं लोकाः प्रयुक्षते । अङ्गिराः

> "वद्विद्याव्रतस्नातः सत्यसन्धो यते।न्द्रयः। अनेकधर्मशास्त्रज्ञः प्रोच्यते धर्भपाठकः ॥

अपराधी पापयुक्तः कृष्ट्रप्रयोक्तेत्यभिधीयते । रक्षिता राजपुरुषः कृताकृतप्रत्यवेश्चणात्प्रायश्चित्तपरिपालक इतिकथ्यते । प्रकृतमनुस-रामः। धर्मविवर्ती

"क्षत्रियो हाथ वैद्यो वा जूदो वा तु कथंचन।
प्रायश्चित्तविधानं हि कुवैन्तीति विदुर्बुधाः॥
अत्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्।
सहस्रदातयुक्तानां पर्वत्वं नोपपद्यते॥
पातकेषु दातं पर्वत्सहस्रं महदादिषु।
उपपापेषु पश्चादात् स्वल्पे स्वल्पा तथा भवेत् ॥॥

बहुभिर्विद्वद्गिर्मिलित्वा प्रायिश्वतं विचार्य विधेयमिति शतादि-शद्धानां तात्पर्यार्थः:। अत एव याज्ञवल्क्यः

> " चत्वारो वेदधर्मज्ञा पर्धत्रैविद्यमेव वा। सा ब्रुते यं स धर्मः स्यादेकोवाऽध्यात्मवित्तमः "॥

मनु:

"त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की निरुक्तो धर्मपाठकः। त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे पर्षदेता दशावरेणित॥

तिस्रो विद्या ऋग्यज्ञःसामात्मिकाः यस्यासौ त्रैविद्यः । हेतुकोऽनुमानज्ञः । तर्कोस्यास्तीति तर्की । संद्येषे सत्येकस्मिन् कोटौ
प्रामाणिकत्वारोपे कृते बाधकाद्द्यीनात्प्रामाण्येनात्र मवितव्यमिति यः
प्रत्ययः स तर्कः । स वेद्शास्त्राविरोधी कार्यः । एवं विधायाःपरिषद्
ज्ञस्थानं वक्ष्यमाणप्रकारेण कार्यम् । अत्रायं वृद्धसमाचारो व्रतग्रहणदिने । तद्यथा असुञ्जानः सायंकाले परिषदं प्रदक्षिणीकृत्य स्वकीय
मेनो विख्यापयतीति । अत्रायमाद्ययः । अङ्गिरसा प्राप्तपापस्य

परिषदोनुषस्थानात् पूर्वं भोजनं निषिद्धम् । अस्यायमभिप्रायः। पश्चात्तापवान् भवेदविलम्बेनैव प्रायश्चित्तं गृह्णीयादिति । अन्यथा दीर्घकालभोजनपरिल्यागादेहधारणाभावेन प्रायश्चित्तमेव न स्यात्। तस्मादैववशात्मायश्चित्तविलम्बे भितमेध्याहारादिभिः शरीरधारणं कुर्वीत । न स्वच्छन्दचारी स्यात्। इमां आतमुक्ति दृष्ट्वा वतग्रहणदिन एव भोजनं मन्यते। कलौ दृदतनुतापस्य असंभवात्। उपक्रमदिने शरीरशुद्धेरीप्सितत्वाच।

मनु: " प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य दैवात्पूर्वकृतेन वा। न संसर्ग भवेत्सद्भिः प्रायश्चित्ते कृते डिजः "॥

अङ्गिराः " उपस्थितस्तु न्यायेन व्रतादेशनमहीति ।

कृते निःसंशये पापे न सुञ्जीतानुपस्थितः ॥

सुञ्जानो वर्द्धयेत्पापमस्तयं पर्षिदि ब्रुवन् ।

संशये तु न भोक्तव्यं यावत्पापस्य निष्कृतिः ॥

प्रमादश्च न कर्तव्यो यथैवासंशये तथा ।

कृत्वा पापं न गृहेत गृहमानस्य वर्द्धते ॥

बहु वा त्वल्पकं वापि कर्मविद्भयो निवेद्येत् ।

प्रायश्चित्ते सनुत्पन्ने हीमान् सत्यपरायणः ॥

सद्रराजीवसम्पन्नः शुद्धिं याचेत मानवः ।

सचैलं वाग्यतः स्नात्वा क्रिन्नवा तास्समाहितः ॥

क्षित्रयो वापि वैद्यो वा पर्षदं सुपतिष्ठति "।

क्षत्रियाद्युपपाद्नं प्रदर्शनार्थम् ।

"उपस्थाय ततः शीव्रमार्तिमान् घरणीं व्रजेत्॥ गात्रैश्च भूगतेश्चैव न च किश्चिद्धदाहरेत्। ततस्ते प्रणिपातेन दृष्ट्वा तं समुपस्थितम् ॥ वृद्धाः पृच्छन्ति किं कार्यमुपविश्याग्रतः स्थितम्। किन्ते कार्य वदास्माभिः किं वा सगयते विज्ञ॥ तत्त्वतो ब्रूहि तत्सर्वे सत्यं हि गतिरात्मनः। अस्माकं चैव सर्वेषां सत्यमेव परं बलम्॥ यदिचेद्रक्षसे सत्यं नियतं प्राप्त्यसे शुभम्। यदागतोस्यसत्येन न त्वं शुध्यसि कर्हिचित्॥ एवं सर्वमनुज्ञानः सर्वे ब्रुयाद्शेषनः " इनि ॥

न अश्रीनानुपस्थित इति। अनुपस्थित इति परिपद्मनुपस्थितः।
संशयो नाम परिषदुपस्थातुं स्वगतपापसन्देहः। कार्यस्य निष्कुतिः
पापप्रायश्चित्तम् । अथवा निष्कृतिः प्रायश्चित्तनिश्चयः। संशये तु
न भोक्तव्यमित्येतस्मिन् निष्यावियोशिविययप्रमाद्श्च न कर्तव्यः
पुनः पापं न कुर्योदित्यर्थः । अथवा चिरकाले सहानुवृत्तौ हविष्यभोजनादिना शारिरक्षणं प्रमादः स च न कर्तव्यः । यथवासंशये असंशये पापस्य निश्चये देशान्तरादिव्यवहितेषु विद्वतसु
परिषदुपस्थानात् प्रायथा हविष्यभोजनात् शारिरक्षणं क्रियते
संशयस्यलेशिन्यर्थः। पर्षद्यं पापप्रख्यापने च दक्षिणादातं कुर्यात्।
तथाऽऽह पराशरः-

"पापं प्रख्यापयेत्पापी द्त्वा धेनुं तथा वृष " मिनि । अत्रैव विदोषमाह विष्णुः-

> "पाद्वते वस्त्रदानं कुछ्रार्छे तिलकाश्चनम्। विख्याच्य पापं वक्तृभ्यः किश्चिद्दत्वा व्रतं चरे " दिति॥

तत्प्रकीं श्रीकविषयम्। यत्र च पर्षद्ग्रे चेनुवृषभयोरन्यतरहुभयं वः दीयते तत्र घेनुमूल्यं निष्को वा दातव्यो न प्रत्यक्षगौर्वृषभो वा। यथाहाङ्गिराः:-

> "बहुभ्यो न प्रदेयानि गौर्गृहं शयनं स्त्रियः। विभक्तदक्षिणा होता दातारं तारयन्ति हि॥ एका एकस्य दातव्या न बहुभ्यः कथश्चन। सा च विक्रयमापन्ना दहत्यासप्तमं कुल्"मिति॥

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सचैलस्नानम्। अर्डवासाः पर्षदं प्रदक्षिणीकृत्य पर्षदक्षिणां दत्भा दण्डवत्प्रणम्य पापं संवे प्रख्याप्य पर्षद्ग्रेभूमा 'वनुगृह्णीते' त्युक्तवा पर्षद्ग्रे तूष्णीं तिष्ठेत्। ततो ब्राह्मणास्तप्रत्सार्य प्रायश्चित्तस्वरूपं चिन्तयेयुः। तथा चाङ्गिराः:-

तेषां निवेदिते कार्य उत्साये हि स कार्यवःत्।
तस्मिन्नुत्सारिते विषे यथा धर्मस्य पाठकाः॥

ते तथा तत्र जल्पेयुर्विश्वशन्तः परस्परम्। धर्मशास्त्रेषु यत्भोक्तं यच सानुग्रहं भवेत्॥ विमृद्य पर्षतः सर्वे प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्। यथाकालं यथादेशं यचं कार्यान्तरं भवेत्॥ पर्षदः सम्मतं चैव कारिणश्च वलावलम्। सर्वेषां निश्चितं यच यच प्राणान्न पीडयेत्॥

कार्यान्तरं वृद्धमातृपितृशुश्रृषादि।

यच प्राणान्न पीडयेत्। यत्र प्राणपीडाकरं प्राणान्तिकप्राय-श्चित्तव्यातिरेकेण शास्त्रोपदिष्टं प्रायश्चित्तान्तरमस्ति तत्र प्राण-बाधाकरमदेयमित्यर्थः। वृद्धशातातपः –

> "यदिना धर्मशास्त्रेण प्रायश्चित्तं विधीयते। नैव शुद्धिमवाप्नोति प्रायश्चित्तं कृतेऽपि सः॥ अदृष्ट्वा धर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तं वद्नित ये। प्रायश्चित्ती भवेतपूतस्तत्पापं पर्षादे व्रजेत्॥

## देवल:-

" एको नाईति तत्कर्तुमन्चानोप्यनुग्रहम्। धर्मज्ञा बहवो विप्राः कर्तुमईन्त्यनुग्रहम्॥ स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्भयाद्ज्ञानतोपि वा। कुर्वन्त्यनुग्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति"॥

#### अङ्गिरा:-

"आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चित्तानि ये द्विजाः। जानन्तो ये न प्रयच्छन्ति तेषां ते समभागिनः॥ तस्मादार्तं समासाद्य ब्राह्मणं च विशेषतः। जानद्विधमपन्थानं न भाव्यं तु पराङ्मुखैः॥ अनर्चितरनाहृतैरपृष्ठैश्चैव संसदि। प्रायश्चित्तं न दातव्यं जानद्विरपि कल्पतः"॥

एवं धर्मशास्त्रानुसारेण प्रायश्चित्तस्वरूपं निश्चित्य तत एकेन तत्प्रायश्चित्तस्वरूपमनुवाद्येत्। अत्रायं प्रयोगः। पर्षदुपदिष्टे- नाऽमुकप्रायिक्षित्तेनाचीणींन माङ्गोपाङ्गेनामुकरापविमुक्तो भविष्यति तस्मात्माङ्गोपाङ्गे कर्तव्यमिति । ब्रिः ब्र्यान् । शिष्टममाचारात्। अयं च प्रयोगवाक्यरचना प्रदर्शनार्था। तस्मायत्र यथोचितं तत्र तथा प्रयोक्तव्यम्।

#### अङ्गिराः —

'सर्वेषां निश्चितं यच यच प्राणान्न पात्येत्। आह्रय आवयेदेकः पर्पदा यां नियोजितः॥ शृणु भोस्त्विवदं विषेः यत्तु चादिद्यते व्रतम्। तत्ते यत्नेन कर्तव्यमन्यथा तब्धा भवेत्॥ यदा त्वया भवेचीण व्रतं शुडिकरं महत्। तदा कुर्यात्वयत्तेन शक्त्या विप्राभिष्वनम् ॥॥

पर्षदा यो नियोजित इत्यनेनानुवादकस्य भृतित्वेन दक्षिणा गम्यते। तथाहि नियुक्तो हि कभकरो भवति। स च भृतिमपेक्षते। किश्च। पापानुवादोपि पापायैवेति दृष्टलोभाभावे न कोपि प्रवर्तेत। तस्मात्पापानुसारेणानुवादकस्य भृतिरूपदक्षिणा देया। वर्णक्रमेण चानुवादकविशेषोऽङ्गिरसैव दक्षितः-

> "ब्राह्मणो ब्राह्मणानान्तु क्षत्रियाणां पुरोहितः। वैद्यानां याजकश्चेव प्रायश्चित्तं समादिशेत्॥ अगुरुः क्षात्रियाणां यो वैद्यानां वाप्ययाजकः। प्रायश्चित्तं समादिद्य तक्षकृष्टं समाचरेत्॥ तत्रैवं ब्राह्मणस्यापि क्षत्रियादेः प्रणामिनः। अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा व्रतमेतत्समादिशेत्॥ तथा शूद्रं समासाय सदा धर्मपुरःसरम्। प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं वेदमन्त्रविवर्जितम्"॥

#### सुमन्तुः-

"अथवा रागद्वेषाद्रुभ्यमानेषु प्रायिश्चेत्रेषु यज्ञहवनाध्ययन पूर्वचर्यापरो मैक्षाञ्ची दण्डी मेखली स्वयमेव संवत्सरेण महापा-तकानि तपःपरो व्यपोहति किल्बिषं, न ब्राह्मणस्य पतनमिच्छन्त्या-

चार्याः"। रागादिव शात् परिषदः सकाशात् प्रायश्चित्तमलभमाना ब्राह्मणः स्वयं चरेत् प्रायश्चित्तस्वरूपं जानीयात्। तदा ब्राह्मणानु-ज्ञामन्तरेणाि यस्य पापस्य यावत्रायश्चित्तं तावत्समाचरेत्। कथ-मित्याकांक्षयामाह यज्ञहवनाध्ययनेति । तथा कालमपि निर्दिशाति संवत्सरेणेति। एतचोपलक्ष मस्। अतश्च यावत्काल उपयुक्तः यावती-चेतिकर्तव्यतोपयुक्ता तावन्मात्रं ग्राह्यम्। पर्षद्तुपदिष्ठप्रायश्चित्तस्या-चरणे हेतुमाह न ब्राह्मणपतनमिच्छन्त्याचार्या इति। अत्र ब्राह्मणस्य ग्रहणात् क्षत्रियादेर्न पर्वद्तुपदिष्टपायश्चित्ताचरणाधिकारः। एवं पूर्वोक्तप्रकारेण पर्षद्भुपस्थाय पर्षद्वपदिष्टव्रतं मनसि दिनान्ते प्रायश्चित्तोपक्रमं कुर्वीत । तद्यथा । दिनान्ते नखरोमादीनि वापधित्वा स्नानं विधाय प्रायश्चित्तसङ्गरुषं कृत्वा तत्र 'प्राच्याङ्गानि करिष्यं इत्यमिलप्य तनो हादशाङ्गुलप्रमाणेनानिधिद्धेन क्षीर-वृक्षोद्भवन काष्ठेन इन्तान्विशोध्याचम्य सस्मगोमयमृद्रारिपश्चगव्य कुशोदकैद्शभिर्वक्ष्यमाणप्रकारेण दश स्नानानि कृत्वा वासः परिधायाचम्य वैष्णवं श्राद्धं विधाय देयगोदानं निर्वर्त्यानन्तरमाज्ये-नाष्टाविंदातिरष्टोत्तरदातं वा व्यादृतिभिर्हत्वा च वक्ष्यमाणलक्षणं पञ्चगव्यं पृथक् पृथगानीय गायत्र्यादिमन्त्रैर्वा प्रणवेन वा तानि मेलियत्वा समाले। इय ततः सप्त पत्रैहीरौतः कुरौः पश्चगव्यमुद्धत्यै-रावतीत्यादिभिर्मन्त्रै: प्रणवेन वा हुत्वा प्रणवेनैव हुतरोषं समा-लोड्य प्रणवेनैव निर्मध्य प्रणवेनैवोड्त्य प्रणवेनैव पिबेत्। आलो-डनं शोधनम्। तत्तु हस्तेन निर्मथनकाष्ठेन पालाशमध्यपर्णेन पद्मपत्रेण सुवर्णपात्रेण ताम्रपात्रेण वा ब्रह्मतीर्थेन वा भवति। एवमुपकान्तं व्रतं समाप्यान्ते गोहिरण्यादि दक्षिणां द्यात्। अथात्र क्रमेण मन्त्रसहितः प्रयोगः प्रदृश्यते । सचैलस्नानं कृत्वा क्रिन्नवासाः पर्षदं प्रदक्षिणीकृत्य पर्षदादिदक्षिणां दत्वा नत्वा पापं सर्वे प्रख्याप्याथ तदुपदिष्टं व्रतं मनसि निधाय दिनान्ते नखरो-मादीन् प्रवाप्य स्नात्वा प्रायश्चित्तसङ्गल्पं कृत्वा 'तत्र प्राच्याङ्गानि करिष्य' इत्यभिलप्य शास्त्रविहितद्वादशाङ्गुलपरिमाणं दन्तकाष्ठं गृहीत्वा पूर्वाभिसुखः सन् मन्त्रं पठेत्। तत्र मन्त्रः।

'आयुर्वलं यहो। वर्चः प्रजां पद्य वसूनि च। ब्रह्म प्राज्यं च मेधाश्च त्वं मो घेहि वनस्रते"॥

इत्यनेन मन्त्रेण काष्ठस्याग्रभागं किञ्चिद्वक्षयित्वा तेनैकदेशेन दन्तान् संशोध्य नावत्त्रमाणेन काष्ठान्तरेण जिह्नामुलिख्य प्रक्षात्य च काष्ठ्यसं किञ्चिद्वग्नं कृत्वा विसृज्याचम्य भस्मादिभिः स्तायीत। स्नानप्रकारस्तु तृष्णीं भस्मना मस्तकाद्यवयवान् उल्लिप्योऽदकेन स्नायीत। एवनेय गोभयेनानुलिप्य पुनर्वारिणा स्नायीत। एवमेव मद्दानुलिप्य पुनरुदकेन। एवं भस्मादिभिरुदकसहितः स्नात्वा पश्चात् केवलोदकेन स्नानं कुर्वीत। ततो गोभूत्रेण स्नात्वाऽथ गोमयेनानन्तरं क्षीरेण पश्चाद्याऽथी घृतेन ततः कुशान्तरितोदकेनेति दश्च स्नानानि मन्त्रवर्ज कुर्वीत। "मलापकर्यणं स्नानं वाह्यशौचः प्रसिद्ध "इति विष्णुनामलस्नानत्वेन निर्देशात्। अथवा बाह्यशौचः प्रसिद्ध "इति विष्णुनामलस्नानत्वेन निर्देशात्। अथवा बाह्यशौचः प्रसिद्ध "इति विष्णुनामलस्नानत्वेन निर्देशात्। अथवा बाह्यशौचः प्रसिद्ध दत्युक्तत्वाच्छुदेश्च दृष्टादृष्टस्पेणाभिलिखितत्वात् मन्त्रपाठेनादृष्टेत्यंते समंत्रकांते तानि स्नानानि। स्विश्चृद्रकाणां त्वमंत्रकमेव स्नानम्। भस्माचनुलेपनेनापि दृष्टादृष्टशुध्युपपत्तेः। तथा तन्त्रेऽधिकाराभावाच।

लिङ्गपुराणे-

इशानेन शिरोदेशं मुखं नत्पुरुषेण तु। हृदो देशमधोरेण गुद्धं वामेन सुव्रत॥ सद्यन पादौ सर्वाङ्गं प्रणवेन तु शोधये " दिति।

अथ क्रमेण मन्त्राः। तत्र भस्मस्नानमन्त्रः। " ईशानाय नम इति शिरासि, तत्पुरुषाय नम इति मुखे, अयोराय नम इति हृद्ये, वामनाय नम इति गुह्ये, सद्योजाताय नम इति पाद्योः, प्रणवेन सर्वाङ्गे। अयमेकः प्रकारः॥ प्रकारान्तरं तु "ईशानः सर्वेविद्यानामी-श्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सद्गशिवो नम इति शिरसि, तत्पुरुषाय विद्यहे महापुरुषाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचो-द्यादिति मुखे, अधोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वे सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु विश्वरूपेभ्य इति हृद्ये, वामदेवाय नमो

ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः काल-विकाराय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नम: दमनाय नमो हमो तमनाय नम इति गुह्ये, ह्यो जातं प्रपद्यानि सद्यो जाताय वै नमः। भवे भवेनातिभवे भजस्व मां भवोद्भवाय नम इति पाद्योः, प्रणवेन सर्वाङ्गे। अथवाऽ भिरिति भस्म जलिति अस्म स्थलियिति भस्म व्योमेति अस्म भस्म " इत्वेते मन्त्रा याद्याः। इति भस्मस्नाने मन्त्रान्तराणि। इति भस्मस्नानानन्तरं गोमयेन स्नायीत। तत्र मन्त्रः भा नस्तोके तनये मा न आयौ मानो शोषु मानो अश्वेषु रीरिषः। वीरान् मा नो रुद्र सामितो वधी हैविष्यन्तः सद्मित् त्वा हवामह ॥ ( मं. १, स् ११४ मं ८) अथवा 'गन्धडारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम् । ईश्वरीं सर्वमूतानां ताभिहोपह्वये श्रियम्' अपिवा 'अग्रमग्रं चरंतीना-गोषघीनां रसंवने। तासामृषभपत्नीनां घवित्रंकाद्ययोधनं। तन्मे रोगांश्च दोकांश्च हुद गोमय सर्वदा ॥ इति गोमयस्नाने वैकल्पिका मन्त्राः। अथ मृदा स्नानम्। तत्र मन्त्राः "अश्वकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे। भू निर्धेनुर्धरिणी लोकधारणी उद्धतासि वराहेण कृष्णेन रातबाहुना। मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्। मृत्तिके ब्रह्मद्तासि काइयपेनाभिमंत्रित। मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्विय सर्वे प्रतिब्ठितम्। मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वे तन्मे निर्णुद् मृत्तिके। स्वया इतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम्"। इति मृत्तिकास्नानमन्त्रः। अथ केवलोदक-स्नानमन्त्राः "'आपोहिष्ठेगति त्रिभिः, अथवे 'दमाप' इति केवलो-दक्तस्नानम्। अथ पश्चगव्यस्नानम् । तत्र गोमूत्रगोमयक्षीरद्धि-घृतानां क्रमेण मरीचिना देवता द्रिंताः।

> "देवताः सम्प्रवक्ष्यामि आनुपूर्व्येण यस्य याः। वरुणो देवता मूत्रे गोमये हव्यवाहनः। सोमः क्षीरे दक्षि वायु घृते रविरुदाहृत" इति॥

अतस्तद्देवताप्रकाशका मन्त्राः प्रदर्शन्ते । तत्र गोमूत्रस्नानमन्त्रः "रेतो मूत्र" मितिमन्त्रः । उपलक्षणमेतत् । तस्माद्यरूणप्रकाशकाः श्रौताः स्मानी वा मन्त्रा ग्राह्याः। एवं सर्वत्रापि। अथ गोमय-स्नानमन्त्रः "पाहि नेः अग्रएक ये"नि। अथ श्लीर्स्नानमन्त्रः "उद्द-ध्या णो अभिद्यस्तः सोम नि पार्द्ध हंसः सम्वा सुद्देश्व एथि नः। अथ द्धिस्नानमन्त्रः "द्धिकावणे"नि। अथ धृतस्नानमन्त्रः "धृतं धृते" ति। अथवा पराद्यारोक्तमन्त्राः ग्राह्याः

> "गायत्र्याऽऽदाय गोमृत्रं गन्धहारेति गोमयम्। आप्यायस्वेति च श्लीरं द्धिकाव्णस्तथा द्धि॥ तेजोसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकः" मिति

गायत्री प्रसिद्धा। गन्धडारेन्ययं मन्त्रः प्राक् प्रदर्शिनः। आण्यायस्वेति, द्धिकाव्णः, नेजोसीनि, देवस्यत्वा इति। एवं द्शास्तानानि कृत्वा वासः परिधायाचम्य वैष्णवं श्राद्धं कुर्वीन। नद्यधा। विष्णूदेशेन त्रिभ्योधिकान ब्राह्मणान् भोजयेत्। भोजनासम्भवे पर्याप्तं द्विग्रणमामान्नं हिरण्यं वा द्यात्। एवं वैष्णवं श्राद्धं विधायाद्यै गोप्रदानमचरेत्। तत्र गोदानमन्त्रः

" गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति सुवनानि चतुर्दश । यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्र चे"ित ॥

गोदानानन्तरमाज्येनाग्रौ व्याहृतिभिरष्टाविद्यातिरष्टोत्तरदातं हुत्वा पञ्चगव्यं ज्ञहुयात्। तत्र पञ्चगव्यहोमप्रकारः नाम्रवर्णायाः गोम्यं, श्वेतवर्णायाः गोम्यं, काञ्चनवर्णायाः पयः, नीलवर्णाया दिष्ठं, कृष्णवर्णायाः घृतम्। अथवा सर्वे पञ्चगव्यं कापिलं वाऽसम्भवे यथालाभोपपन्नं पृथक् पृथक् सम्पाद्य पलपिरिमितं वा माषाष्टकं वाऽङगुष्ठार्द्वपरिमितगोमयिहगुणपरिमाणं वा गोम्यं पलाद्यामध्यपत्रनिर्मितं पद्मपत्रविरचितं वा सुवर्णमये वा ताम्रमये (वा) पात्रे विनिक्षिपत् गायत्र्या प्रणवेन च। तद्नन्तरमङ्गुष्ठार्द्वपरिमितं वा पोम्यं गन्धहारामित्यनयर्चा प्रणवेन वा प्रतिक्षिपत्। यस्मिन् पात्रे गोम्यं निहितं तत्रैव। नतश्च समयलपरिमितं वा हाद्शमाषपरिमितं वाऽर्दाङ्गुष्ठपरिमितं माणगोमयाहगुणं वा क्षीरमाष्ट्रायस्वेत्यनयर्ची प्रणवेन वा पूर्व

द्रव्यव्यं यत्र निक्षिप्तं तत्रैव निक्षिपेत्। अथ सप्तपलं वाऽङ्गुष्ठाई-परिमितगोमयापेक्षया पत्रगुणं वा द्धि द्धिकाव्णेत्यस्यची प्रणवे न वा पूर्वोक्तपात्रे विनिक्षिपेत्। ततस्तु सप्तपलं वा माषाष्टमितं वाऽ ङ्गुष्ठार्द्धपरिनितगोमयापे सया चतुर्गुणं घृतं ते जोसीत्यनेन यज्ञषा प्रणवेन वा पूर्वोक्तपात्र एव निक्षिपेत्। तदनन्तरं चैकपलं वा माष-चतुष्टयपरिमितं वा कुशोदकं देवस्य त्वेत्रानेन यज्ञवा प्रणवेन वा पूर्वोदितपात्रे स्था ग्येत्। प्रगवः प्रासिदः। गायम्याद्या मनत्राश्चा-स्मिन्नेव प्रकरणे पश्चगव्यस्तानप्रशावे प्राक् दर्शिताः। एवं गोमूत्रा-दीन्येकपात्रे कृत्वा प्रगवसुचार्य यज्ञिषका हेरेत निर्मध्य प्रगवेतैवा-भिमन्त्र्य सप्तया पत्रैहिरिनै: कुशै: पश्चगव्यवुद्धृत्येरावत्यादि मन्त्रैर्दशाहुतीर्जुहुयात् । अत्र स्रुवस्थाने हरिताः कुशा मन्त्रास्तु " ईरावती (१), इदंविष्णुः (३), मानस्तोके (३), अष्टा-नीशं (४), अग्नयेस्वाहा, सोमायस्वाहा, गायत्रीप्रणवः ऑभूर्भुवः स्व: स्वाहा, अग्नये स्विष्टकृते स्वाहे" ति दशाहुतीहुत्वा 'व्रतग्रहणं करिष्य' इति ब्राह्मणान् पृष्ट्वा 'कुरुष्वे' ति तैरनुज्ञातो हुतरोषं पञ्च-गव्यं सर्वे प्रणवेन पिवेत्। एतच ग्रामात् बहिः सायं नक्षत्रदर्शने बहिः सर्वे पेयं; नोच्छेषणीयम्। अत एव बाल व्यादि ? शक्तयाद्यपेक्षपा गोमूत्रादीनि पूर्वोक्तवैकलिपकपरिमाणापेक्षया मेलनीयानि। एवं तद्ग्रहणं कृत्वा ततः परं मौनी भूत्वाऽत्मनो दुष्कृतं मनसा चिन्त-यन्निशामतिवाहयेत्। एवमुपकान्तं सम्यक् पारं नीत्वा तत उदी-च्याङ्गानि कुर्वीत । तत्रायं कमः । 'प्रायश्चित्तस्य सगुणार्थमुदीच्या ङ्गानि करिष्य' इति सङ्कल्प्याग्नौ व्याहातीभराज्यं हुत्वा पूर्ववदेव वैष्णवं श्राद्धं विधायानन्तरं गोदानमाचरेत्। प्राच्याङ्गकरणवेलायां वैष्णवं आदं ? गोदानानन्तरं होमं विधाय वैष्णवं आद्धमिति। श्राद्धानन्तरं गोदानादेर्विहितत्वात्। होमानन्तरमेव हुतशिष्टस्य पश्चगव्यस्य पानेन व्रतस्य गृहीतत्वाच । उदीच्याङ्गानुष्ठानसमधे तु होमानन्तरं आदगोदानादि। उपक्रमे होमस्य सन्निहितत्वादवसा-नेपि सन्निधानस्योचितत्वात्। एवमन्तगोदानानन्तरमवशिष्टानि दश दानानि दचात्। तानि च 'श्राखं कृत्वा व्रतान्ते तु गोहिर-

ण्यादि दक्षिणे र त्यत्र इति शब्देनोपात्तानि दश दानानि स्वरूपाणि च सङ्ग्रहकारेण दर्शिनानि ।

"गो भूतिलहिरण्याज्यवासोधान्यगुडानि वा। रूप्यं लवणामित्यादि दश दानानि पण्डिता इति अथ क्रमण मन्त्रा:गोदानमन्त्रस्त्वादित्ये गोदानसमये दर्शित:। अथभूदानमन्त्र:—

"े सर्वभ्ताश्रया भूमिवराहेण समुद्धता। अनन्तसस्यफलदा अतः शान्ति प्रयच्छ मे "॥

## अथ तिलदानमन्त्र:

" महर्षे गोंमूत्रसम्भूता: कश्यंपस्य तिला: स्मृता:। तस्मादेषां प्रदानेन मम पापं व्यपोहतु '॥ अथ हिरण्यदान मन्त्र:

" हिरण्यगर्भे गर्भस्त्वं हेमबीजं विभावसो : । अनन्तपुण्यफलद्मतः शान्ति प्रयच्छ मे "॥ अधाज्यद्।नमन्त्रः

" मम धनो: समुद्भृतं सर्वकतुषु संस्थितम्। देवानामाज्यमाहारमत: शांतिं प्रयच्छ मे "॥ अथ वस्त्रदानमन्त्र:

" शरणं सर्वेलोकानां लज्जाया रक्षणं परम्।
मुखे च घारितं वस्त्रमत: शांतिं प्रयच्छ मे "॥
अथ घान्यदानमन्त्र:

" सर्वदेवमयं धान्यं सर्वोत्पत्तिकरं महत्। प्राणिनां जीवनोपायमतः शान्ति प्रयच्छ मेण॥ अथ गुडदानमन्त्रः

> " यथा देवेषु विश्वातमा प्रवरश्च जनार्दनः। सामवेदस्तु वेदानां वेदान्तमथ योगिनाम्॥ प्रणवः सर्वमन्त्राणां नारीणां पार्वती यथा। तथा रसानां प्रवरः सदैवेश्वरसो मतः॥ सम तस्मात्परां लक्ष्मीं ददस्य गुड सर्वदा"।

#### अथ रजतदानमन्त्रः।

" प्रीतिर्घतोमन्तणांश्च विष्णुशङ्करयोः सदा । शिवनेत्रोद्भवं रूप्यमतः शानित प्रयच्छ मे "॥

#### अथ लवणदानमन्त्रः

" यस्मादन्नरसाः सर्वे नोत्कृष्टा लवणं विना। श्रम्भोः प्रीतिकरं निल्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे"॥

#### इति दानमन्त्राः।

पापानां परिपाकस्य ज्ञान्तिकभीववक्षया उक्तानि परिभाषाया मुपयुक्तान्यदेाषतः॥

> महार्णवाख्ये महति प्रवन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्मरत्नप्रकरेण पूर्णो पूर्णस्तरङ्गः खळ सप्तमोऽयम्॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिते मद्नमहार्णवे सप्तमस्तरङ्गः समाप्तः॥
॥ इति परिभाषाखण्डः॥

# अष्टमस्तरङ्गः

अथ रोगनिवर्हणानि । तत्र क्षयरोगहराणि । अथ रोगनिदान-माह याज्ञवल्क्यः " ब्रह्महा क्षयरोगी स्या" दिति । तिन्नेष्टुत्यर्थे षडव्दप्रायश्चित्तं क्षयीत् । प्रायश्चित्तार्द्धमहेन्ति स्त्रियो रोगिण एव चे 'ति तेनैवाभिधानात् । अथ क्षयरोगहरं कदलीदानं पद्म-पुराणे- "क्षयी स्यात् क्षेत्रमारणे" । क्षेत्रमारणं क्षेत्रगतसस्यमारणं उदकदानादिप्रतिबन्धरूपाद्यनिष्टाचरणेन । अथवा क्षेत्रियागर्भप्रती-घातः । बौधायनस्तु एतन्निवर्तकं कदलीदानमाह ।

' कारयेत्कद्लीं दिच्यां पत्रैः सर्वत्र संयुताम्। फलपूगेन मंयुक्तां सुवर्णस्य पलेन तु॥ यथाविभवतः क्र्यां हक्षेरावेष्ट्य सूत्रकैः। ब्राह्मणान् मोजयेचापि भक्षेनीनाविधैः शुभैः॥ होमश्र कारयेक्तत्र पूर्ववद्ब्राह्मणेन तु। तस्मै तां कदलीं द्याहुस्त्रालङ्कारपूर्विकाम्॥ पूजिताय द्रिद्राय वृक्तस्थायात्मवेदिने। धर्मज्ञायातिदान्ताय मन्त्रेणानेन तत्स्रयी॥ 'हिरण्यगर्भ पुरुष परात्पर जगन्मय। रम्भादानेन देवेश क्षयं क्षपय मे प्रभो' पुण्याहवाचनं कार्य ब्राह्मणैवेदपारगैः। शिष्टेरिष्टैर्वन्धुभिश्र सह भोजनमाहरेत्"॥

फलपूगेनत्यादि। फलानां पूगः समूहः। पलेन तु। पलस्वरुपं परि-भाषाप्रकरणे द्रष्टव्यम्। यथाविभवतः विभवानुसारेण। समर्थश्चेत् पलाद्धि केनापि कदलीं कारयेदित्यर्थः। स्त्रैरथावेष्ट्य वस्त्राद्यावेष्टनेन कदलीपूजोपलक्ष्यते। पूजामन्त्रश्च त्र्यम्बकं यजामह इत्ययम्। होमं च कारयेत्तत्र पूर्ववदिति पूर्वशब्देन मृत्युश्चयमन्त्रस्योपलक्षि-तत्वात्। त्र्यम्बकमन्त्रश्च परिभाषायां कूष्माण्डहोमे पद्शितः। कदलीमन्त्रेण परमपुरुषस्य रम्भादिदेवतात्वेनोपादानाच्च। तथा कर्मणो मृत्युनिर्हरणार्थत्वात्। होमसङ्ख्या चाष्टोत्तरशतं सहस्र- मयुतं वा। द्रव्यमाज्यं तिलाश्च। कदलीपूजानन्तरं ब्राह्मणान् भोजियत्वा होमं कुर्यात्। वचनपाठगतक्रमबाधे प्रमाणाभावात्। एवं कदलीदानान्तं कर्म निर्वत्यं स्वस्तिवाचनानन्तरं शिष्टेरिष्टश्च भुश्चीत। इति क्षयरोगहरं कदलीदानम्। अथ क्षयरोगहरव्याधि-प्रतिकृतिदानं ब्रह्माण्डपुराणे-

> " धर्मशास्त्राण्यविज्ञाय प्रायश्चितं द्दाति यः। राजयक्षमा भवेत्तस्य रोगपींडाऽतिदारुणा॥ पूर्वोक्तेन विधानेन प्रद्यात्प्रतिरूपकम्।"

पूर्वोक्तविधिरस्माभिः परिभाषायां प्रदर्शितः व्याधिप्रतिमादान-विधिप्रकरणे । प्रतिमालक्षणन्तु कर्वविषाकसारे

" राजयक्ष्मा कुशतनुः शरचापासितर्जनीः ॥

द्धत्तित्रने त्रो दंष्ट्राभ्यां द्छोष्ठो हन्तुमुखतः"॥ इति यक्ष्मरोगहरपतिकृतिदानम्। अथ साध्यरोगहरप्रतिकृतिदानं ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मोचाच,

" सुवर्णरत्मरजतेर्यथा रात्त्यमुरूपतः।

कृत्वा च प्रतिमां व्याधेद्द्याद्विप्राय यत्मतः॥

श्वेतन वा तद्द्वेन त्रिशत्या निष्कसङ्ख्यया।

जातरूपमयं व्याधिरूपं तु कारयेत्॥

विधाय पात्रे सम्पूर्णे तण्डुलैः सितरूपकैः।
अलङ्कृत्य च सौवर्णे रूपं त्वगरुलेपनैः॥

वासोयुनेन संवेष्ठय हिरण्यबहुभूषणैः।
अलङ्कृताय विप्राय द्यान्मन्त्रसुदीरयन्"॥

मन्त्रमाह,

थे मां रोगाः प्रवाधन्ते देहस्थाः सततं ततः । यह्णीष्व प्रतिरूपेण तान्नोगान् द्विजसत्तमः । प्रतियहीतुः कर्तव्यतामाह

> " बाहिमित्येव तद्रूपं गृह्णीयाद्याधिभिः समम्। ततः सरोगी दाता च दीर्घायुष्यं प्रपद्यते "॥

सुवर्णग्रत्नरजनेरित्यादि । सुवर्णन हारीरितर्माणं, रत्नेन चक्षुषी, रजनेनाक्ष्णोः श्वेनगालको । एवं यथाहाक्ति प्रतिमाम- सुरूपनः कुर्यादित्यर्थः । निष्कस्वस्यं परिभाषायां परिमाणप्रकरणं ज्ञानव्यम् । जातस्यं सुवर्णम् । पात्रे कांस्थपात्रे । कांस्यं च यक्ष्मणो देय ' मिनि कर्मविपाकसङ्गृहद्शीनात् । इनि साध्यसवरोगहरव्याधिप्रतिकृतिदानम् । प्रकारान्तरेण साध्यसवै- रोगहरं विक्रिवधाने—

"असाध्य व्याधिना ग्रस्त दशेण प्राणहारिणा। आ ते रीद्रेण स्केन प्रत्यृचं वाग्यतः शुचिः॥ पूर्वमाज्याहृतिं द्त्या द्रवस्थाय च शङ्करम्। इवि:शेषेण वर्तेत एकान्तरमन्दितः॥ पूर्णे मासे जयेन्मृत्युं रोगेभ्यश्च प्रमुच्यतं। होमकर्भण्यशक्तानां जपस्तद्विगुणो भ वत् ॥

आते रौंद्रेणेत्यादि। आते पितरित्यनेन रहदैवतेन स्केन।
पूर्वमाज्याहुतिमिति । उपस्थानात् पूर्व । हिवःशेषेणेत्यादि ।
एकस्मिन् दिन उपवासोऽपरिस्मिन् ह्विःशेषेण पारणम् ।
अत्र हविश्वरतेवमाज्यमेव ॥ तथात्वे रोगिणो मामं शर्रिर
विवीहानुपपत्तेः । अतश्च प्रतिदिनं चरुहोमानन्तरमाज्यहोमं
कृत्वा शङ्करोपस्थानं कार्यम् ॥ होमः प्रत्यृचम् ॥ उपस्थानं सूक्तेन ।
व्याधितरत्मभावेन सूक्तावृत्याऽष्ठोत्ररशतं सहस्रं वा होमः
कार्यः। स्वयमशक्तश्चेदाचार्येण कार्यत् । आचार्यस्याप्येकान्तरोपवासः पूर्ववदेव । मृत्युञ्चयेन पूज्येत् । सूक्तं रुहं जपेत् ।
आतेपितरित्यस्य पश्चदशर्वस्य गृतसमदऋषिः। रुहो देवता । त्रिष्टुप्
छन्दः। विहितार्थे विनियोगः।

"आते पितर्मरुतां सुन्ममेतु मा नः सूर्यस्य संदृशो युयोथाः अभि नो वीरो अर्वति क्षमेत्र प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभिः (१)त्वा द्त्तेभी रुद्र रान्तमेभिः रातं हिमा अर्शीय भेषजेभिः। व्यस्मद्देषो वितरं व्यंहो व्यमीवाश्चातयस्वा विषूचीः (२) श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रिया-

सि तवस्तमस्तवसां वज्रवाहो । पर्षि णः पारमंहसः स्वस्ति विश्वा अभीनी रपसी युयोधि (३)॥ मात्वा रुद्र चुकुधामा नमोभिनी दुष्टुनी बृषभ मा सहूनी। उन्नो वीरां अर्थय भेषजेभि भिषक्त मं ला भिषजां शुणोमि (४)॥ हवीमभिईवते यो हविर्मि रव स्तोमेभी रुद्रं दिषीय। ऋदूदर: सुहवो मा नो अस्यै बभुः सुशिपो रीरधन्मनायै (५)॥ उन्मा ममन्दृष्ट्वभो मरुत्वान् त्वक्षीयसा वयसा नायमानं । घृणीव अज्ञीयः विवासेषं रुद्रस्य सुम्नम् ॥ च्छायामरपा मिळवाकु है स्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः। कस्यते रुद्र अपभर्ता रपसो दैव्यस्या भीनु मा वृषभ चक्षमीथा: ॥ (७) प्र बभ्रवे वृषभाव श्वितीचे महो महीं सुष्टुतिमीरयामि । नमस्या कल्मलोकिनं नमोभि र्यणीमासि त्वेषं रुद्रस्य नाम॥ (८) स्थिरेभिरङ्गैः पुरुद्धप उग्रो बभु : गुके भि: विविशे हिरणै: । ईशानदस्य भुवनस्य भूरे ने वा उ योषद् रुद्रादसुर्यम्॥ (९) अईन् विमर्षि सायकानि घन्वा ईन् निष्कं यजतं विश्वरूपम्। अईन्निदं द्यसे विश्वमभ्वं न वा ओजीयो रुद्र त्वद्स्ति (१०)॥ स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगं न भीममुपहत्तुसुग्रम् । मृळा जिरित्ने रुद्र स्तवानो ऽन्यं ते अस्मित्नि वपन्तु सेनाः ॥ (११) कुमारश्चित् पितरं वन्द्मानं प्रति नानाम रहोपयन्तम्। भूरेद्तिारं सत्पतिं गृणीषे स्तुतस्त्व भेषजारास्यस्मे॥(१२)या वो भेषजामस्तः शुचीनि या शंतमा वृषणो या मयोभु। यानि मनुरवृणीता पिता न स्ता शं च योश्च रुद्रस्य-विदेम॥ (१३) परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः परि त्वेषस्य दुर्मितिर्मही गात्। अव स्थिरा मघवद्मयस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तनयाय मुळ। (१४) एवा बभ्रो वृषभ चेकितान यथा देव न हुणीषे न हांसे। अहवनश्रुन्नो रुद्रेह बोधि बृहद् वंदेम विद्धे सुवीराः॥ (१५) ( मं. २, सू. ३३ ) इति प्रकारान्तरेण साध्यस्वरागहरणम्। अथ शातातपोक्तं राजयक्ष्महरणम्

> " राजहा राजयक्ष्मी स्यादेषा तस्यापि निष्कृतिः। गोभूहिरण्यमिष्टान्नजलबस्त्रप्रदानतः॥ घृतधेनुप्रदादेन तिलकुंभप्रदानतः। इत्यादिभिः क्रमेणैव क्षयरोगः प्रशाम्याति॥

गवार्शित तिलकुम्भान्तानि शक्तिरागाचनुमारेण व्यस्तानि समस्तानि वा दातव्यानि। आदिशब्देन ब्रह्णान्तिविनायक शान्त्याद्यो लक्ष्यन्ते। यृत्वेनुस्तु मत्स्यपुराण । तत्र गुड्थेनु विधानस्यव पृत्वेन्वादावतिदिष्टत्वात् गुड्थेनुविधिरूच्यते

> " गुडधेनुविधानस्य यहूपिमह यह्फलम् । तिद्दानीं प्रवक्ष्यामि सर्वपापप्रणाञ्चनम् ॥ कृष्णाजिनं चतुईस्तं प्राक्षीवं विन्यसेडुवि । गोमयेनोपिलसायां दुर्भानास्तीर्थ यहनतः "॥

अत्र हस्तोऽरिति दानखण्डे । यावाद्धरिजनैश्चतुईस्तिमता भूराच्छाचते ताबन्त्यिजनानि ग्राह्माणीत्यर्थः । अरित्वदाब्द्स्य प्रादेशपर्यायत्वे त्वेकेनैवाजिनेनाच्छाद्नम् । अथवाऽऽयामविस्तारौ मिलित्वा चतुईस्तमितं ज्ञेयम् ।

> 'लिध्वेणाजिनं तहहत्सस्य परिकल्पयेत्। प्राङ्क्वां कल्पयेद्धेनुमुद्क्यान्दां सवत्सकाम् प्राङ्क्वः प्राक्तिरा वत्सोपि तथैव तु। उत्तमा गुडधेनुः स्यात्सदा भारचतुष्टयम्॥ वत्सं भारेण कुर्वात भाराभ्यां मध्यमा स्मृता। अर्द्धभारेण वत्सः स्यात् कनिष्ठा भारकेण तु॥ चतुर्थोशेन वत्सःस्या दृहवित्तानुसारतः।"

भारलक्षणं परिभाषायां परिमाणलक्षणेऽभ्यधायि । गृहवित्तानुसारतः पूर्वोक्तोत्तममध्यमादिकल्पना भवतीत्यर्थः ।

"घेनुवत्सौ घृतास्यौ तौ।सितसूक्ष्माम्बरावृतौ। ग्रुक्तिकणीविश्चपादौ ग्रुचिमुक्ताफलेक्षणौ॥

अत्रमुक्ताफलसाहचर्याच्छक्तिरिप मुक्ताशुक्तिकैव ग्राह्या। सितसूत्रासिवालान्त्रौ सितकम्बलकम्बलौ।

#### करवल:सास्ना ।

ताझगण्डकपृष्ठौ तौ सितचामररोमकौ ॥ गण्डकं ककुद्प्रदेशो गण्डस्थलंच। विद्रुमभूयुगोपेतौ नवनीतस्तनान्वितौ। श्लौमपुरुष्ठौ कांस्पदहाविन्द्रनीलकतारकौ॥

तारका चक्षुर्भध्यविभागः।

सुवर्णशृङ्गाभरणौ राजतक्षुरसंयुतौ। नानाफलमयैद्देन्ते घीणगन्धकरण्डकौ॥

फलमधैर्दन्तैः संयुतावित्यन्वयः । अत्रच स्वशक्त्यनुसारेण सुवर्णशृङ्गादिकं विधेयम्। वित्तशाखं न कारयेदित्यस्य सर्वशेषत्वात्।

इत्येवं रचित्वा ती घूपदीपैस्तथाऽचैयेत्। अर्चनमन्त्रः

" घेतुस्त्वं पृथिवी सर्वी यस्मात्केशवसन्निभा। सर्वपापहरा नित्यमनःशान्ति प्रयच्छ मे "॥ एवमनेन मन्त्रेण समभ्यच्ये सवत्सां घेतुमामन्त्रयीत। तत्र मन्त्र-णमन्त्रानाह।

> "या लक्ष्मीः सर्वभूतानां या च देवेष्ववस्थिता। घेनुरूपेण सा देवी मम पापं च्यपोहतु॥ देवस्था या च रुद्राणी राङ्करस्य सदा प्रिया। घेनुरूपेण सा देवी मम शान्ति प्रयच्छतु॥ विष्णोविक्षसियालक्ष्मीः स्वाहा या च विभावसोः। चन्द्रार्कशिक्त्यां घेनुरूपास्ति, सा श्रिये॥ चतुर्भुखस्य या लक्ष्मीया लक्ष्मीर्घनद्स्य च। लक्ष्मीयां लोकपालानां सा घेनुर्वरदाऽस्तु मे॥ स्वधा त्वं पितृमुख्यानां स्वाहा यज्ञभुजां सदा। सर्वपापहरा घेनुस्तस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे॥ " एवमामन्त्र्य तां घेनुं ब्राह्मणाय निवेद्येत्।

ब्राह्मणः पुच्छेँद्देशे प्रतिगृह्य स्वस्ति कुर्यात्। एवं गुड्धेनु-विधिमभिधायैतमेव विधिं घृतघेन्वादिष्वतिदिशति। 'विधानमेनडेन्नां सर्वासामिह पट्यते । सर्वासां प्रत्यक्षघेतु व्यतिरिक्तानाम् । प्रत्यक्षघेनावि सुवर्णगृङ्गित्वादि यथाविभवनः समारमेव ।

> "यास्तु पापविनाशिन्यः प्रथन्ते द्श धेनवः। नासां स्वरूपं वक्ष्यामि नामानि च नराधिप ॥ प्रथमा गुडधेनुः स्यात् घृतधेनुस्तथाऽपरा। तिलधेनुस्तृतीया च चतुर्थी जलधेनुका॥ श्लीरधेनुस्तु विख्याता मधुधेनुस्तथा परा। सप्तमी शर्कराधेनुद्धिधेनुस्तथाष्ट्रमी॥ रस्थेनुश्च व्रवमी द्शमी स्थात् स्वरूपतः"।

स्वरूपनः प्रत्यक्षघेतुरित्यर्थः।

कुम्भाः स्युईवधेनूनामिनरासां तु राशयः।

कुम्भशब्दः कलशशब्द्पर्यायः। अथवा परिमाणवचनः। तच परिमाणं परिभाषायां परिमाणप्रकरणे द्रष्टव्यम् ।

सुवर्णधेनुमप्यत्र केचिदिच्छन्ति मानवाः।
नवनीतेन रत्नैश्च तथान्येपि महर्षयः॥
एतदेव विधानं स्यादेते चोपस्कराः स्मृताः।
मन्त्रावाहनसंयुक्ताः सदा देयाश्च पर्वणि॥
यथाश्रद्धं प्रदातव्या सुक्तिमुक्तिफलप्रदाः।
गुडधेन्वादयो देया उपरागादिपर्वसु॥

इति गुडधेन्वादिदानविधि:।

क्षयी क्षयरोगिनवृत्तये पूर्वोक्तां घृतधेतुं दद्यात् । घृतधेतुवि-धानान्यन्यान्यपि बहूनि सन्ति । तानि ग्रन्थगौरवभयात्र पद्शि-तानि । अतो घृतधेन्वादिविधिषु विकल्पो वेदितच्यः । इति शातातपोक्तराजयक्ष्महरं दानम् ।

> महार्णवाख्ये महित प्रबन्धे मान्धातृनान्मो मद्नात्मजस्य। सत्कर्भरत्नप्रकरेण पूर्णः पूर्णोष्टमोयं प्रथितस्तरङ्गः॥

इति श्रीविश्वेश्वरविराचिते मद्नमहार्णवेऽष्ट्रमस्तरङ्गः समाप्तः॥

# नवमस्तरङ्गः

अथ शूलरोगहराणि दानानि। याज्ञवल्क्यः-" अन्नहर्ताऽमयावीं स्यात् "। आमयावी शूलरोगवान्।

"धान्यं द्राभ्यः कुम्भेभ्यो हरते विशतं द्म" इति तेनैव किनष्ठसाहसदण्डाभिधानात् किनष्ठसाहसानामुपपातकसमत्वा-दुपपातकप्रायश्चित्तं त्रमासिकं कर्तव्यं शूलरोगमात्रस्य। तत्रापि रोग-स्यासाध्यत्वे निदानभूतपापाभ्यासपरिकल्पनया षण्मासिकादीनि। व्याध्यल्पत्वे तु प्रायश्चित्ताल्पत्वमपि कल्पनीयम्। इति शूलरोगहर प्रायश्चित्तम्। अथ शूलरोगहरत्रिशूलदानम्। तदुक्तं चतुर्व-गीचिन्तामणी —

> " शूलेन शूली भवति मनुष्याणां च हिंसकः। पलेनापि तद्रईन तद्रईनाथवा कृतम्॥ सीवर्णे राजतं वापि शूलं कुर्यात्प्रयत्नतः। वापि खादिरेणाथवा पुनः॥ ताम्रेण वायसा रक्तवस्त्रेण संवेष्ट्य तिलानामुपरि न्यसेत्। तिलानां तु परिमाणं द्रोणं वापि तद्ईकम्॥ तदंई च यथाशक्ति पूजयेद्वाह्मणं शुचिः। अर्घादिमूलमन्त्रेण षोडशैवोपचारकान् ॥ कियाविद्वाह्मणः पूजां कृत्वा होमश्र कल्पयेत्। शूलस्य दक्षिणे पार्श्वे स्थण्डिलेग्निः प्रणीयते । समिदाज्यतिलान्हुत्वा ततःशान्ति प्रकल्पयेत्॥ व्यंबकेनैव मन्त्रेण आज्यहोम: प्रशस्यते। यत इन्द्रभयामहेतिन्हुत्वाजियत्नतः॥ शूलिनस्तु ततः शानित ब्राह्मणः परिकल्पयेत्॥ तेनोदकेन वा सिश्चेत् ज्ञूलिनं रोगिणं नरम्॥ ततो हुतवते शूलं पूजियत्वा स्वशक्तितः। द्यात्सद्क्षिणं तत्तु प्राङ्खाय उद्दुखः॥

मन्त्रेणानेन पयसा सर्व भक्तया परिस्मरेत्। 'त्वं शूल ब्रह्मणा सृष्टं त्रिपुराणां विनाशनम् दैत्यानां दानवानां च शङ्करस्यायुधं तथा ॥ कुक्षिस्थमथ पार्श्वस्थमथवा एष्टसंस्थितम्। शृलं विनाशय त्वं मं महादेवेन धारितम्'॥

### दान मंत्र:-

कुञ्जकुंचितसर्वागः शूला यज्ञापवीतधृक् । सद्यः प्राणान् हरेशक चिश्चिनेत्रः किंकिणीयुतः ॥ शूलस्य प्रतिमां द्यात् । द्त्वा स्नात्वाऽथभुक्षीत ब्राह्मणैः सह वन्धुभिः । शूलहिसासमृत्पन्नां वेदनामाशु नाश्येत्"॥

पलेनेत्यादि । पलद्रोणयोर्लक्षणं परिभाषायां परिमाणप्रकरणे ऽभिहितम्। पूजयेद्वाह्मणः शुचिरिति। ब्राह्मणः पूर्वोक्तशूरं पूज-येदित्यर्थः। शूलमन्त्रेणार्घाचुपचारान् कल्पयेदित्यन्वयः। शूलमन्त्रः शैवपश्चाक्षरो वा रुद्रप्रकाशको वैदिको मन्त्रो वा। शैवपश्चाक्षरस्य वामदेव ऋषिः। पङ्किः छन्दः। शिवो देवता। पूजायां विनियोगः। मन्त्रस्तु नमः। होवाय । केचित्प्रणवादि पठन्ति । वैदिकमन्त्रास्तु । त्र्यम्बकमित्यद्यो बहवः परिभाषायां प्रदर्शिताः। समिदाज्यतिलान हुत्वेति। समिदादिहोमेषु कर्मविपाकसङ्ग्रहादौ मन्त्रान्तराणि प्रदर्शितानि । तद्यथा । समिद्धोमे तावत् पुरुष एवेदमित्यस्य मन्त्रस्य नारायण ऋषिः। पुरुषो देवता । अनुप्रुप् छन्दः। समिद्धोमे विनियोगः। पुरुष एवेदं सर्वे यद्भृतं यच भव्यम्। उनामृतत्व-स्येशानो यद्नेनातिरोहति। (मं. १०, सू. ९० मं. २)। समिधश्र यज्ञियाः। आज्यहोमे ज्यम्बकमन्त्रः। तिलहोमे तु यत इन्द्रभयामह इति। मन्त्रद्रयमपि परिभाषायां कूष्माण्डहोमप्रकरणं प्रदर्शितम्। होमसङ्ख्यात्वष्टोत्तरदाताचयुतान्ता व्याध्यादितरतमभावेन कल्प्या। ततः शानितं प्रकलपयेदिति। शानितयोषः। शान्तिःतत्र आनो भद्राइत्यार्भ्याश्वालायनीयः । शन्नो वातः पवतामिति तैतिरी- याणाम्। एतद्मयमपि परिभाषायां व्याधिप्रतिमादानविधौ द्रष्टव्यम् । एतद्मे परक्षणम् । यस्यां शास्त्रायां या शान्तिः सा तच्छास्तीयेंप्रीह्मा। एतद्म शान्तिवाचनं वारुणं कलशं संस्थाप्य तस्याग्रे कुर्यात् ।
ततस्तेनोद्केन शान्त्युद्केन शूलिनं नरमाासञ्चत् । कलशस्थापनप्रकारस्तु नवप्रहयश्चे सूर्यपूजानन्तरं द्शितः । अभिषेक
प्रकारोपि तत्रैव वसुधारानन्तरं द्शितः । सर्वे परिस्मरेदिति ।
एवंविधपापाचरणाद्यं रोगः सञ्जातः, एतन्निष्टृत्तये वश्यमाण
शूलद्गनमंत्रस्थितविशेषणविशिष्टं शूलं संस्मृत्य ब्राह्मणाय द्याति ।
त्यंथैः । एतच सर्वशूलसाधारणम् । इति शूलरोगहरत्रिशूलद्गनम् ।
अथारुचिशूलहरम् । कमीवियाक नंग्रहे

"श्रद्धाहीनो धनवान् दानेष्वरितः तामसदानी वा यः। सोऽरुचिमान् शूली जायेता त्रैष निस्तारः॥ "चान्द्रायणं चातिकुछ्ं प्राजापत्यमधापरम्। होमाद्यपि च कुर्वीत व्याध्यादेरनुरूपतः"॥

चान्द्रायणादिनि व्यस्तानि समस्तानि वा यथाशक्ति रोगायपेक्षया योज्यानीत्यर्थः । होमस्तु शूलदानोक्तप्रकारेण । आदिशब्देन विष्णुप्तहस्रनामापाप्राजनविष्णुरुद्रहृद्य स्तोत्राणि लक्ष्यन्ते । तानि च परिभाषायां द्शितानि । तथा चाद्रायणा-दीन्यपि।इत्यरुचिरोगशूलहरं दानम्। अथ प्रकारान्तरेणारुचिशूलहरं कमीविपाकसङ्कहे-

> 'साक्षाद्धन्ति गवादीनि यः पुनर्जननान्तरे। शिरोरोगी श्रोत्ररोगी शूलीं वाऽरुविमान भवेत्॥ एतन्निवर्तये वंषे द्विवंषे वा त्रिवर्षकम्॥ चरेद्वतं तदन्ते च गोहिरण्यादिकं दिशेत्"॥

तत्र गोहननं यज्ञसाधनत्वादिगुणविशिष्टगोहननम् । प्राय-श्चित्तस्य गुरुत्वात्। आदिशब्देन यज्ञविद्यातो भूम्यन् तश्च। व्याधि गुरुलघुभावेनव वर्षेकादिप्रायश्चित्तानि योज्यानि। गोहिरण्यादिक-मित्यादि शब्देन वासोऽभिधीयते। तदन्ते चेति चकारेणोग्यन्नद्येति ऋग्जपः। जपसङ्ख्या चायुतम् 'उद्यक्षयाश्वनः परिभाषायां व्याधिप्रतिमादानविधौ द्रष्टव्याः। इति प्रकारान्तरेणारु विश्लहरम्। अथाजीर्णश्लहरम् । कर्माविपाकसङ्गेह (समुचये) निदानमाह वृद्धशातातपः—

शूद्रस्यैव तु सुक्त्वान्नमव्रतस्य विजस्य च। शूलव्याधिर्भवेत्रित्यमजीणीन्नातिपीडितः॥

शूद्रस्यैवातं सततं जन्मान्तरे भुक्त्वा यस्तनिमित्तप्रायश्चित्त-मकुर्वन्नास्ते यश्चान्नतस्य विजस्य नित्यकमीनुष्ठानरहितस्य वार्डुषिकस्य चान्नं भुक्त्वा पूर्ववदास्ते स श्लब्याधिमान् भवेदित्यर्थः।

> अत्रेयं निष्कृतिः कार्या उपवासत्रयं तथा। दयात्पलत्रयं रूप्यं ब्राह्मणाय सकाश्रनम्॥

पलिमितिः परिभाषायां परिमाणप्रकरणेऽभ्यधायि। रजत-दानमन्त्रोपि तत्रैव प्रायश्चित्तोपकमपद्धतौ। इत्यजीर्णशूलहरम्। अथ श्लीहशूलहरं कमीविपाकसमुचये (संग्रहे)

" विश्वस्तविषदाता च हीहवान् जायते नरः "। च शब्दात् शूली च।

" एति हिराणार्थे तु प्रायिश्वतं समादिशेत्। चान्द्रायणं पराकं च तथो चन्जप एव च। अपामार्जनकस्यापि जपः सन्ध्यात्रये भवेत् "॥

उद्यक्तव्यक्तः परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधौ द्रष्ट्रच्याः। जपसंख्या त्वयुतम्। अपामार्जनस्तोत्रमपि परिभाषायां विष्णु सहस्रनामानन्तरं द्रष्टव्यम्। स्तोत्रजपस्त्वाव्याधिविमोक्षं त्रिसन्ध्यम् चान्द्रायणपराकयोर्छक्षणमपि परिभाषायामेव। इति प्रीहर्ज्ञ्ल- हरम्। अथ जठरज्ल्हरम्। कर्मविपाकसङ्कहे—

" श्रुताध्ययनसम्पन्नं याचितारमिकश्चनम्। ब्राह्मणं दान्तमाहूय दानार्थं न ददाति यः॥ स भवेज्ञठरे शूली तथा धानी च कर्हिचित्। कृछ्रातिकृछ्चान्द्राणि स कुर्योद्रोगमुक्तये "॥ चान्द्रं चान्द्रायणम् । कुछ्रादिखरूपाणि परिभाषायां मुग्याणि । एतानि समस्तानि व्यस्तानि वा रोगशान्तये गुरुलघुभावाचनु-जारेण योज्यानि । इति जठरशूलहरम् । अथ कटिशूलहरं कर्म-विपाकसमुच्ये

> "गोगामी किटशूली स्थात्तस्य चान्द्रायणं तथा। कुछूं चैवातिकुछूं च जपं सौरं च निर्दिशेत्॥ गां वासः काश्चनं दद्यात्सहिरण्यं घृतं तथा "॥

सौरजप उचन्नचेति जपः। सच तृचः परिभाषायां दर्शितः। सङ्ख्या त्वयुतम्। गवादिदानमन्ना अपि तत्रैव प्रायश्चित्तोपन्नम-पद्धतौ दर्शिताः। सहिरण्यघृतदाने आज्यावेक्षणमन्त्रः ——

" अलक्ष्मीर्यच दौस्थ्यं मे सर्वगात्रेष्ववस्थितम् । तत्सर्वे शमयाज्य त्वं लक्ष्मीं पुष्टिं च वर्डय" इति ॥ इति कटिशूलहरम् । अथ हस्तशूलहरं कभीवपाकसङ्कहे—

" पूर्वजन्मिन नास्तिक्यात्सन्ध्यादिरहितो द्विजः। हस्तशूली स भवति निष्कद्वादशकं दिशेत्॥ भोजयेद्वाह्मणान् भत्तया जपेत्सौरं हिरण्यदः "।

सौरं सूक्तं मन्त्रं वा। सौरमन्त्र अष्टाक्षरो वा उद्यक्षद्यतृचो वा। अनयोः स्वरूपं निष्कस्वरूपं च परिभाषाया ध्रदीरितम्। सौरसूक्तन्तु। उदु त्यं जातवेदसमिति त्रयोद्दार्चस्य सूक्तस्य काण्वःप्रस्कण्व ऋषिः। आद्या नव गायत्र्यः शिष्टा अनुष्टुभः। सूर्यो देवता। जपे विनियोगः। एतदपि सूक्तं परिभाषायां (महा) सौरप्रकरणे बोद्धत्यम्। हिरण्यद् इति। भवेदिति दोषः। इति हस्तद्गूलहरम्। अथ कर्णशूलहरं। कमीविपाकसङ्ग्रहे (समुच्चेय)—

" मैथुनं शृणुयात्पित्रोः कर्णशूली भवेतु सः। स्याचैव बिधरः किञ्चित्कपालेऽसह्यशब्दवान्॥ निष्कविंशतिकं द्याद्वाह्यणाय कुरुम्बिने। विष्णुप्रकाशकान्मन्त्रान् जेपद्रोगोपशान्त्रये॥ अपामाजनपाठेन मन्त्रितं सज्ञं पिंवत्। भोजनं द्राह्यणभ्यश्च प्रद्यात् दक्षिणां नतः ॥

मैथुनं शृणुयादित्यादि । मैथुनं मैथुनशब्दं बुद्धिपूर्व शृणुया-दित्यर्थः । निष्कस्वरूपं परिभाषायां परिमाणप्रकरणेऽभिहितम् । विष्णुप्रकाशकभन्त्राः पुरुषसूक्तं तिविष्णोरिति वृच्छ । तत्र पुरुषसूक्तं परिभाषायामेव द्शितम् । तिविष्णोरिति वृच्छ । तत्र पुरुषसूक्तं परिभाषायामेव द्शितम् । तिविष्णोरिति वृच्छ काषिमैघा-तिथिः । विष्णुर्देवता । गायत्री छन्दः । जपे विनियोगः । तिविष्णोः परमं पदं सदा पर्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुरात्तम् । तद् विप्रासो विपन्यवो जाग्वांसः सिमन्धते । विष्णोर्यत् परमं पदम् । मं. १, स्. २२, मं. १, ऋ २०, २१ । अपामार्जनमपि परिभाषायामेव । स जलं पिवेदिति। सः रोगी । पुरुषसूक्तादिजपसङ्ख्या व्याध्यनुसारेणा-छोत्तरशतायथुतान्ता कल्प्या । इति कर्णशूलहरम् । अथ नयन-श्लहरं कर्मविपाकसङ्कहे-

"नग्नां परस्त्रयं दृष्ट्वा सूर्यं चास्तमयोद्ये। नेत्रज्ञूली भवेत्सोपि नेक्षितुं क्षमते दृशा। वचीं मे देहि मन्त्रण होमः स्याद्ष्टवाऽयुतम्। वयः सुपर्णा इति च नेत्रे सिश्चेच वारिणा। अक्षिभ्यां त इति जपेन्नेत्रज्ञूलं प्रशाम्यति "।

परस्त्रियां नग्नां दृष्ट्वेति। कामतः। तथा सूर्यमप्युचन्तमस्तमयन्तम्। वर्चो मे देहीत्यनेन वर्चोदा असि वर्चो मे देहीति दृशा-क्षरो मन्त्रो लक्ष्यते। होमकाले स्वाहान्तः कर्तव्यः। अस्य प्रजापतयः परमेष्ठी वा देवा वा ऋषयः। अग्निर्देवता। अतिशक्वरी छन्दः। अष्ट वायुतमितिअष्टोत्तरमयुतम्। वयः सुपर्णो इत्यस्य गौरीविति ऋषिः। इन्द्रो देवता। त्रिष्टुप् छन्दः। विहितार्थे विनियोगः। वयः सुपर्णो उप सेद्रुरिन्द्रं प्रियमेघा ऋषयो नाघमानाः। अप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्षि चक्षु मुनुर्ध्यस्मान् निध्येव बद्धान् (मं. १०,

मृ. ७३, ऋ. ११)। अक्षिभ्यां ते नासिकाभ्यामित्येतत्सूक्तं परिभाषायां रोगप्रतिमादानिवधौ द्रष्टव्यम्। यथाद्यक्ति यथारोगञ्च जपे सङ्ख्या कल्प्या। नेत्रसेचनं च यावद्रोगमुक्तिः। यथाद्यक्ति ब्राह्मणान भोजयेत्। सूर्यप्रतियर्थं सूर्यपूजा कार्या। नेत्राधिदेवता-त्वात्तस्य। इति नेत्रद्यूलहरम्। अथ द्यातातपोक्तं द्यूलहरम्।

" शूली परोपतापेन जायते वपुषा तनुः। सोन्नदानं प्रकुर्वीत तथा रुद्रं जपे दुधः "॥

वपुषा ततुः कृशशरि इत्यर्थः । व्याधितरतमभावेनान्नदा-नादरेभ्यासः । रुद्रलक्षणं रुद्रविधाने परिभाषायां द्रष्टव्यम् । इति शातातपोक्तं श्लहरम्। अथ शूलरोगप्रतिकृतिदानम्। प्रतिकृति-लक्षणं च कर्भविपाकसारे (संग्रहे )।

> " अनुक्तेषु तु रोगेषु रोषाग्निज्विलतेक्षणम्। भ्रूभङ्गभीषणं शक्तिं शूलं पाशाङ्कशौ द्धत्॥ चक्रशङ्गदावज्रशरश्चरधनूंषि च । नासाग्रन्यस्ततर्जन्या तर्जयन्पारिपार्श्वगान्॥ दंष्ट्रादष्टाघरपुरं दूरात् पाणि सदक्षिणम्। उद्यन्नभिमुंख धावन् प्रहर्तु पार्श्वयोः कृशम्॥ विशीर्णकेशं रोगाणां प्रतिरुपं प्रकल्पयेत्। शतं तस्यार्डमर्डं वा हेम्नो निष्काणि तेन तु॥ तदेव प्रतिमामानं कर्मशान्तिष्वपि स्वतः। अतोस्याल्पेन यो द्यान्महादानं नराधमः॥ प्रतिगृह्णाति वा तस्य दुः खद्योकावहं भवेत्। भी ये रोगाः प्रवःधन्ते देहस्थाः सततं नु माम्॥ गृहाण प्रतिरुपं तु सह रोगैर्डिजोत्तम। मन्त्रेणानेन तद्द्यात्पूर्वरीत्या कृतार्चनम्॥ बादमित्येव गृह्णीयात्तद्रूपं व्याधिभिः सह। आचार्यं यजमानस्तु अनुयायाच्छतं पदम् "॥

अनुक्तेषु तु रोगेतुष्विति । यत्र रोगप्रतिमाया विशेषलक्षणं नाभिहितं तत्र रोगप्रतिमामेवंविधलक्षणांपेतां कुर्योदित्यर्थः । शक्त्यादिकं दघत् स्थितमित्यर्थः । उद्यन्प्रस्थितः । निष्कस्वरूपं परिमाणप्रकरणे बोडव्यम् । कर्मशान्तिष्विप स्वत इति । एवमन्यत्रापि कर्मशान्तिषु स्वतः सामान्यन्यायेन प्राप्तत्वात् प्रतिमामानं कर्तव्यमित्यर्थः । यद्यप्येवं नथाप्यत्र चान्यत्र च व्याधिगुहलघुभावापेक्षया शक्त्याद्यनुसारेण च प्रतिमामानं कल्प्यम् । नद्यशक्यं विद्धाति शास्त्रम् तत्रश्च स्वत इति पदम् । तथा " देशं कालं तथामानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पये" दिति बौधायनवचने शौचपदस्योपलक्षणार्थत्वाचावगन्तव्यम् । ये येरिता वौधायनवचने शौचपदस्योपलक्षणार्थत्वाचावगन्तव्यम् । ये येरिता द्राति दानमञ्चः। पूर्वरीत्या कृतार्चनमिति । आतङ्कोद्वता तन्ने त्यारभ्य परिभाषायां व्याधिप्रतिमादानविधावुक्तप्रकारेणेत्यर्थः । शतं पद्मिति शतं पदानीत्यर्थः । समुद्रायापेक्षयैकवचनम् । इति श्रातं पद्मिति शतं पदानीत्यर्थः । समुद्रायापेक्षयैकवचनम् । इति श्रातं पद्मिति शतं पदानीत्यर्थः । समुद्रायापेक्षयैकवचनम् । इति श्रातं रात्तमाद्रानम् ।

महार्णवाख्ये महाति प्रबन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्भरत्नप्रकरेण पूर्णो पूर्णोयमासीन्नवमस्तरङ्गः॥

इति श्रीविश्वेश्वरिवरिचते मदनमद्दार्णवे नवमस्तरङ्गः॥

# दशमस्तरङ्गः

अथ शीतज्बरहराणि । तत्र गार्थः।

' ये पुनः क्रकमीणः पापाः पिशुनचेतसः । ते भवेयुः सदा शीत ज्वरवन्तस्तदेनसः ॥ शान्तयेऽयुतसङ्ख्याकं प्रक्रयीत्प्रयतो जपम् । जातवेदसमन्त्रेण ब्राह्मणान् भोजयेत्ततः ॥ सुरामांसोपहराचैर्वितः सर्वत्र शस्यते । सहस्रकतशस्त्रानं शतभोजनमेव च ॥

सदा शीतज्वरवन्त इत्यादि। प्रतिदिनं शीतज्वरयुक्ता ज्वरप्रादुर्भावकाले शीतपूर्वकज्वरेण युक्ता इत्यर्थः। जातवेदसमन्त्रेण
जपं कुर्यादित्यन्वयः। तत्रायुतसङ्ख्याकमित्युपलक्षणम्। रोगगुरुलघुभावेन जपेपि गुरुलघुभावः कल्प्यः। एवं ब्राह्मणभोजनेपि।
एकं ब्राह्मणभोजनं जपाङ्गम्। अपर माभिषे काङ्गम्। सुरादिभिर्वलिरधिकारिभेदेन । सहस्रकलशस्नानन्तु नमकानुवाकैरिश्वरस्य।
पुरुषसुक्तेन विष्णोः। "शीतज्वरे तथा कुर्यदिभिषेकं हरेर्नुध"
इति कमीविपाकसङ्क्षेडिभधानात्। नमकानुवाकमृष्यादीनि तथा
रुद्राभिषेकप्रकारश्च परिभाषायां द्रष्टन्यः। पुरुषसूक्तस्याषीयपि तत्रैव
द्रष्टन्यम्। जातवेदस मन्त्रस्य कद्यप ऋषिः। जातवेदा अग्निर्देवता।
त्रिष्टुप् छन्दः। विहितार्थे विनियोगः। "जातवेदसे सुनवाम सोम
मरा तीयतो नि दहाति वेदः। स नः पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव
सिन्धुं दुरितात्यग्निः। (मं. २, स्. ९९, ऋ. १)। इति शितज्वरहरम्। अथोष्णज्वरहरं कमीविपाकसङ्कृहे—

"मंगलेषु च कार्येषु सततं कोपवान् नरः।

उष्णज्वराभिभूतः स्यात् तत्पापस्यापनुत्तये॥

सहस्रकलशस्नानं रुद्रेणेशस्य कारयेत्।

ब्राह्मणान् भोजयेच्छत्तया जपो वै जातवेद्सः "॥

नथा माहेश्वरतन्त्रेपि

"उच्णाज्वरे महेदास्य प्रकुर्योद्भिषेचन" मिति । रहेण द्यातरहेण नमका विकारित्यर्थः। अस्यार्षादि परिभाषायां द्रष्टव्यम्। जातवेद्स-स्य तु द्यातज्वरहरे । जातवेद्सग्रहणं मृत्युअयस्याप्युपलक्षणम् । तस्य त्वार्षादि तैत्तिरीयद्याग्वानुसारेण परिभाषायां कृष्माण्डहे।म-प्रकरणेऽभ्यधायि। अत्राश्वलायनद्याग्वानुसारेणाभिधीयते । त्यम्वकं यजामह इत्यस्य मन्त्रस्य वसिष्ठ ऋषिः । मृत्युअयो द्वता । अनुष्ठुप् छन्दः । इत्युष्णज्वरहरम् । अथ द्यातातपोक्तं विविधव्य-रहरम् ।

> "देवस्वहरणाचैव जायने विविधज्वरः। ज्वरो महाज्वरश्चेव रोद्रो वैष्णव एव तु॥ ज्वरे रुद्रजपं कुर्यान्महारुद्रं महाज्वरे। महारुद्धं जपेद्रौद्रे वैष्णवे तहुयं जपेत्"॥

ज्वरे रहजपित्यादि। रहमहारह।दिलक्षणानि रहानुवाकानामार्षादि च परि नाषायामुदीरितम्। महारुद्रं जपेद्रौह इति।
रौद्रे रुद्रसंवंधिनि माहेश्वरज्वरे कठिनतमे असाध्ये ज्वरे च महारुद्रं जपेत्।वैष्णवे तद्भुयं। रुद्रजपं महारुद्रजपं च। अथवा तच्छब्देन बुद्धिस्थानि वैष्णवानि पुरुषमूक्तसहस्रनामापामार्जनविष्णु
हृद्यस्तोत्राणि पराम्ह्यन्ते । अतस्तद्भुयं विष्णुरुद्रसम्बद्धं च
दातरद्रपुरुषसूक्तादि जपेत्। रातरुद्रादीनि च परिभाषायां
द्रितानि। इति शातातपप्रोक्तविविधज्वरहरम्। अथ सर्वज्वरहरं कुम्भदानम् पद्मपुराणे

"अंग(रदाही ज्वरवान...न फादिह जायते। तत्र कुर्या(त्प्र)तीकारं यथा शास्त्रेषु निर्णयः॥ सुवर्णे राजते ताम्ने यथा लाभे च मृण्मये। नवं कुम्भं समानीय मृण्मयं चात्रणं दृढम्॥ लोहितं कार्र्ण्यरहितं स्थापयेत्तण्डुलोपरि। परिमाणं तण्डुलानां द्रोणपश्चकमिष्यते॥ विशुद्धास्तण्डुला ग्राह्याः श्वेतवस्त्रेण वेष्टयेत्। मधुनाष्यथवाऽऽज्येन खण्डेनाथ गुडेन वा ॥
तैलेनाथांभसा वा तं पूरयेच्छक्तितो नरः।
श्वेतपुष्पैरचेयंत्तं गन्धपुष्पैस्तथापरैः ॥
होमश्चपूर्ववत्कार्यः समिदाज्यचरूत्करः।
सुवर्णन यथाशक्तया ब्राह्मणाय निवेद्येत् ॥
तस्मै हुतवते द्याच्छ्रतशिलाय संस्कृतम्।
मन्त्रेणानेन विधिवत्पूज्ञियत्वा ज्वरी नरः॥
'महेश देवदेवश वासुदेव परात्पर।
कुम्भेनानेन द्त्तेन ज्वरः क्षिप्रं प्रशाम्यतु॥
एकान्तरं सन्निपातं तृतीयक्चतुर्थकौ।
पाक्षिकं मासिकं वापि सांवत्सरिकमेव च॥
नाश्येतां मम क्षिप्रं वासुदेवमहेश्वरौ।
"ततो विप्रांश्च सन्तर्प्य मृष्टाहैः पाय्सैपूर्तैः।

माषांस्तिलान् जलं वापि विप्रेभ्यः राक्तितो द्देत्"। द्रोगपञ्चक्रमित्यादि । द्रोणस्वरूपं परिमाणप्रकरणे द्रष्टव्यम् । श्वेतवस्त्रेण वेष्टयोदिति । कुम्भामित्यन्वयः । तं कुम्भं । गन्धपुष्पैस्तथा-परैरिति। अपरैरश्वेतै रक्तपीतादि।भिरित्यर्थः। होमश्च पूर्ववदिति। पूर्ववत् पूर्वोक्तप्रकारेण। सच प्रकारः शूलहरत्रिशूलदाने द्रष्टव्यः। तिलस्थाने चरुरित्येतावान् विशेषः। कुम्भदानमन्त्रस्य विष्णुरुद्र-प्रकाशकत्वात् कुम्भपूजापि रौद्रेण वैष्णवेन वा मन्त्रेण कार्या। होमोप्यनयोरन्यतरेण । तत्र रौद्रः पश्चाक्षरमन्त्र: हरत्रिशूलदाने द्रष्टव्यः । रुद्रगायत्री तु द्र्देहरोमामहेश्वरदाने वक्ष्यते । अन्ये च ज्यम्बकामित्याद्यः परिभाषादिषु दर्शिताः । अपि ति इष्णे:परमित्याद्यः तत्रैव द्शिंता: । नारायणाष्टाक्षरमन्त्रस्त्वान्त्रवृद्धिहरनारायणमूर्तिदाने निरूप्यते । गोपालमन्त्रस्तु नक्तान्ध्यहरे । सुवर्णेन यथा शक्तया इति । सुवर्णेन युतं कुम्भं निवेद्येदित्यन्वयः । महेशदेवदेवशेत्यारभ्य श्लोकद्वयं दानमन्त्रः। इति सर्वेजवरहरकुम्भदानम्। अथ ज्वर-तर्पणम्। तत्रायं क्रमः। गोविन्द्संज्ञकं कश्चन तापसं तथा अपुत्रं

तापसान्तरं च निलोद्कर्ञालित्रयदानेन पृथक् पृथक् नर्पयित्वा पश्चात् ज्वरानुसारेणाष्ट्रोत्तरकानाचयुतं नर्पणं ज्वरतुद्दिद्य कर्नव्यम् । ज्वर-तर्पणे रक्ताक्षता रक्तपुष्पाणि वा बाह्याणि । तत्र निलतर्पणमन्त्रः ।

> " योऽसी सरस्वतीतीरे कुत्सगीत्रसञ्ज्ञवः। त्रिरात्रज्वरदाहेन सृतो गोविन्द्संज्ञकः॥ ज्वरायनुत्तये तस्मै ददास्येतत्तिलोदकम् '।

तथा-

नद्यां च नर्मदा तीर अपुत्रः तापसो मृतः।
रात्रौ ज्वरविनाज्ञाय तस्मै द्यात्तिलोदकम्॥
अथ ज्वस्तर्पणमन्त्रः-

" त्रिपात् भस्मप्रहरणस्त्रिशिरा रक्तलोचनः । स मे प्रीतः सुखं द्यात्सवीमयपतिर्ज्वरः ॥

इति जवरतर्पणम् । अथ जवरप्रतिकृतिदानम् । तल्लक्षणं च कभीवपाकसारे।

" त्रिदाद्रस्मप्रहरणो रक्ताक्षः त्रिशिरा ज्वरः "।

भस्मप्रहरणो भस्मायुधः। पूजादिविधानं त्वातङ्को देवता त श्रे-त्यारभ्य परिभाषायां व्याधिप्रतिमादानविधायुक्तम्। इति ज्वरप्रति-कृतिदानम्।

> महार्णवाख्ये महति प्रबन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य । सत्कर्मरत्नश्वरेण पूर्णी पूर्णोयमासीद्दशमस्तरङ्गः ॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिते मदनमहाणवे दशमस्तरङ्ग समाप्तः॥

# एकादशस्तरङ्गः।

अथ श्वासहराणि। तत्र निदानमुमामहेश्वरसंवादे-"कृतद्नो आयते मर्त्यः कफवान् श्वासकासवान्।

उष्णज्वरी च नित्यं स्यात्पित्तरोगसमन्वितः "॥ एतः त्रिष्कृतिः कर्मविषाकसमुचये-

> " चान्द्रायणत्रयं कुर्यात्पश्चाद्याद्विप्रभोजनम्। अग्निं दूतारूयसूक्तेन चरुणा सर्पिषा युतम्॥ अष्टाधिकं च जुहुयादुक्तरोगोपद्यान्तये"।

अन्यच बायुपुराणे —

" तडिष्णो " रिति सूक्तेन जपं कुर्याद्विजोत्तमान् । पूजयेत्भोजयेद्दयाक्तन्यना नान्यमानसः "॥

चान्द्रायणस्वरूपं कृछ्ळक्षणेऽभ्यधायि । चरुणा सर्पिषा युतमिति । चरुणा युतं सर्पिषा युतिमिति प्रत्येकं सम्बध्यते । अग्निं
दूताख्यसूक्तं सकळं वा होममन्त्रः प्रत्यृचं वा । अयं च व्यवस्थितो
विकल्पः । व्याधिशक्त्याद्याधिक्ये सूक्तं सकळम् । अल्पत्वे प्रत्यृचमिति । एवं सर्वत्र वेदितव्यम् । तिष्ठिष्णोरिति सूक्तेनेति । तिष्ठिष्णोः
परमं पद्मित्यनया ऋचा प्रात्येषुजा विबोधयेत्येतत्सूक्तं लक्ष्यते ।
तद्नतर्गतत्वाक्तस्याः । एकस्यास्तस्याः सूक्तव्यपदेशाभावाच । द्याक्तममा इति । दानं द्यादित्यथः । तच देयं मधुसर्पिहरण्यवासांसि । तत्र मधुदानमन्त्रः "यस्मात्पितृणां आध्ये त्वं प्रातिदं
ह्मस्ताद्भवं । भयो तव प्रसादेन पाहि मां दुःखसागरात् "। आज्यादि
दानमन्त्रास्तु प्रायश्चित्तोपकमपद्धतौ द्ितताः । अग्निं दृतं वृणी मह
इत्यस्य सूक्तस्य द्यादश्चिस्य भेघातिथिः ऋषिः। अग्निर्देवता । गायत्री
छन्दः । विहितार्थे विनियोगः ।

"अग्निं दुर्त वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं॥१॥ अग्निमप्निं हवीमाभिः सद्। हवन्त विश्पतिम्। हव्यवाहं पुरुप्रियम्॥२॥ अग्ने देवाँ इहा वह जज्ञानो बुक्त वाहिषे आस होता न हेड्य: (३) उद्यातो विताँ वोधय यद्ग्रे यासि दृत्यं। देवैरा सित्स वाहिषि (४) धृताहवन दीदिवः प्रति ध्म रिषतो दह। अग्ने त्वं रक्षस्विनः (५) अग्निनाग्निः सामिध्यते कविगृहपतिर्युवा। हथ्यवाड् जुह्णास्यः (६) कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे। देवममीवचातनम् (७) यस्त्वामग्ने हविष्पति दूतं देव समर्पयति। तस्य सम प्राचिता भव (८) यो आग्ने देववीतये हविष्माँ आविवासित। तस्मै पावक मृळप (९) सनः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ इहा वह। उप यज्ञं हविश्च नः (१०) सनः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा। रियं वोरवतीं मिषम् (११) अग्ने शुक्तेण द्योचिषा विश्वाभिदेवहातिभिः। इमं स्तोमं जुषस्व नः (१०) इत्याग्ने दृत्तिमिति सूक्तम् (मं. १, सू. १२)॥

प्रातर्युजा विबोधयेत्येकविंदार्चस्य मेधातिथि ऋषिः। आदितश्च-तस्त्रोश्विन्यः। चतस्रः सावित्र्यः हे आग्नेय्याचेका देवीनामेकेन्द्राणी-वरुणान्यग्नःथीनां हे द्यावाष्टिथव्याचेका पार्थिवी षड्वैष्णव्यः। गायत्री छन्दः। विहितार्थे विनियोगः।

" प्रातर्गुजा वि बोधया श्विनावेह गच्छताम्। अस्य सोमस्य पीतये। (१) या सुरथा रथीतमो भा देवा दिविस्पृशा। अश्विना ता हवामहे (६) या वां कशा मधुमत्यश्विना सून्दतावती। तया यज्ञं मिमिक्षतम्। (३) निह वामित दूरके यत्रा रथेन गच्छथः। अश्विना सोमिनो गृहम् (४) हिरण्यपाणिमृतये सवितारसुपह्नये। स चेता देवता पदम्। (५) अपां नपातमवसे सवितारसुप स्तुहि। तस्य व्रतान्युश्मिस (६) विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राष्ट्रसः। सवितारं वृचक्षसम् (७) सखाय आ नि षीद्त सविता स्तोम्यो नु नः। दाता राष्ट्रांस शुम्भित (८) अग्ने पत्नीरिहा वह देवानामुशतीरुप। त्वष्टारं सोमपीतये (९) आ ग्रा अग्न इहावसे होत्रीं यविष्ठ भारतीम्। वर्स्तीं धिषणां वह (१०) अभि नो देवीरवसा महः शर्मणा न्युप्तीः। अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम् (११)

इहेन्द्राणीसुप ह्रये वरुणानीं स्वस्तये। अग्नायीं सोमपीतये (१२) मही चौ: पृथिवी च त इमं यज्ञं मिमिक्षताम्। पिषृतां नो भरीमाभि:।(१३) तयोरिद् घृतवत् पयो विप्रा रिहन्ति घीतिभिः। गन्धर्वस्य ध्वे वदे । (१४) स्योना पृथिवि भवा नृक्षरा निवेशिनी । यच्छा नः शर्म सप्रथः। (१५) अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे। पृथिव्याः सप्तधाः भिः (१६) इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि द्घे पदम्। समूह्णमस्य पांसुरे। (१७) त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। अते धर्माणि धारयन्। (१८) विष्णोः कर्माणि पद्यत यतो व्रतानि पस्पद्ये। इन्द्रस्य युज्यः सखा (१९) तद्धिष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम् (२०) तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्वते । विष्णोर्यत् परमं पदम् (२१) इति प्रातर्युजाविबोधयेत्येतत्सूक्तम् ( मं. १, सू. २२)॥ इति कफज्वरसहितश्वासकासहरंम्। अथ प्रकारान्तरेण श्वासकासहरं। कर्मविपाकसङ्कहे

"कुरक्षेत्रादिदेशेषु कालेषु ग्रहणादिषु ।

महादानानि गृहीयात् निषिद्धान्यथवा स्वयम् ॥
अपात्रभूतो दातृभ्यो निषिद्धेभ्यश्च या नरः ।

स पामाश्वासकासैश्च कुक्षिस्थकृमिभिस्तथा ॥
कण्ड्ला चैव पीड्येत तद्दोगस्य प्रशान्तये ।
महिषीं यमदैवलां द्याद्वित्तानुसारतः ॥
काम्यं यद्दीयते दानं तत्समग्रं सुखावहम् ।
असमग्रं तु दोषाय भवतीह परत्र च ॥
जपेच पौरुषं सूक्तं नान्मां चैव सहस्रकम् ।
उद्यक्तयतृचं चर्वाऽऽज्येन होमश्चाष्टोत्तरं शतम् ॥
हिरण्यरक्तवासांसि पश्चाशद्विप्रभोजनम् ।
सहस्रकलशस्नानं प्रकुर्याद्दोगशान्तये ॥

निषिडानि कालपुरुषादीनि । स्वयमपात्रभृतो वेद्नित्य-कमीनुष्ठानरहितः पतितो वा । अनिषिडानि भदानादीनि वा गृहींयात् । निषिडेभ्यो दातृभ्यः पतिनादिभ्यः । महिषी-दानप्रकारः परिभाषायां देयवस्तुस्वरूपनिरूपणे द्रष्टव्यः । महिषीदानमन्त्रस्तु-

> " कालमृत्युस्वरूपां नां महिषीं रक्त(त्न)भूषणाम् । सालङ्कारां प्रदास्यामि मम शान्ति प्रयच्छतु॥

पुरुषसूक्तविष्णुसहस्रनामोद्यन्नद्यतृचामृष्यादि परिभाषायां द्रष्टव्यम् । होमस्तू चन्नद्यन्नद्यतृचैव । हिरण्यरक्तवान्नां सि द्यादिति देशाः । सहस्रकलकास्नानं नमकानुवाकेन रुद्रस्य । हिरण्यदानादि-मन्त्रास्तथा नमकानुवाकाश्च परिभाषायामेव निरूपिताः । अत्रापि व्याधिगुरु लघुभावेन महिषीदानादींनि समस्तव्यस्तानि च योज्यानि । अथ प्रकारान्तरेणश्वासकासहरम्। अथ कातात्रपोक्तं श्वासकासहरम् ।

"पिशुनो नरकस्यान्ते जायते श्वासकासवान्। घृतं तेन प्रदातव्यं सहस्रपलसङ्ख्यया॥ उद्यक्तद्यजपः कार्यो होमश्रवीज्ययोरपि"।

पलस्वस्पमुद्यन्नद्यत्रस्थ परिभाषायामभ्यधायि । जपहोमघोः सङ्ख्या रोगानुसारेण कल्प्या । इति ज्ञातातपोक्तं श्वासकास-हरम् । अथ श्वासकासहरं ध्वजपाज्ञदानं पद्मपुराणे

"श्वासकासयुतो मत्यों बन्दीग्रहणतो भवेत्"। बौधायन:-

"ध्वजं पादां पलैकेन कुर्यात्तु रजतेन वा।
पलार्डेनाथ गुड्रस्फटिकोपममाद्रात्॥
रत्नैर्मरकतैः सम्यग्षडमङ्गेषु सर्वतः।
कुम्मे तु स्थापयेत्सम्यक् तिलानां द्रोणपश्चकम्॥
कुम्मस्योपिर संस्थाप्य ध्वजं पादां सुद्रोभनम्।
निष्कद्रययुतं तन्तु ब्राह्मणाय निवेदयेत्॥
वस्त्रेणावेष्ठयेत्कुम्भं गन्धपुष्पाक्षतार्चितम्।

शुभिचित्तसमेनाय श्रोत्रियाय कुडुम्बिने ॥
वरणस्य तथा वायोः प्रीत्यंथे विनिवेद्येत् ।
'नमः पाशभृते तुभ्यं नमों ध्वजकराय ते ॥
जलाधिपतये तुभ्यं वायो सर्वजनप्रिय ॥
युवयोः प्रीतये दत्तौ ध्वजपाशौ सुरार्चितौ ।
श्वासकासौ हरेतं मे प्रीतौ सर्वजनाश्रयौ" ॥
एवं कृत्वा श्वासकासी नीरोगस्तत्क्षणात्भवेत्" ॥

रजतेनेत्यादि। रजतेन वा सुवर्णेनेत्यर्थः। यदा तु रजतेन तदा ग्रुद्धस्किष्मम्। अङ्गेष्टवययवेषु तत्तत्प्रदेशेषु मरकतरत्नैर्वदं युक्तं ध्वजं-पाशं च कुर्यात्। कुरमं च स्थापयेदित्यादि। एवं कुरमं स्थापयित्वा तत्र कुरमे पश्चद्रोणान् तिलान् संस्थाप्य तस्य कुरमस्योपिर ध्वजं पाशं च विन्यसेत्। कीदृशमित्यत आह्। निष्कद्वयमिति। निष्कद्वयं सौवर्णं राजतं वा निष्कद्वयं ध्वजपाशौ च कुरमे स्थापयेदित्यर्थः। ब्राह्मणाय निवेदनं कुरमादि पूजानन्तरमेव। पूजाप्रकारमाह। वस्त्रेण वेष्टयेदिति। अत्र कुण्डले वरुणवायू तत्प्रकाशकमन्त्राभ्यामावाद्य षोडशोपचारैः पूजित्वा ध्वजपाशौ च नाममन्त्रैः संपूज्य नमः पाशभृते तुभ्यनित्यादि मन्त्रेण ध्वजपाशावुक्तलक्षणाय ब्राह्मणाय द्यात्। द्रोणनिष्कयोर्लक्षणं परिभाषाप्रकरणे द्रष्टव्यम्। वरुणवायुमन्त्रौ तु नव-प्रह्मण्यक्ररणे दर्शितौ। इति श्वासकासहरं ध्वजपाशदानम्। अथ श्वासकासमूर्तिदानम्। त्रक्षशं कमीविपाकसङ्कहे-

"श्वासिख्याहुः पाशाक्षकमण्डलुगुतोज्वलन्। कासः कूर्माङ्गसन्धानो दीर्घो दण्डधरः कृशः॥ करेण नादयन् घण्टां विवृताक्षोतिभीषणः।

श्वासिस्त्रबाहुरिति । अत्र विशेषानुपादानात् दक्षिणे द्वयं वामेत्वेको बाहुः । एवमन्यत्रापि विषमबाहुस्थले विशेषम् । कूर्मा-इसन्धानः कूर्भ इव संकुचिताङ्ग इत्यर्थः । यदा तु श्वासकासयो-रेकैवम्र्तिस्तदा त्रिबाहुः संकुचितश्चेत्येवं कर्तव्या । एतत्प्रतिमापूजा विधानन्तु : आतङ्का देवना तन्ने : त्यारभ्य परिभाषायां व्याधिप्रति-मादानविधावुक्तम् । इति श्वासकासमृतिंदानम् ।

> महार्णवाख्ये महित प्रवन्धे मान्धातृनाम्ना मद्नात्मजस्य । सत्कर्मरत्नप्रकराचितेऽस्मि-स्रेकाद्शोयं प्रथितस्तरङ्गः॥

इति श्रीविश्वेश्वरविराचिने मदनमहार्णवे एकादशस्तरङ्गः।

## द्वाद्शस्तरङ्गः

अथ शोफहराणि ॥ तत्र कर्मविपाकसमुचये

"शोफी कृछ्त्रयं कुर्योद्वायत्र्या अयुतं जपम्।

तिलहोमसहस्रं तु जपेन्मृत्युश्चयं तथा "॥

तिलहोमस्तु व्याहृतिभिः । गायत्रीव्याहृतित्र्यम्बकमन्त्राणा-मृष्यादि तथा कुळ्ळक्षणं परिभाषायां द्रष्टव्यम् । मृत्युञ्जयज्ञपसङ्-ख्यापि सहस्रम् । इति कमीविपाकसमुचयोक्तं शोफहरम् ।

अथ कर्मविपाकसंग्रहोक्तं शोफहरं

"अद्रौ मार्गे नदीतीरे छायायां पुलिने नरः। मूत्रं पुरीषं वल्मीके यः प्रमुश्चेज्जलेऽपि वा॥ श्वयथुव्याधिमाप्नोति एवमाह सदाशिवः।

छायायामिति । वृक्षदेवालयादिछायायाम् । मूत्रपुरीषग्रहणं ष्ठीवनादेरुपलक्षणम् । अबादिग्रहणं पुण्यस्थानोपलक्षणार्थम् ।

> इन्द्रं व इति मन्त्रं हि जपेदष्टोत्तरायुतम्। आपोहिष्ठेति होम:स्याचरुणा सर्पिषा युत:॥

इन्द्रं वो विश्वतस्परीत्येषा परिभाषायां नवग्रहप्रकरणे लोक-पालमन्त्रेषु द्रष्टव्यम्। आपोहिष्ठेति त्रिर्चस्तु परिभाषायामेव रोगप्रतिमादानिष्यौ द्रष्टव्यः। चरुणा सर्विषा युत इति। चरुणा युतः सर्विषा युत इति प्रत्येकं सम्बध्यते। व्याधितरतमभावेन तत्र होमसङ्ख्यायां न्यूनाधिकभावः परिकल्पः। इति कमीविपाकोक्तं शोफहरम्। अथ शोफहरं वस्त्रदानम्।

तत्र वृद्धबौधायन:-

" विश्वकर्ता च भोक्तृणां शोकी भवति मानवः। तस्य कमीविपाकोक्तं व्याधिनाशनमुक्तमम्॥ दानं वक्ष्याम्यशेषेण सर्वशोकिविनाशनम्। क्षौमं वस्त्रं समानीय बहुमूल्यं च यद्भवेत्॥ मुक्ताफलानि वर्शायाङस्त्रपाने समन्ततः। कुङ्कुमेनाङ्किनं सम्यक् कर्पृरागरुव्यपनम् ॥ नण्डुलोपरिसंस्थाप्य नण्डुलाश्च स्वज्ञक्तितः। उपचारैः षोडगभिराचार्यः पूजयेत्तदा 🖟 होमं वापि प्रकुर्वीत समिद्। ज्यतिलै: कमात्। उद्घुध्यस्वेतिवदं विष्णुरथ व्याह् निभिस्तथा ॥ मन्त्रै: क्रमेण जुहुयात् स्विष्टकृच तनः परम्। हुत्वा हुत्वाऽऽज्यसम्पातान् पात्रे सर्वान् निवेद्य तु ॥ सङ्ख्या चाष्टोत्तरशतमष्टाविंशतिरेव वा सम्पानेनाङ्गमुन्मुज्य सर्वमेव हि रोगिणः।। अक्षिभ्यामितिस्किन यथालिङ्गं तथैव च। वाससा मार्जनं कुर्यान्मार्जयेदर्भमुष्टिना॥ आचार्याय च तहस्त्रं द्यात्तच सद्क्षिणम्। मन्त्रेणानेन विधिवहिंसणाभिमुग्वः शुचिः ॥ 'ऋषीणां प्रवरोऽगस्त्यो लोपामुद्रापतिः प्रभुः॥ क्षीमवस्त्रप्रदानेन तुष्टो व्याधि व्यपोहतु ।॥ ब्राह्मणेभ्यस्तथाऽन्येभ्यो द्याच्छत्तया च दक्षिणाम्। ततः स्नात्वा शुचिर्भूतो वस्त्रमाल्योपशोभितः॥

ब्राह्मणैर्वन्धुभिः सार्डे भुर्जीत सुसमाहितः।

तण्डुलाश्च स्वदाक्तितइति। भवन्तीति दोषः। आचार्यः पूज्ये-दिति। क्षौमं वस्त्रमगस्त्यदैवत्यमाचार्यः पूज्येदित्यर्थः। पूजा-मन्त्रस्तु " अगस्त्यः खनमान इत्यस्यागस्त्यान्तेवाक्षी ब्रह्मचारी-ऋषिः। इन्द्रो देवता। अगस्त्यप्रीतये वासो दीयत इति वस्त्रपूजा-यामगस्त्या देवता। त्रिष्ठुप् छन्दः। वासःपूजायां विनियोगः।

> " अगस्त्यः खनमानः खनित्रैः पूजामपत्यं बलमिच्छमानः । उभौ वर्णावृषिरुग्रः पुपोषः । सत्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥" (मं. १, सू. १७९. श. ६.)

उद्वध्यस्वेत्यादि। "उद्ध्यस्वाग्ने (१) इदं विष्णुः (२) व्याहृती-नाश्च परिभाषायां नवग्रहप्रकरणे कूष्माण्डहोमप्रकरणे चार्षादि द्शितम्। तथा स्विष्ठकृद्धोमस्य च। हुत्वा हुत्वाऽऽज्यसम्पातानिति। यदाऽऽज्यहोमस्तदा प्रत्याहुतिहोमानन्तरं सम्पातानाज्यविन्दृन् पात्रान्तरे स्थापयेत्। तेन सम्पातेनाज्यविन्दुससुद्येन रोगिणः सर्वगात्रं परिमार्जयेत्। केन मन्त्रेण। अक्षिम्पामितिसूक्तेन। एत-त्सूक्तं रोगप्रतिमादानविधौ द्रष्ठव्यम्। गात्रपरिमार्जनसाधनद्र-व्यमाह। वाससा मार्जनं कुर्यादित्यादि। पूजितवाससा वस्त्रान्त-रेण वा। प्रथमं वाससा परिमार्जनं पश्चाहर्भसुष्टिना। तद्वस्त्रं पूजितवस्त्रमाचार्यय द्यात्। आचार्य इति प्रतिगृहीत्रुपलक्षणम्। तच्च दानं सदक्षिणं भवाते। इति शोफहरवस्त्रदानम्। अथ शोफहरप्रतिमादानम्। तस्त्रक्षणं कर्मविपाकसारे

> " शोफ: पश्चकरस्तीक्ष्णो दशाक्षः शरचापधृक्। दधानः क्षुरिकां घण्टां कुलिशं च कृशस्तथा "॥

पश्चकर इति । दक्षिणे त्रयः कराःवामे द्वाविति पश्च । पूजा-विधानन्तु 'आतङ्को देवता तत्रे ' त्यारभ्य परिभाषायामुक्तं व्याधि प्रतिमादानविधौ । इति शोफहरशोफप्रतिमादानम् ।

> " महार्णवाख्ये महति प्रवन्धे मान्धातृनान्मो मद्नात्मजस्य । सत्कर्मरत्नोपचिते तरङ्गः पूर्णोऽभवद्द्वादश एष रम्यः॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिते मदनमहार्णवे द्वादशस्तरङ्गः॥

### त्रयोदशस्तरङ्गः

अथ पाण्डुरोगहराणि । तत्र कर्मविपाकसमुख्ये

" देविजिह्न्यहारी पाण्डुरोगी भवेत्नरः ।
कृच्छातिकृच्छे कुर्यात्स चान्द्रायणमतिद्रतः ॥
कुर्यात्कृष्माण्डहामन्तु स्वर्णचन्द्रेऽसवाससी ।
ब्राह्मणेभ्यो यथाद्यात्ति पाण्डुरोगस्य द्यान्त्ये ॥॥

देविक्रजेत्यादि। देवाश्च क्रिजाश्च ॥ चान्द्रं रजनम् । कृच्छादि-कृष्माण्डहोमपर्यन्तानां स्वरूपाणि नथा सुवर्णादिदानमन्त्राश्चपरि-भाषायां निरूपिताः । इति कर्मविपाकसमुख्योक्तं पाण्डुरागहर-प्रायश्चित्तम् । अथ शिरोवंदनासहिनपाण्डुरोगहरं कर्मविपाक-स हे-

> "अभिष्ठोमादिकमीणि प्रक्रम्य न समापयेत्। स पाण्डुरोगी भवति शिरोवेदनवांस्तथा॥ कृच्छ्रातिकृच्छ्रे कुर्याच चान्द्रः यणमतिन्द्रतः कुर्यात्कृष्माण्डहोमश्र स्वर्णचन्द्रान्नवाससी। ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति पाण्डुरोगस्य शान्तये। शतं च भोजयेद्विपान् मिष्टान्नेन यथेप्सितम्॥

कुच्छादिलक्षणानि परिभाषायामुदीरितानि। इति शिरोवेदना-सहितपाण्डुरोगहरम्। अथ पाण्डुरोगहरपृथ्वीदानम्। तत्र शौनकः-

> " अन्त्यजागमने मर्त्यः पाण्डरोगी प्रजायते। वक्ष्यामि तत्प्रतीकारं दानहोमादिकर्मणा॥ पलत्रयेण कुर्वीत रजतेन वसुन्धराम्। तद्र्वेनाथवा कुर्याद्वित्तशाख्यं न कारयेत्॥ सपर्वतवनां कृत्स्नां समुद्रपरिवेष्टिताम्। नवरत्नानि निक्षिप्य श्वेतवस्त्रेण वष्टयेत्॥ कांस्यपात्रे विनिक्षिप्य पलाष्टकविनिर्मिते। देवीमावाहयेत्तत्र सर्वाधारां हरिप्रियाम्॥

'एह्योहि देवि धात्रि त्वं रूपेस्मिन् सम्यगाविदा। सहिता पर्वतिद्वीपैः समुद्रैः सुमनोहरैः ।।। एवमावाह्य तां देवीं गन्धमाल्यैः समर्थयेत्। उपचारै: षोडशभिराचार्यः सर्वशास्त्रवित्॥ होमं वापि प्रकुर्वीत समिदा च्यतिलैरपि। भूमिर्भूत्वेति मन्त्रेण समिद्धोमः प्रकीर्तितः॥ तथा भूमिभूमिमगात्माता मातरिमत्यपि। मन्त्रः प्रकीर्तितश्चाग्रौ जुहुचात्सर्पिषा निलैः॥ अग्नेरुत्तरतश्चापि कुम्भं वस्त्रेण वेष्टितम्। स्थापयेद्व्रणं ग्रुभ्रमश्वत्थानादिमृत्तिकाम् ॥ प्रक्षिवेच तथा शुद्धवारिणा परिपूरितम्। पवमानादिभिर्मन्त्रैरभिषेकं च कारयेत्॥ शंनो वातानुवाकेन शान्तिश्चापि प्रकल्पयेत्। अभिषिक्तस्य चाङ्गानि वस्त्रेण परिमार्जयेत्॥ अक्षिम्यामनुवाकेन यथालिङ्गं सदर्भक्रम्। आचार्याय तु तां पृथ्वीं दद्याद्रोगीं समाहित: ॥ मन्त्रेणानेन विधिवत्प्राङ्क्षाय ह्युदङ्मुखः। 'धात्री धरित्री भूतानां वराहेणोव्हु । पुरा। रत्नगर्भा समुद्रैकवसना सर्वशोभना॥ दानेनानेन सुप्रीता पाण्डुरोगं व्यपोहतु १ ११।

पलत्रयेण कुर्वीतेत्यादि । पलरूपं परिमाणप्रकरणे द्रष्टव्यम् । गन्धमाल्यैः समर्चयेदिति । अर्चनन्तु भूमिर्भूम्नेत्यादिमन्त्रेण । अस्य मन्त्रस्याग्नि क्रषिः । भूमिर्देवता । उपरिष्ठात् बृहती (छन्दः) । पूजायां होमे च विनियोगः ।

> " भूमिर्भूम्नाद्यौर्घारिणान्तरिक्षं महित्वा। उपस्थे देव्यदिते रिनमन्नाद्या या द्धे "॥

समिदोम इलाज्यतिलहोमयोरप्युपलक्षणम् । अथवा तिलहोमो व्याह्वातिभिः । होमसङ्ख्या चाष्टोत्तरशतादिसहस्रान्ता ।

भूमिपुजादौ मन्त्रविकल्पमाह्-मृमिर्मृमिरित्यादिना। अम्याप्यप्रिरेवर्षिः । मृद्देवता । अनुप्रुप् छन्दः । शुद्धवारिणा प्रारेतं कुम्भं
न्थापयेदित्यन्वयः । कुम्भस्थापनप्रकारो मृत्तिकाश्च नवप्रह्यज्ञप्रकरणे द्रष्टव्याः। पवमानादिभिमेन्त्रेरिति । प्रवमानमन्त्राः 'न्यादिष्ट्रया मधिष्टये । त्येवमादयः ' प्रवमानःसुवर्जनः इत्यनुवाक्षश्च ।
आदिशब्देन सूक्तान्तराण्यनुवाकान्तराणे च नानाशास्वापरिपाठितान्यभिषेके विनियुक्तानि लक्ष्यन्ते । तानि च यथाशास्वं प्राह्याणि ।
स्वादिष्ठयेति सूक्तं भन्त्राश्चाऽग्रे प्रदृश्यन्ते । प्रवमानः सुवर्जन इत्यनुवाको गणहोमप्रकरणे दर्शितः । अभिषिक्तस्यवाङ्गानीति । अक्षीभ्यामित्यनुवाकेन मन्त्रेण सद्भैकं यथा भवित तथा वस्त्रेण परिमार्जनसाथनेनाभिषिक्तस्याङ्गानि परिमार्जयेदित्यर्थः । अक्षी-यामितिसूक्तं रोगप्रतिमादानविधौ द्रष्टव्यम् । एवं पृथ्वीदाने कृते
फलमाह्-

अनेन विधिना द्त्तं पृथ्वीदानं प्रयत्नतः। यज्जातं वैकृतं मर्त्यं अन्त्यजागमनेन तु॥ तत्सर्वं नाशमायाति पाण्डुरोगादिकं महत्। शान्त्यर्थे ब्राह्मणै: सार्डं कुर्यात्पुण्याहवादनम्॥

पृथ्वीदानानन्तरकर्नव्यम् । अथ स्वादिष्ठया मदिष्ठयेत्येतत्सू-क्तम् ॥ अस्य दश्चेस्य मूक्तस्य विश्वामित्रे मधुच्छन्दा ऋषिः। पवमानः सोमो देवता।गायत्री छन्दः।अभिषेके विनियोगः।

> स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्य सोम धारया। इन्द्राय पानवे सुत: (१)

> रक्षोहा विश्वचर्षणि रिम योनिमयोहतम्। द्रुणा सधस्यमासदत् (२)

> वरिवोधातमो भव मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः। पर्षि राधो मघोनाम् (३)

> अभ्यर्ष महानां देवानां वीतिमन्धसा। आभीवाज मुत श्रवः (४)

त्वामच्छा चरामिस तिद्दंध दिवे दिवे। इन्दो त्वे न आशसः (५)

पुनानि ते परिस्नुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता । वारेण दाश्वता तना (६)

तमीमण्वी: समर्थ आ गृभ्णन्ति योषणो द्शा। स्वसार: पार्थे दिवि (७)

तमीं हिन्वन्त्ययुवो धमन्ति बाक्करं दृतिम् । त्रिधातु वारणं मधु (८)

अभीममध्न्या उत श्रीणन्ति धेनवः शिशुम्। सोममिन्द्राय पातवे (९)

अस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्वा वृत्राणि जिन्नते । शूरो मघा च मंहते (१०) ( मं. ९, सू. १ )

इति स्वादिष्ठयेति स्क्तम्। इति पाण्डुरोगहरं पृथ्वीदानम्। अथ शातातपोक्तं पाण्डुरोगहरम्—

" उरगे तु हते चैव पाण्डुरोगोभिजायते— कस्तूरिकापलं द्याब्द्राह्मणाय स शुद्धये "॥

एते च गुरुलघुपक्षाः व्याधितरतमभावानुसारेण योज्याः । इति शातातपोक्तं पाण्डुरोगहरम्। अथ पाण्डुरोगहरशितमादानम्। तत्र प्रतिमालक्षणमनुक्तेषु च रोगेष्वित्यादिना श्लरोगप्रतिकर्थे विदि-तम्। अवाशिष्टविधिस्त्वातङ्को देवता तत्रेत्यारभ्य परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधावुक्तः। इति पाण्डुरोगहरप्रतिमादानम्।

> महाणिवाख्ये महित प्रवन्धे मान्धातृनान्मों मदनात्मजस्य। सत्कमरत्नप्रकरेण पूर्ण-स्त्रयोदशोयं प्रथितस्तरङ्गः॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिते मदनमहार्णवे त्रयोदशमस्तरङ्गः॥

# चतुर्दशस्तरङ्गः

अथात्रपीडाहराणि कर्भविपाकसमुचये

" छिन्नान्यन्त्राणि जायन्ते वैद्यहन्तुस्ततः परम्। ज्वरौ शीतोष्णकौ दाह अपाने तिन्नेष्टृत्तये॥ कृष्ट्रातिकृष्ट्रं कुर्याच शतत्राह्मणभोजनम्। उद्यन्तृचजपश्चस्याद्युतत्रयसङ्ख्यया॥ आते सूक्तेन चर्वाज्यं जुहुयाच्छतमष्ट च। अथवा महिषीं द्द्यात्प्रतिरूपेण काश्चनीम् "॥

जवरौ शितोष्णकावित्यादि।शीतज्वर उष्णज्वरश्च।कृष्णुतिकृष्ण्यस्यप्रयन्नयात्वश्च परिभाषायां द्रष्टव्यः। आतं सूक्ते
नेति। आते पितमेरुता मिति सूक्तेन। एतच सूक्तं श्चयरागप्रकरणे
द्रष्टव्यम् । चर्रश्चाज्यं च प्रत्येकमष्टोत्तरशतं जुहुयात्। अश्च च
सकलं सूक्तम् मन्त्रो न प्रत्यृचम् । महिषीदानमन्त्रस्तु श्वासकासप्रकरणे द्रष्टव्यः। महिषीप्रतिमायां सुवर्णपरिमाणं वित्तायनुसारेण कल्प्यम्। इत्यान्त्रपीडाहरप्रायश्चित्तं महिषीदानं च।
अथान्त्रवृद्धिहरनारायणम् तिदानम्। तच ब्रह्मशोक्ते-

"यज्ञविष्ठकरो मत्यों जायते चान्त्रवृद्धिमान्। वक्ष्यामि तत्प्रतीकारं दानहोमादिकर्भणा। कुर्यात्स्वर्णमयीं मूर्ति शुभां नारायणस्य तु। व्यावहारिकनिष्काभ्याभकेनापि तद्र्वतः "॥

नारायणमूर्तिलक्षणं पश्चरात्रागमे

" नारायणे चतुर्वाहाँ शङ्खं चकं तथोत्तरे। दक्षिणे तु गदां पद्मं नीलजीमूतसन्निभे॥ वामे श्रीवल्लकीहस्ता पुष्टिः पद्मकराऽपर इति "॥

नारायणे का खादीनि विन्यसेत्। कथामित्यत आह राह्व मित्यादि । उत्तरे वामभागे काङखमधस्याचक्रमुपरि । दक्षिणे दक्षिणभागे उपरि गदां पद्ममधस्तात्। एवं चतुर्षु बाहुषु विन्यसेत्। वामे नारायणस्य वामपार्श्वे वल्लकीहरता हस्तद्रयास्थितवल्लकीयुक्ता लक्ष्मी: स्थापनीया। अपरे दक्षिणपार्श्वे पद्मकरैकैकपद्मशोभितहस्त द्रयोपेता पुष्टि: स्थापनीया। लक्ष्मीपुष्टी उभे अपि हेमयो:। एवं-विधां नारायण गूर्तिं वक्ष्यमाणप्रकारेण पूजयेदित्याह-

" प्रक्षाल्य पश्चगव्येन स्थापयेत्कुङ्कमोपरि । श्वेतवस्त्रेण अंवेष्ट्य गन्धमाल्यैः समर्चयेत्॥ उपचारै: षोडशभिराचार्यो वैष्णव: श्रुचि:। सर्वशास्त्रार्थतत्वज्ञो ब्रह्मविद्यासु नोदेठतः॥ होमं च कारयेत्तत्र ह्याग्नेय्यां दिशि शास्त्रतः। सिवदाज्यतिलैश्चैव जुहुयान्मूलमन्त्रतः॥ तिलान् व्याहितिभिईत्वा सर्वरोगात्प्रमुच्यते। रोगी तथा चैयेदेवं नारायणमनामयम्॥ मूलमन्त्रेण विधिवत्रैवेद्यं च हरिष्यते। नमोन्तनाम सोंकारं मूलमन्त्रः प्रकीति ।: ॥ तत्र तां प्रतिमां द्यात्प्राङ्कृषाय स्रुद्ङुखः। मन्त्रेणानेन विधिवद्भत्तया परमया युतः॥ 'नारायण जगन्नाथ राङ्खचकगदाधर। पूर्वजन्मनि यज्ञादेः विघ्नाद्यद्वैकृतं मम ॥ अन्त्रवृद्धिमहारोगं दानेनानेन तोषित:। चक्रहस्त गदापाणे दामयाद्यु जगत्पते ? ॥ एवं दत्वा तु तं देवं क्षमाप्य ब्राह्मणं ततः। विप्राणां भोजनं दद्यात् स्नात्वा सुञ्जीत बन्धुभि: ॥ एवं कृत्वा समाप्नोति नीरोगत्वं नरो भुवि । आरोग्ययुक्तो निल्यन्तु सुचिरं सुखमेधते "॥

आग्नेय्यां दिशीत्यादि । नारायणमूर्तिपूजाप्रदेशादाग्नेय्याम् । शास्त्रतहाति । स्वयुद्धोक्तप्रकारेणाग्निप्रतिषठादिविधानेनेत्यर्थः । मूलमन्त्रतः सामदाज्ययोहींमः । मूलमन्त्रेण नारायणमर्चयेदित्य- न्वयः। विधिवत्तेवयामिति। विधिवत्सान्निष्याय तस्मावरोग्रहत्य नैवर्धं नारायणाय द्त्वाऽविशिष्टेन होमं क्रुयादित्यथेः । विधिवत्सम्पाद्नं नाम गृद्धोक्तप्रकारेण निर्वापादिविधिपूर्वकं चरुश्रवणम् । मूलमन्त्रमेवाह-नमीतनामिति। नमः शब्दाद्न्तं स्थितिः यस्य नान्मस्त-तादृक्। मन्त्रस्तु 'ओं नमी नारायणायः । अस्य मन्त्रस्य नारायण ऋषिः। देवी गायत्री छन्दः। नारायणपरमात्मा देवता। विहितार्थे विनियोगः । होमसङ्ख्या चाष्टोत्तरशतादिर्देशकाल-वयःशक्त्याचपेश्चयाकत्त्या। व्याहृतीनामुःयादिक् कृष्माण्डह्रोमप्रकरणे तथा नवप्रहावाहनप्रकरणे च दर्शितम्। इत्यन्त्रवृद्धिहरनारायणमूर्ति-दानम्। अथात्रवृद्धिमूर्तिदानम्। तस्रक्षणं कर्मविपाकसारे-

" अन्त्रबृद्धिः कृशो नित्यं मेदिनीमवलोकयन्। प्रालम्बधारी सततं कपालेन पिवन्मधु "॥

पालम्बधारीती । पालम्बद्याव्देनान्नाण्युच्यन्ते । अथवा शिक्यादि । अन्यस्त्वितिकतेव्यताकलाया रोगप्रतिमादानविधावातङ्का देवता तंत्रत्यादिना दर्शितः । इत्यन्नवृद्धिमृतिदानम् ।

> महार्णवाख्ये महित प्रवन्धे मान्धातृनान्मो मद्नात्मजस्य । सत्कर्भरत्नप्रकरेण पूर्ण-श्रतुर्दशोयं प्रथितस्तरङ्गः ॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिते मदनमहार्णवे चतुर्दशस्तरङ्गः ॥

## पञ्चद्शस्तरङ्गः

अथ त्रणहराणि । अथ शातातपप्रोक्तं मस्तकव्रणहरम् । जात्युत्तमस्त्रीगमनाज्ञायते मस्तकव्रणी । तस्यातङ्काविद्युद्धर्थे प्राजापत्यव्रतं चरेत् ॥

प्राजापत्यलक्षणं कृच्छ्पकरणेऽभ्यधायि । इति शातातपप्रोक्तं मस्तकव्रणहरम् ।

अथ नासिकाव्रणहरम् । शातातपः-

" श्रोत्रियस्त्रीप्रसङ्गेन जायते नासिकावणी । आचरेत्स विद्युद्ध्यर्थे प्राजापत्यचतुष्टयम् ॥

इति नासिकाव्रणहरम् । अथ प्रकारान्तरेण नासिकाव्रण-हरं कमीविपाकसङ्कहे—

> "कर्मकाले कुकुरं च खरादीन्वा य ईक्षते। स नासिकावणी च स्यादाईनेत्रश्च जायते॥ उद्यव्यव्यवेनाज्ये जुहुयाद्युतं चरुम्। श्रीस्कां च जपेद्रक्षां दृवीक्षतविमिश्रिताम्॥ शिखायां च निबध्नीयाच्छिवसङ्कल्पमन्त्रितम् "॥

कर्मकाल इत्यादि । कर्मकाले कुक्कटखरचण्डालादीन् वुडिपूर्वकं दृष्ट्वा पश्चात् तत्प्रायश्चित्तत्वेनाचमनप्राणायामादीन् तत्कर्मस्विभिहितान्यो न करोति स एवं व्याधिमान् भवतीत्यर्थः । उद्यन्नचेत्यस्यार्षादि परिभाषायां दृष्टव्यम् । व्याधितरतमभावे-नायुतं तद्धमिषकं वा हवनं कल्प्यम् । श्रीसूक्तजपेपि व्याध्याद्यपेक्षया सहस्राद्ययुतान्ता सङ्ख्या कल्प्या । शिव सङ्कल्पमन्त्रितां रक्षां निवद्यीयादित्यन्वयः । शिवसङ्कल्पस्क तु परिभाषायां रुद्रविधाने दर्शितम् । हिरण्यवर्णो हरिणीमित्येतस्य पश्चद्यार्चस्य श्रीसूक्तस्यानन्द चिक्लीत कर्दम इन्द्रासुता ऋषयः । श्रीदेवता । आद्यास्तिस्रोऽनुष्टुभः एका प्रस्तारपङ्किः हे तृष्टुभौ । स्प्रमाद्या अनुष्टुभः अन्त्या प्रस्तारपङ्किः । जपे विनियोगः। "हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजनस्रजाम्। चन्द्रां हिरण्मधीं लक्ष्मीं जानवेदो म आवह ॥ १॥

नां म आ वह जानवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् । यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् (२) अश्वपूर्वा रथमध्यां हस्तिनाद्यमो-दिनीम्। श्रियं देवीमुप ह्रये श्रीमी देवी जुषताम् (३) कां सास्मितां हिरण्यप्राकारामाद्री ज्वलन्तीं तृप्तां नर्पयन्तीम्। पद्मीस्थतां पद्मवर्णी तामिहोप ह्रये श्रियम् (४) चन्द्रप्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टा सुद्राराम्। तां पद्मीनीमीं शरणं प्र पद्ये लक्ष्मीमें नद्यतां त्वां वृणे (५) आदित्यवर्णे न १ सोऽधि जातो वनस्पतिस्तवं वृक्षोथ विल्वः। तस्य फलानि तपसा नुद्न्तु या अन्तरा याश्च अलक्ष्मी: (६) उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भृते।स्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमार्डं ददातु में (७) श्चितिपपासामलां ज्येषठा मलक्ष्मीं नारायाम्यहम्। अभूतिमसमृद्धिश्च सर्वा निर्णुद् मे गृहात् (८) गन्धद्वारां दुरावर्षी नित्यपुष्पां करीषिणीम्। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोवह्रये श्रियम् (९) मनसः काममाकृतिं वाचः सत्यमशी-महि। पशूनां रूपमन्नस्य मिय श्रीः श्रयतां श्रियः (१०) कर्दमेन प्रजा भूता मिय संभ कर्दमव। श्रीयं वासय मे कुले मातरं पद्मनालिनीम् (११)आपः सृजन्तु स्निग्यानि चिक्लीत वसमे गृहे॥ नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले (१२) आर्द्रो पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णी हेममालिनीम् सूर्यो हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह (१३) आर्द्री पुष्कारिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जानवेदो ममावह (१४) तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् । यस्यां हिरण्यं प्रभृतं गावो दास्योश्वन्विन्देयं षुरुषानहम् " (१५) ॥ अधा-स्यैव च सूक्तस्य फलश्रुतिः

> "यः शुचिः प्रयतो भ्त्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्। श्रियः पश्चद्दार्चे च श्रीकामः सततं जेपत्॥ पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदशयताक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोऽनुकूले त्वत्पाद्पद्मं मिय सं नि घ तस्व॥

पद्मानने पद्मकर पद्माक्षि पद्मसभने।
तन्मे भलिस पद्माक्षि यन सौक्षं लभाम्यहम्॥
अश्वदािय गोदािय घनदािय महाधने।
घनं में जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे ॥
पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वाश्वतरी रथम्।
प्रजानां वृद्धिदे माता आयुष्मन्तं करोतु मे ॥
घनमग्नि धनं वायु धनं सूर्यो धनं वसुः।
घनमिन्द्रो वृहरपति वैरुणो धनमुत्सृजेत्॥
वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा।
सोमं धनस्य सोमिनो महां ददातु सोमिनः॥
श्रीवर्चस्वभायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते।
घनं धान्यं पद्युं बहुपुत्रलाभं दातसंवत्सरं दीर्घमायुः॥

#### इति श्री सूक्तम्॥

इति प्रकारान्तरेण नासिकाव्रणहरम् । अथ हृद्यव्रणहरं शातातप्रोक्ते

> " स्वजातिजायागमने जायते हृद्यव्रणी । तत्पापस्य विशुध्यर्थे प्राजापत्यव्रयं चरेत्॥

स्वजातिजायागमन इति । स्वजातिजायागमन इत्येकः समासः । अयमाभिषायः । ब्राह्मणाद्यः पुरुषा यथायोग्यं वर्णचतुष्ठयेपि ब्राह्मणी क्षत्रियां वैद्यां शूद्धं चेति परिणीय स्वस्वजातीयां ब्राह्मण्यादिस्त्रियं पातित्यादिदोषाभावेष्युपभोगात्परित्यजनित ते स्वजातीयागमना व्यपदिद्यन्त इति । तदा तेषु विहितानाः चरणात् स्वजायागमनरूपेण विधारकप्रयत्नेन दुरितं पूर्वमुत्पद्यते तेन च कालान्तरे हृद्यव्रणवन्तो भवन्तीति । अथवा केवलस्वजातीयामेव स्त्रियमुद्धाः व्यभिचारादिरतास्तां नोपभुञ्जते तेनापि तादृशाः भवन्ति । स्वजातिजायागमन इत्यस्यान्योऽधः । ब्राह्मणस्य ब्राह्मणः स्वजातिः । एवं क्षत्रियादेरि क्षत्रियादिः । तस्य जाया । सवर्णपुरुषान्तरभार्येत्यथः । तस्या उपभोगः स्वजातिजायागमनम् ।

प्रजापत्यलक्षणन्तु कुञ्छप्रकर्णे हुङ्ग्यस् । इति हृद्यवणहरम् । अथोरोबणहरं कर्शविपाकसमुक्षये-

> " जलाग्न्युद्धन्यमाभिषायांनिमित्ते न क्रियेत यः भवेदुरिन दुष्टं हि त्रणं तस्यापि निष्कृतिः ॥ स र्याद्रोत्रयं जन्यम् पद्भाराष्ट्रिभोजनम् । दक्षिणः च ययद्यक्ति हुक्ते। अवनि रोगनः ॥॥

अनधिकारिणाऽचित्रिमार्गेण जडादिषरण इत्यर्थः । गोदान-मन्त्रस्तु प्राथिक्षितोपक्रमपद्धनायुक्तः । इत्युरोरोगव्रणहरम् । अथ दक्षिणाङ्गवरहरं स्वान्यन्योकं

> ं रितृज्वकानिगति दक्षि गहावर्गा सवेत्। तेनारि तिष्कृतिः सार्था अजादानेन यत्नतः ॥॥

अजादानमन्त्रस्तु नवग्रहयज्ञप्रकर्णे इष्टब्यः। इति दक्षिणांग-वणहरम्। अथ वासांगवणहरं शानानवप्रोक्ते

> मातृष्वसः भिगमने वामां ते तु वर्णा भवेत्। तेनापि निष्कृतिः कार्या सम्यग्दासीप्रदानतः॥

सम्यगिति । रास्यनुसारेणालङ्कृत्य द्यादित्पर्थः । दासीदान-मन्त्रस्तु

> " इयं दानी नया तुन्यं श्रीवत्स प्रतिपादिना। सदा कर्ने करी भोग्या यथेष्ठं भद्रमश्रुनाम्॥

इति वामाङ्गवणहरम्। अथाङ्गलीवणहरं शातातपप्रोक्ते-

" फलहारी च पुरुषो भवेचैवाङ्गुलिबणी। नानाफलानामयुतं स द्याच डिजन्मने "॥

इत्यङ्गुलिव्रणहरम् । अय चरणव्रणहरं शातातपप्रोक्ते

"हीनजातिस्त्रीगमनाज्जायते चरणवणी। तत्पातकविशुध्यर्थे प्राजश्पत्यं समाचरेत्"॥

प्राजापत्यलक्षणं कुरुळ्रप्रकरणेऽभ्यधायि । इति चरणव्रणहरम् । अथ भगव्रणहरं वर्भविपाकसङ्ग्रहे- " मृते भर्ति या नारी ब्रह्मचय विघातिनी। सा भवेड्णदोषेण संभोक्तं क्षमते न च॥ संभोगानन्तरं तीव्रवेदना पुरुषस्य च। द्याञ्चीलवृषान् ज्ञीन्वै मधुसर्पिस्तिलाद्विदतान्॥

त्रणदोषेणेति। त्रणदोषेण युक्ता भवेदित्यर्थः। संभोक्तं न च क्षमत इत्यभिवानाद्यीद्योनावेव त्रणम्। च शब्दात् स्त्रीपुंसयोगभयो-रिप तीत्रवेदना भवति। नीलवृषानिति

" लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः। श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते "॥ एवंलक्षित्रलक्षणाभावे तु वर्णेन नीलो ग्राह्यः। वृषद्ानमन्त्रस्तु नवग्रहप्रकरणे द्रष्टव्यः। इति भगवणहरम्। अथ भगन्द्रवणहरं वायुपुराणे—

"यो गृहीत्वोत्कोचकं मोहात् नियुक्तो धर्मनिश्चये।
भगन्दरो भवेत्तस्य ह्यधर्म वदतो मुखे ॥
यो गृहीत्वेति। यो मोहादुत्कोचं गृहीत्वा धर्मनिश्चये नियुक्तः
सन्नधर्म वदति तस्याधर्म वदतो भगन्दरं भवतीत्यर्थः। ब्रह्मपुराणे
"आचार्यभाषीगमने भगन्दर्युतो भवेत् "।

अत्र प्रतिकियामाह वृद्धगौतमः-

" माणिक्यं पद्मरागं च वज्रं वैडूर्यमेव च।
गोमेद्कं मरकतं 'पद्मरागं च मौक्तिकम्॥
हरितं च नवैतानि स्वर्णपात्रोपरि न्यसेत्।
अथवा राजते ताम्रे गवाज्येन प्रपूर्यत्॥
नवग्रहाणां प्रीत्यर्थं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा।
गन्धपुष्पाक्षतिधूपै नैंवे चैस्तान् प्रपूज्येत्॥
स्विङ्गिश्चैवमन्त्रेश्च होमः कार्यस्तु पूर्वंवत्।
ततो ब्राह्मणमाहूय सर्वज्ञास्त्रार्थकोविदम्॥

<sup>1.</sup> पुष्यरागं

आदित्यादिग्रहाः सर्वे नवरत्नप्रदानतः। विनाशयन्तु मे हृष्टा क्षिप्रमेव भगन्द्रम्॥ अनेन कर्मणा नूनं यथाविहितेन तु। नरो नैरुज्यमाप्तोति निःसन्दिग्धं भगन्द्री ॥॥

हरितं चत्यादि । हरितं हरितरत्नम् । अथवा राजन इति । अथवेति पात्रविकल्पः । यस्मिन् स्वर्णादिपात्रे नवरत्नानि स्थापितानि तत्पात्रं गव्येनाज्येन पूरियत्वाऽऽदित्यादिग्रहाणां पुरतः स्थापयेत् । तान् ग्रहान् स्विज्ञे रादित्यादिग्रकाशकैर्मन्त्रेः पूर्ववत्पृज्येत् । पूजा-प्रकारस्तु परिभाषायामस्माभि दीर्शितः । आदित्यादिग्रहाः सर्व इति रत्नोपेतपात्रदानमन्त्रः । एवं पात्रं दत्वा पश्चान्नवग्रहयज्ञक्ष त्विग्भ्यो दक्षिणां दत्वा ग्रह्यज्ञोक्तप्रकारेण ग्रह्यज्ञशेषं समापयेत् । इति भगनदरहरम् । अथ प्रकारान्तरेण भगनदरत्रणहरं शातानप-प्रोक्तं-

" स्वगोत्रस्त्रीप्रसङ्गेन जायते च भगन्द्री। तेनापि निष्कृतिः कार्या मेषीदानेन यत्नतः॥

मेषदानविधिरग्रे मन्दाग्निहरप्रकरणे द्रशियष्यते। अयन्तु विशेषः। तत्र रजतमयो मेषोत्र प्रत्यक्षमेषीति। सुवर्णखुरत्वायः सकले।पि-विधिरत्रापि ग्राह्यः। मेषीदानमन्त्रः रहः कार्यः। तद्यथा।

" देवानां यो मुखं हव्यवाहनः सर्वपूजितः।

तस्य त्वं वाहनं पूज्यं देवेशेन्द्रैमेहर्षिभिः॥

भगन्दरः पूर्वकर्मविपाकोत्थो ममास्ति यः।

तत्सर्वे नाश्य क्षिप्रं सौख्यं चापि प्रवर्द्धय " इति ॥

इति प्रकारान्तरेण भगन्दरहरम्। अथ पूयवणहरं कर्माविपाकसङ्कृहे

" अतिमानाद्तिकोधा दतिस्नेहाद्व्याद्पि। यो धर्मनिश्चधं जानन्नन्यथा कुरुते नरः॥ स प्यशोणितदहन्नणी तच्छान्तयेऽय तु ।
तसकृच्छ्रं प्रकृतीच तिल्यस्थप्रदो संबेत् ॥
होसश्चर्र्याच्यां च निलेर्छोत्तरं शतम् ।
सहस्रं वा व्यादृतिभिः दुर्यात्वाक्षणभोजनम् "॥

तसकु-छ्रक्क्षणं तु कु-छ्राक्षणे द्रष्टव्यस्। प्रस्यस्त्रणं तु परिमाण-प्रकरणेऽभ्यधायि। व्याधिगुक्लायसभेदेन जहनं द्यानं वा होमः। ब्राह्मणभोजनं रास्त्यनुसारेण इति पूपब्रबद्धरम्। अथ नाडी-व्रणहरमुमामहेश्वरसंवादे-

> " परेषां व्रणभेदेन सुष्टिया तेन चैस हि । असत्यवचनाचैव हीहाप्लीह्युतस्तथा ॥ नाडीव्रणी वा जायेत तद्रोगस्यापनुत्तयं । चान्द्रायणं चातिकृष्ट्यं धतिचान्द्रायणं चरेत् ॥ आते रौद्रेणसूक्तेन रातमष्टोत्तरं हृतिः । कृष्माण्डहोमः कर्तव्यः सोमारुद्राजपस्तथा ॥ यतिकश्चिद्रिमान् सम्यक् जपेद्युतसङ्ख्यया" ।

चान्द्रायणादींनि व्याधिगुरुलघुभावेन व्यस्तानि समस्तानि वा योज्यानि । चान्द्रायणादीनि कृच्छ्रप्रकरणे द्रष्टव्यानि । आते पितर्भ-रुतामिति स्क्तमसाध्यसर्वरोगहरे द्रष्टव्यम् । स्केन समग्रेण होमः । कूष्माण्डहोमः परिभाषायां दर्शितः । सोमारुद्देत्यस्य स्क्रस्य बाईस्पत्यः शयु किषः । सोमारुद्रौ देवता । त्रिष्टुप् छन्दः । जपे विनियोगः । सा जपसङ्ख्या चाष्टोत्तरसहस्रकम्

"सोमारुद्रा धारयेथा मसुर्धे प्र वाभिष्ठयोरमश्चवन्तु। दमे दमे सप्तरत्ना दधाना शं नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे (१) सोमारुद्रा वि बृहतं विष्ची ममीवा या नो गयमाविवेश। अरे बाधेथां निकीतें पराचै रस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु (२) सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तन्षु भेषजानि धत्तम्। अव स्पतं मुश्रतं यन्नो अस्ति तन्षु बद्धं कुतमेनो अस्मत् (३) तिग्मा-युधौ तिग्म हेती सुशोवौ सोमारुद्रा विह सु मुळतं नः। प्र नो मुश्रतं वरणस्य पादारि गोरापनं नः पुजनस्यानाः (४) इति सोमारहेनि स्तान् १ ( स. घं. ६: मृ. ३५ )

यत्किञ्चेदामित्यस्य वसिष्ट ऋषिः। इत्योगं इदासाः इगती छन्दः। जपे विनियोगः।

यत् किं चेदं बदग हैक्वे जो ऽिन्हें।ह् सनुष्या : श्ररामित् । अचित्ती यत् नव धर्मी युदाहिम मा सहस्काहेनसी देव शिरिषः (ऋ. मं. ७; सृ. ८९; मं. ५)

इति नाडीव्रणहरम् । अथ गण्डमाळाहरं वासुपुराने-

"गलगण्डी गणहब्दहर्ना भदि हानदाः।
इत्तेन महद्रशिकारं पद्म्यापि शृद्ध भारकः।
माणिक्यं देवरागं च यसं नो क्तिकमय च।
वैद्ध्यं पुष्परागश्च वस्त्रं मरकतं तथा।।
एभिर्मालां प्रकुर्वीत सूत्रमण्यत्र राजकः।
अलाभे मौक्तिकाचन्यत्रभैर्मालां प्रकल्पयेत्॥
सर्वत्र राजतं सूत्रमिति वेदे प्रकल्पयेत्॥
ताम्रपात्रे विनिक्षिण्य तिलानामुपरि न्यसेत्॥
तिलानां च पर्रामाणं होणपश्चक्रमिष्यते।
यहा तद्द्रमेव स्यात् स्वक्रक्त्या चापि कारयेत्॥
महावान्ति तथा कुर्यात्वाह्मणैवेदपारगैः।

महाज्ञान्तिर्नवग्रहज्ञान्तिरिति चिन्तामगौ।सा चास्माभिः परि-भाषायां दर्जिता।

" आचार्यस्तु, शुचिर्दक्षः सर्वशास्त्राधितत्ववित् ॥ श्रुतवृत्तोपसम्पन्नः सर्वप्राणिहिते रतः । एवंविधं प्रजियत्वा वस्त्रमाल्यानुरुपनैः ॥ होमश्र कारयेत्तेन सामिदाज्यचरूत्कटम् । आसत्येन तथा मन्त्रः सोमं राजानिमत्यिष ॥ मन्त्रेण स्विष्टकृद्द्याद्गरुगण्डी च वाग्यतः । मन्त्रेणानेन विधिवत् प्राङ्मुखाय स्वदङ्कुषः ॥

'मालेयं 'ब्रह्मदेवत्या ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः। इन्द्रादिलेकपालैश्च तथा सर्वामरेरिप ॥ इयं मे कण्ठलग्ना या धारिता प्रीतिपूर्वकम् । ब्राह्मणाय प्रद्त्तेयं गलगण्डं व्यपोहतु '॥ ग्रहशान्तिः कृता यैस्तु तेभ्यो द्याच दक्षिणाम् । पुण्याहवाचनं कृत्वा मुञ्जीत सह बन्धुभिः"॥

होमश्र कारयेत्तेनेत्यादि । अयश्र होमो ग्रहयज्ञहोम एव न ततः पृथग्भूतः । अत एवादित्यादिप्रकाश्यक्तमः पलक्षणार्थः आसत्येन तथा मन्त्रः इत्यायुक्तम् । मन्त्रेण स्विष्टकृदिति । स्विष्टकृद्धोम-मन्त्रस्तु नवग्रहयज्ञप्रकरणे क्ष्ण्माण्डहोमप्रकरणे च द्रष्टव्यः । गलगण्डी वाग्यतः सन् वक्ष्यमाणमन्त्रेण रत्नमालां द्यादित्यन्वयः। मालेयमित्यारभ्य गलगण्डं व्यपोहत्वित्यन्तो दानमन्त्रः । ब्रह्मादि-भरमरैपैयं माला कण्ठलग्ना सती प्रीतिपूर्वकं धारिता सा ब्राह्मणाय प्रद्त्तेयं मे गलगण्डं व्यपोहत्वित्यन्वयः । इति गलगण्डमालाहरम्। अथ प्रकारान्तरेण गलगण्डमालाहरं कमिविपाकसङ्कहे—

" अध्यापयति शिष्यांस्तु यः प्रतार्थ गुरुस्तथा। शिष्यो गुरुं वश्चयित्वा योऽधीते तस्य तस्य च॥ जायते गण्डमालाख्यो रोगस्तदुपशान्तये।

तद्यथा "अभक्षभक्षपायी वा गण्डमाली भवेत्तरः॥
कृच्छ्रत्रयं प्रक्कवीत चान्द्रायणमथापरम्।
अष्टोत्तरसहस्रन्तु जपेत्पुरुषसूक्तकम्॥
सौरमन्त्रजपस्तद्व दक्षीभ्यामिति मार्जनम्।
ब्राह्मणान् भोजयेच्छक्तया ततो रोगात्प्रमुच्यते "॥

कृष्ण्रादिलक्षणं कृष्ण्रयकरणे निरूपितम्। सौरमन्त्रजपस्तद्वदिति। अष्टोत्तरसहस्रमित्यर्थः। स च मन्त्रः उद्यन्नद्य तृषः पुरुषसूक्तं वा। अयं तृष्श्रपरिभाषायां दर्शितः।अक्षीभ्यामिति सूक्तं च तत्रैव प्रदर्शि- तम्। मार्जनं शिरः प्रभृति पाद्पर्यन्तं कुशैरवमर्शनम्। इति प्रकारा-न्तरेण गण्डमालाहरम्। अथ सपित्तत्रणहरं कर्मविपाकसमुचये-

"चण्डालादिवचः शृण्वन्यो सुश्चानस्तर्थेव हि ।
सङ्ग्लेस पाटलतनुः पित्राद्रोगी स जायते ॥
त्रणवानपि, जायेत तत्पापस्यापनुत्तये ।
कृच्छ्नातिकृच्छ्रे कुर्वीत चान्द्रायणमथापरम् ॥
यथाविभवतो द्यात् तिलान् वेद्विदे तथा ।
यमस्त्तेन विपेन्द्रं सर्पिषा मधुमूदनम् ॥
महस्रं चुहुयाद्शं यमप्रीत्यर्थमेव च "।

चण्डालादिवचः श्रुग्वित्तित्यादि । यो भोजनकालेऽसक्तत्कामत श्रुण्डालादिवचः श्रुत्वाऽपि भोजनं न परित्यजिते। अथ च तत्प्राय-श्रिक्तमपि न करोति तस्य जन्मान्तरे पाटलतनुत्वादिरोगोः भवति। श्रुच्छ्रादि लक्षणानि श्रुच्छ्रप्रकरणे द्रष्टव्यानि। यमसूक्तेनेति। यमसूक्त-मञ्जैवाग्रे प्रदर्श्यते। यमसूक्तेन प्रत्यृचं मधुसूदनमुद्दिद्य सहस्रं सर्पिषा सहस्रमन्नेन जुहुयात्। तथा यममुद्दिश्यापि सर्पिषाऽ न्नेन च सहस्रं जुहुयात्। सहस्रमित्यष्टाधिकं सहस्रम्। सूक्तस्य त्रिषष्टिवाराष्ट्रक्तावियं सङ्ख्या जायते। परेयिवांसं प्रवतो महीरन्विति षोडशर्चस्य यमसूक्तस्य यम ऋषिः। मधुसूदनमुद्दिश्य होमपक्षे यमगुणोपेतो मधुसूदनो देवता। यमोदेशेन होमे तु मधुसूदनत्वगुण-विशिष्टो यमो देवता। त्रिष्टुप् छन्दः। त्रयोदशी चतुर्दशी षोडशी चानुष्टुभः पश्चदशी बृहती। होमे विनियोगः।

'परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपरपशानम्। वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य (१) यमो नो गातुं प्रथवो विवेद नैषा गन्याति रपभतेवा उ। यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयु रेना जज्ञानाः, पथ्या ३ अनु स्वाः (२) मातली कन्ये-र्यमो अङ्गिरोभि बृहस्पति ऋकभिवीवृधानः। याश्च देवा वावृधुर्ये च देवान् त्स्वाहान्ये स्वध्यान्ये मदन्ति (३) इमं यम प्रस्तरमा हि सीदा ङ्गिरोभिः पितृभि वीवृधानः। आ त्वा मन्त्राः

कविशास्ता यह न्त्येता राजन् इविशा लादयस्य (४) अङ्गिरोभि रा गहि यजियेचि चेव चैक्षेरिह आइयस्य चिवस्यन्तं हुवे या पिता तेऽस्मिन् यज्ञे वर्हिष्या निषदा (५) अङ्गिरसी नः पितरो नवग्वा अथवीणो भूगवः खोष्यादः। तेषां वयं खुदली यज्ञियाना मपि भद्रे सीमनसे स्याद (६) ब्रेहि ब्रेहि पश्चिभिः पूर्विभि पत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः। उवा राजाना स्थयया यद्न्ता यमं, पद्यासि वरुणं च देवम् (९) सं गच्छर ह रितृत्विः वं यमेने च्यापूर्वन पर ने च्यामन्। हित्वायावयं पुनरस्तनेहि सं वच्छस्य तन्या सुवर्चाः (८) अपेत बीत वि च सर्पतातो। उस्मा एतं पितरो छोक मकन्। अहोभि-रद्भिरक्तु भिर्व्यक्तं यमो द्दात्यवसानस्मै (९) अति द्रव सारमेथौ श्वानौ चतुरक्षौ रावलौ साधुना यथा। अथा पितृ न तसुविद्त्राँ उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति (१०) यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी हचक्षसौ। ताल्यानेनं परि देहि राजन् तस्वस्ति चास्मा अनमीवं च घंहि (११) उरूणसावसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य द्तौ चरतो जनाँ अनु । ताबस्मभ्यं दशये सूर्याय पुनद्तामसुमयेह भद्रम् (१२) यमाय सोनं सुनुत यमाय जुहुता हवि:। यमं ह यज्ञो गच्छ त्यग्निद्तो अरंकृतः (१३) यसाय घृतवद्वि र्जुहोत प्र च तिष्ठत । स नो देवेष्वा यमद् दीर्घमायुः प्र जीवसे (१४) यमाय मघुमत्तमं राज्ञे हब्यं जुहोतन। इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वभ्यः पथिकुम्यः (१५) त्रिकटुकेभिः पतातिषळुर्वीरके मिद्रहत्। त्रिष्टुब्गा-यत्री छन्दांसि सर्वो ता यम आहिता (१६) (ऋ. मं. १०; सू. १४)

इति यमसूक्तम् । इति सपित्तव्रणहरम् । अथ व्रणव्यगजदानम् । वृद्धगौतमः-

> पलेन वा तद्र ने तद्र धिंदन वा पुनः। कारयेद्वाहनं हैमं चतुर्दन्तं च वारणम्॥ दन्ताः स्वर्णमयाः कार्या रत्नेनीनाविधेर्युताः। सर्वाभरणसंयुक्तं करिणं चोपकारकम्॥ आचार्यः प्रयतो भूत्वा तस्य पार्श्वं समाहितः। उपचारैः षोडशाभि रचियेद्वन्धपुष्पकैः॥

तनो ब्राह्मणसाह्य सुई साम्ब्राधिकोचिद्म। भूनकृतोपसम्पद्यवसुकेतवरं स्मास् ॥ भत्तया सम्बच्च च खार्चेहीं नेत च कार्पत्। मन्त्रै: पौराणिक:सम्बद् संदिन:शास्त्रकोदिनै: ॥ 'चत्वारो हिन्यजा ये च पुरपद्नशद्यो गजाः। सार्वमी बाद्यों ये च शहस्या हो पयानि नान्।। स्मिदाज्यतिलै होंमो यजस्य प्रीतये भवेत्। तस्मै हुनवते सम्यक् गज्ञशित्यर्थसादृतः॥ मन्त्रेणानेन विधियहचाङ्किसमन्दितः। प्राङ्खाय उद्हाको द्यांचेन्द्रस्य वाहनम्॥ 'ऐरावनश्चतुर्द्न्तो गजानां नायकश्च यः। दिग्दन्तिनां पुज्यतमो व्रणं क्षपय के प्रभोः॥ अनन्तरं तु सम्पूच्य नमाचार्य सुद्दान्वितः। ब्राह्मणान् भोजयित्वा तु स्वयं सुन्नीत वाग्यनः॥ एवं कृते ब्रणावाधा तत्क्षणादेव नर्यति । तेनैय व्रणिभिर्नुनं कार्यमारोग्यहेतवे"॥

पलेन वा तद्केंनेत्यादि। अत्र व्याधिनिदानं सिपत्तवणहरोक्तमेव होयम्। पळळक्षणं परिमाणप्रकरणोक्तं द्रष्टव्यम्। वाहनमितीन्द्रस्य वाहनमैरावण इत्पर्थः। उपकारकिमिति भूमिधारणादिना विश्वोप-कारकम्। पार्श्व इतिस्नीप इत्यर्थः। मन्त्रैःपौराणिकिरित्यादि। पौराणिकैरित्यादिभिः। संहिताशास्त्रचोदितैः संहिता मंत्र भागो वेदः सैव संहिता शासनाच्छास्त्रम्। अथवा शास्त्रं स्मृतिस्तत्र चोदितैः। एतदुक्तं भवति। वैदिकैः स्मार्ते श्च गज-प्रकाशकैर्मन्त्रैरिति। ते च गणपितप्रकाशकाः वैदिकाः स्वस्वशा-खोक्ताः ग्राह्याः। तत्र केचन नवग्रह (यज्ञ) प्रकरणे दर्शिताः। तथा श्रोतःस्मातोपि मन्त्रो गणपितगायत्री विनायकशान्तिप्रक-रणे दर्शितः। अथवा पौराणिकैः पुराणविहितः। तदेव प्रकटयित-संहिताशास्त्र चोदितैरिति। संहिताशास्त्राणि महाभारतादीनि। ३६ महन. सर्वपुराणार्थसारत्वाङ्गारतादीनि पुराणान्युच्यन्ते । तत्रोदितैर्भन्त्रैः । अथवा पौराणिका अन्ये संहिताशास्त्रचोदिता स्त्वपरे । तत्रैको मन्त्रः "ऐरावण चतुर्दन्त " इति गजदानमन्त्र एव पूजाहोमयोरपि ग्राह्यः । अपरो मन्त्रः 'चत्वारो दिग्गजा ये चे ' त्यत्रैव पूर्वोक्तः । मन्त्रान्तरन्तु—

" सुप्रतीक गजेन्द्र त्वं सरस्वत्यभिषेचक। इन्द्रस्य वाहनं श्रेष्ठ, पूत, देवेन्द्रवन्दित " इति॥

एते मन्त्रा विकल्पेन ग्राह्माः। एषु, मन्त्रेषु, सुप्रतीकादीनि पदानीतरदिग्दन्तिनामप्युपलक्षकानि। इति व्रणन्नगजदानम्। अथ पार्श्वस्फोटहरं कर्मविपाकसङ्कहे-

> " खरकाकादिमांसानां भक्षकः स्फोटवान् भवेत्। पार्श्वयोस्तन्निवृत्यर्थे कृच्छ्चान्द्रायणं तथा॥ अतिकृच्छ्रश्च कर्तव्यो जपश्चाष्टोत्तरायुतम्। शिवसङ्करपसूक्तस्य पार्श्वस्फोटाद्विमुच्यते ॥

कृच्छ्रादिस्वरूपाणि कृच्छ्रप्रकरणे द्रष्टव्यानि । शिवसङ्कल्पसूक्तं तु परिभाषायां रुद्रविधाने प्रदर्शितम् । व्याधितारतम्यात् कृच्छ्रवृत्तिः कल्पनीया । इति पार्श्वस्फोटहरम् । अथ हस्तपादतलस्फोटहरं कर्मविपाक सङ्कहे

> " चण्डालकृतवापीषु तडागे कूपकादिषु। स्नात्वा पीत्वा च सर्वाङ्गदाहवान् हस्तपाद्योः॥ स्कोटयुक्तश्च स भवेत् कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत्। गां हिरण्यं च वासश्च द्याच्छक्तयनुसारतः"॥

कूप एव कूपकः । चण्डालेन यजमानेन कारितः । वाण्यादिष्व-नातुरो ज्ञानपूर्वक भसकुन्नित्यनै भित्तिकादिस्नानादिक मेकृत् सर्वा-कृदाहादिमान् भवेदित्यर्थः । एतेन मसूरिकापि ज्याख्याता । इति हस्तपादतलस्फोटहरम् । अथ स्त्रीस्तनस्फोट हरं कमेविपाक-समुच्ये अवमन्य तु भनीरं जारमालिङ्गिन च ।
सार्ड कीडिनि या नारी नमेबानुस्मरत्यिष ॥
नस्यास्तु स्ननयोः स्कोटा जायंने जननान्तरं।
भगे च रक्तं स्रवंत नद्रागस्य प्रज्ञान्तयः॥
दयाद्वाः पश्च लवणं हरिद्रां धान्यमेव च ।
उमामहेश्वरं चैव पूजयेच धने सनि॥
निष्कद्राद्शकं द्याज्ञपेना मिश्रसूक्तकम्।

अवमन्यित्वरयादि। अवमन्य तु भर्तारिमित्यस्येव विवरणं जार-मालिङ्गेत्यादिकम्। गाः पश्च द्यादित्यन्वयः। यने सित निष्कद्वाद्-शकं द्यात्। पूर्वोक्तगवादिदानानन्तरं धनवांश्चेत् द्वाद्श सावणीनि निष्काणि द्यात्। धनरिहतश्चेत् निष्कदानं यथाशक्ति कुर्योदित्यर्थः। लवणादीन्यपि विभवानुसारेण द्यात्। नामित्रवणीमित्यनेन जातवेदस इत्ययमनुवाको लक्ष्यते। जातवेदस इत्यस्य सप्तर्वस्यानु-वाकयस्य याज्ञिका देवता उपविषद्ऋषयः दुर्गीग्निविष्णवो यथायोगं देवताः। त्रिष्ठुप् छन्दः। जपे विनियोगः। जपसङ्ख्या चायुतम्

जातवेद से सुनवाम सोममरातीयतो निद्हाति वेदः।
स नः पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरिनाऽत्यग्निः (१)
तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्।
दुर्गा देवीं कारणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः (२)
अग्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान्स्वित्तिभरति दुर्गाणि विश्वा।
पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा तोकाय तनयाय कांगोः (३)
विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरिताऽतिपर्षि।
अग्ने अन्निवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् (४)
पृतनाजितं सहमानसुग्रमग्निं हुवेम परमात्मधस्थात्।
स नः पर्षदिति दुर्गाणि विश्वा क्षामदेवो अति दुरिताऽत्यग्निः (५)
प्रत्नोषि कमीद्यो अध्वरेषु सनाच होता नव्यश्च सादिस।
स्वां चाग्ने तन्नुवं विप्रयस्वास्मम्यं च सौभगमायजस्व (६)

गोभिर्युष्टमायुषो निषिक्तं त्रवेन्द्रविष्णो रनु संवरेत्। नाकस्य एष्डससि सरवमानो वैष्णवी लोक इह माद्यन्त (७) इति श्रीस्तनस्तोटहरस्। अथ नानास्थानगतस्तोटहरं कर्म-विपाकसमुचये-

" अनिर्देशायाः गोः पीत्वा पयः स्कोटकवान् भवेत्। उपवासत्रयं कृत्वा भोजयेद्धिंशतिद्विजान् "॥

इति नानास्थानगतस्कोटहरम्। अथ भगन्दरमूर्तिदानम्। तल्ल-क्षणं कमीविपाकसारे-

> " भगन्दरः प्रांद्यज्ञीर्णकेशो हृन्नाभिवन्धनः। पङ्गः पाशाङ्कराधरः पीठासीनः ककुद्धनः॥

ककु इतुषाङ्गम् । तिव्व ग्रीवा पश्चाद्भागे कृत्वा तत्र हतः प्रहार-युक्तः कर्तव्य इत्यर्थः । अथवा ककु च उव्देन मस्तकं लक्ष्यते तत्र हतः । एतत्पूजाविधानं परिभाषायां रोगमितमादानविधावातङ्को देवता तत्रेत्यादिना प्रदर्शितम् । इति भगन्दररोगमूर्तिदानम् । अथ गण्डमालारोगप्रतिमादानम् । तल्लक्षणं कर्मविपाकसङ्गहे-

> " गण्डरोगः करैः षङ्गिः राङ्खचकपरश्वधान् । पाराचापरारान् विभ्रन् धावन् र्राणिशिरोरहः "॥

इति कर्तव्यताकलावस्तु परिभाषायां मातङ्को देवता तत्रेत्यादिना रोगमितमादानविधावभयधायि । इति गण्डमालारोगमितमादानम् । अथ वणमात्रमूर्त्तिदानम् । तल्लक्षणं चानुक्तेषु च रोगेष्वित्यादिना शूलरोगहरमकरणे निरुपितम् । पूजादिविधानं तु परिभाषायां रोगमितमादानविधा वातंको देवता तत्रेत्यादिना निरूपितम् । इति वणमूर्तिदानम् ।

> महार्णवारव्ये महति प्रबन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्मरत्नप्रकरेण पूर्णे। पूर्णोऽभवत्पश्चद्शस्तरङ्गः॥

इति श्री विश्वेश्वर विराचिते मदनमहार्णवे पश्चद्दास्तरङ्गः।

## षोडशस्तरङः

अथ वानरागह्याणि कर्मविपासस्कृत्-

ं देवानां ब्राह्मणानां वा धनापहरणात्तथा।
स्वामिद्रोहाद्वातरोती भवतस्यापि निष्कृतिः॥
कृष्णूतिहृष्णे कुर्वान चान्द्रायणमधापरम्।
वात आवातु मन्त्रं च जंपद्युनसङ्ख्यया॥
अग्निरस्मीत्यृ चं चापि जपेच जहुयादपि ॥।

कृच्छ्रादिस्वरूपाणि परिभाषायां कृच्छ्रप्रकरणं द्रष्टव्यानि । वात आ वातु भेषज्ञित्यस्य वानायन इक ऋषिः। वायुद्वेवना । गायत्री छन्दः । विहिनार्थे विनिधागः ।

> " वात आ वातु भेषजं शंभु मयोभु नो हुदे प्रण आयुंषि तारिषत् " (क. म. १०, म्. १८६, क. १)

अनयाऽयुतसङ्ख्यथा जपस्तथाऽयुतसङ्ख्या होमश्च। एव-मग्निरस्मीत्यनयापि। अध्य देवश्रवादेववाता विति ब्रावृषी। अग्निर्दे-वता। त्रिष्ठुप् छन्दः। विहितार्थे विनियोगः। अग्निरिस्म जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरसृतं म आसन्। अर्कस्त्रिधातू रजसो विमा-नोऽजस्रो धर्मो हविरस्मि नाम॥ (छ. य. मा अ. १८, मं. ६६) होमद्रव्यमा-ज्यम्। यथाशक्ति हिरण्यदानं कुर्वीत। इति वातरोगहरप्रायश्चि-त्तम्। अथ प्रकारान्तरेण वातरोगहरं कमिविपाकसङ्गहे-

> " गुरुप्रत्यर्थितां यातो वातरोगी भवेतरः। नामत्रयेण कुर्वीत जवं होमञ्ज शान्तये "॥

'अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः इति नाम-मन्त्राः। अस्य नाममन्त्रस्य विश्विष्ठकद्यपनारदा ऋषयः। महावि-ष्णुर्महानरसिंहो महावराहश्च देवता। अनुष्ठुप् गायत्री छन्दसी। विहितार्थे विनियोगः। जपहोमयोः सङ्ख्या तु व्याध्यनुसारेण सह-स्नादिलक्षान्ता कल्प्या। होमद्रव्यं चाज्यम् । केचन लिङ्गपुराणोक्तं 'त्रभुः शम्भुरुषापतिः रिति नामत्रयं वर्णयन्ति। इति प्रकारान्तरेण वातरोगहरम्। अथोन्माद्वायुरोगहरं कर्मविपाकसमुचये- मोहायित्वा परान्यस्तु भुङ्के वस्तु विगार्हितम्। उन्माद्वातयुक्तः स्यात् कृच्छं चान्द्रायणं तथा। जपेत् सारस्वतं मन्त्रं कुर्यात् ब्राह्मणतपणम्॥

मोहियत्वेति। परानन्यान् शिक्षकत्वेन व्यवस्थितान् पित्राचार्यरा-जादीन् मोहियत्वा वश्चियत्वा प्रतार्थ विगर्हितं शास्त्रनिन्दितं वस्तु लशुनादि व्याध्यपनोदनादिनिमित्तमन्तरेण यो सङ्क इत्यर्थः। कृच्छादिलक्षणं कृच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि। सारस्वतमन्त्रो यद्वागिति हुचः। अस्य नेम ऋषिः। वारदेवता। त्रिष्ठुप् छन्दः। जवे विनियोगः।

> " यहाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा। चतस्त्र ऊर्ज दुदुहे पयांसि क स्विद्स्याः परमं जगाम॥ देवीं वाचमजनयन्त देवा स्तां विश्वरूपाः परावो वदन्ति। सा नो मन्द्रेषमूर्ज दुहाना घेनुवीगस्मानुप सुष्टुतेतु॥ (भ ८; स. १०० ऋ १०-११)

अत्रापि जपसङ्ख्या व्याध्यनुसारेणायुतादि कल्प्या। ब्राह्मण-तर्पणमिति कुर्यादित्यनुषङ्गः। यथाशक्ति ब्राह्मणान् भोजयेदित्यर्थः। इत्युन्मादवायुहरम्। अथ धनुर्वातहरं कर्भविपाकसमुद्यये—

> " अनिच्छतीमक्षतां य उपमुक्के परिश्रियम् । बलादाकम्य स नरः सर्वसिन्धपु वेदनाम् ॥ तीव्रमामोत्यरुचिमान् धनुर्वातयुतो भवेत् । ज्वरी तद्पनुत्यंथे महिषीदानमाचरेत् ॥ कृच्छातिकृच्छी कुर्वीत चान्द्रायणमथापरम् । उच्चन्नच्जपश्चैव शक्तया ब्राह्मणतपणम् ॥ नामत्रयं जपेन्मत्यों रोगशान्त्यर्थमात्मनः । सहस्रनामकं चापि स्तीत्रं सम्यग्विधानतः ॥ अच्युतानन्तगोविन्दे त्येतन्नामत्रयं द्विजः । अच्युतित्रतयावृत्या जपेद्रोगस्य शान्तये ॥ पुरुषसूक्तं जपेदिद्यांस्ततो रोगात्प्रमुच्यते ।

अनिच्छनी बद्धनासित्यादि। अक्षनां अद्धनयांनि पुरुषोपसोग रहितामिनि थावत्। महिषी च स्वत्सा देया। अद्यान्महिषी कृष्णां स्वत्हां पूजये त्ततः इति ब्रह्माण्डगुराणवन्दनान्। महिषी-दानमन्त्रस्तु श्वासकासहर् द्शितः। कृष्णादित्व रूपं तु कृष्ण् प्रकरणे इष्टव्यम्। उद्यक्षचतृत्वः परिभाषायां राग्यतिमादानविधौ इष्टव्याः। अत्र जपसङ्ख्याऽयुनत्रयम्। एवं सहस्रनामादीनामपि। नामत्रयस्याषीदि तु प्रकारान्तरेण वानरागहरेऽभ्यधायि। विष्णोः सहस्रनामानि पुरुषस्तं च परिभाषायां निरूपितम्। इति धनुर्वात-हरम्। अथ पक्षवानहरं शानानप्रोक्ते—

" सभायां पक्षपानी च जायने पक्षशानवान्।
निष्कत्रयमिनं हम स द्याच डिजानये॥
श्राद्धं च वैष्णवं कुर्यादात्मनो हितमिच्छता।
सप्त धान्यानि द्याच गोदानं तत्र कारयेत्"॥

निष्कस्वरूपं परिमाणप्रकरणे निरूचितम्। आछं च वैष्णविनि। श्रद्धया दीयत इति आद्धम्। तदेव विष्णुदेवतात्वाद्वैष्णवं। विष्णुदेवतात्वाद्वैष्णवं। विष्णुदेवतात्वाद्वैष्णवं। विष्णुदेवतात्वाद्वैष्णवं। विष्णुदेवतात्वाद्वैष्णवं। विष्णुदेवत्वाव्याने विष्णादीनि यथालाभोपपन्नानि द्रोणाद्नलपपरिमाणानि देयानि। द्रोणस्वरूपं परिमाणप्रकरणे द्रष्टव्यम्। इति पक्षवातहरम्। अथ हिक्काहरं कर्मविपाकसमुचये—

" योऽकृत्वा ब्राह्मणो सङ्के स्नानहोमजपादिकम् । स हिकारोगसंयुक्त स्तत्पापस्यापनुक्तये ॥ चान्द्रायणत्रयं कुर्यात् त्रीन् कृच्छ्रांश्च समाचरेत् । तामग्रिवणीमितिच जपेत्सूक्तं समाहितः "॥

चान्द्रायणप्राजापत्ययोस्तु स्वरूपं कृष्ड्यप्रकरणेऽभिद्दितम्। ताम-ग्निवणीमिति सूक्तं तु स्त्रीस्तनस्तोटहरेऽभ्यधायि। जपसङ्ख्या तु व्याध्यनुसारेण सहस्राययुतान्ता कल्प्या। इति हिक्काहरम्। अथ वातव्याधिहरं मृगदानम्। अस्य निदानं वायुपुराणे 'वातव्याधि-युतास्तेयी 'ति। शान्त्युपायमाह बौधायनः " हरिणं कारयेत्ताम्रं घनन्तु द्शिभः पहैः।

तद्देन तद्देन शृङ्के हेमभेय दहे॥

नण्डुलोपरि संस्थाण्य ब्राह्मणाय निवेद्येत्।

आदकत्रित्रं वापि तद्दें वा स्वशिक्ताः॥

पदेषु चतुर्षु स्थाप्यं कांस्यपात्रचतुष्ट्यम्।

वायुदेवतमन्त्रेश्च होभं तत्र प्रकल्पयेत्॥

सिनदाज्यं चकं कृत्वा शतमष्टोत्तरं दिजः।

अष्टाविंशतिरेवाथ मन्त्रेणानेन तं दिशेत्॥

'वायो चरसि भूताना मन्तस्त्वं लोकपावनः।

वाहनस्य प्रदानेन वात्र्याधि विनाश्यः॥

अनेन कृतमात्रेण यथोक्तेन विधानतः।

वात्र्याधिविनिर्मुक्तो नीस्क् ससुखमेधते ॥॥

वात्र्याधिविनिर्मुक्तो नीस्क् ससुखमेधते ॥॥

धनन्तु द्शाभिः पलैरित्यादि । घनं निबिडं दृढमिति यावत् । पलपरिमाणं परिमाणप्रकरणेऽभिहितम्। ब्राह्मणाय निवेद्येदिति। हरिणं 'वायुवाहनाय नम' इति मन्त्रेण षोडशोपचारै: पूजियत्वा वक्ष्यमाणहोमं च निर्वत्र्य पश्चात्तं हरिणं ब्राह्मणाय द्याद्त्यर्थः। तण्डुलपरिमाणमाह आढकत्रितयमिति।आढकस्यरूपं परिमाणप्रकरणे निरूपितम्। वायुदैवतमन्त्रैरित्यत्र मन्त्रैरिति बहुवचनं वायुदैव-त्यानां मन्त्राणां बहुत्वादन्येषां भिन्नशाखापरिपठितानां उपल-क्षणार्थम्। अतः स्वस्वशाखोक्तमन्त्रो विकल्पेन ग्राह्यः। अथवा समिदाज्यचरूणां तद्वेक्षया बहुत्वम्। अतएतदुक्तं भवति। समिदाद्यो वायुदैवत्यैः पृथक् मन्त्रैहींतव्य इति । तत्रैकी मन्त्रो वातरोगहरपायश्चित्ते प्रदर्शितोऽपरे च मन्त्राः नवग्रहप्रकरणे दर्शिताः। समिदाज्यचरं कृत्वेति । 'प्रादेशमात्रा: समिध' इति समित्करणं सिमध्य याज्ञियाः। स्वगृद्योक्तिविधिना आज्यसंस्कारः आज्यकरणम्। स्वगृद्धोक्तविधिनैव निर्वापाद्यद्वासनप्रतिष्ठिताद्यन्तसंस्कारैश्च चरु-निष्पादनं चरुकरणम् । वायोचरसीति दानमन्त्रः। इति वात व्याधिहरं मृगदानम्। अथ रक्तवातहरं शातातपद्रोक्ते

" रक्तवस्त्रप्रवालानां हारी स्याद्वक्तवातवान्। सवस्त्रां महिषीं द्या'त्पद्मरागसमन्विताम् ॥

वस्त्रसपि इक्तेव महिषीद्यनसन्त्रस्तु खासकासहः इष्टच्यः। इति रक्तरास्थानम्। अथ रक्तयान विकादः व्यवस्थायणादानम्। इंडवीयायमः-

- · अवर्णागमने एक्सवाहरास् अञ्चल नरः। सवर्णो स्त्रीगतने दादितवानिय जायते ॥
- " लक्ष्मीनारायणं रूपं सुद्धेंत प्रकल्पयत्। पलेन वा तद्र्डेन तद्र्डी डेंनवा युन: ॥ लक्ष्मीनारायणं रूपं सर्वदा सर्वकामदम् पद्मासनगतं कुर्याहेबहेवं चतुर्भजन् ॥ दक्षिणाधःकरे एदां राङ्ग्वसृध्देकरे स्यसेत् वामोध्वें च करं चकं लक्ष्मीपृष्ठेऽपरः करः॥ वामोत्सङ्गगता लक्ष्मीः रत्नपात्रकरा भवेतु। दक्षिणश्च करो देव्या एव्टे देवस्य चिक्रणः॥ गरुडं राजतं कुर्यादेवदेवस्य वाहनम्। वक्षौ च तस्य सौवणौं सुवर्णनैव नासिका ॥ वस्रेरत्यन्तरुचिरैः परिधायातिकौतुकम्। मुक्तादामपरिक्षिप्तं चन्द्नागरुलेपितम्॥ अर्चयेत्कुसुमैर्युग्मं लक्ष्मीनारायणात्मकम्। प्रसन्नं रमणीयश्च गरुडोपरि संस्थितम् ॥ तते। विप्रं समाहूय सुशीलं लक्षणानिवतम्। आचारवन्तं धर्मज्ञं वेद्वेदाङ्गपारगम्॥ प्रतिग्रहनिवृत्तश्च श्रुतिस्मृतिपथे स्थितम् । स्वयं भत्तया समानीय पूजयेदस्त्रकुण्डलैः॥ कुङ्कमागरकपूरैरपवीताङ्गुर्लायकैः। पूर्वीक्तेन विधानेन होमं तत्र तु कारयेत्॥ मन्त्रेणानेन तं द्यात्सर्वलोकनमस्कृतम्। ' लक्ष्मीपते देवकी नन्द्नेश

क्षीराब्धिशायिन् वचसामगम्य।

गोविन्द दामोद्र वातरक्तं विनाद्यायाद्य क्षपितारिवर्ग '

सक्मीनारायणस्यैवं मूर्ति दत्वा च भक्तितः। आरोज्यवान् सुखी नित्यं जायते नात्र संदायः "॥

पलेन चेति। पलस्वरूपं परिमाणप्रकरणं दर्शितम्। पूर्वोक्तेन विधानेनेति। होमं च कारपेत्तत्रे त्यारभ्यान्त्र वृद्धिहरनारायणदानो-क्तप्रकारेणेत्यर्थः। यदा तु वातपित्तहरणार्थमिदं दानं क्रियते तदा लक्ष्मीपते देवकीनन्दनेद्योत्यस्मिन् दानमन्त्रे गोविन्ददामोद् वात-पित्तमित्यूहः कार्यः। इति वातपित्तहरं वातरक्तहरं लक्ष्मीनारायण-मृर्तिदानम्। अथ वातपित्तहरं कमीविपाकसमुचये—

" लशुनं गुञ्जनं तालफलं वाऽश्नाति यो द्विजः। स वातिपत्तरोगी च भवेचान्द्रायणं चरेत् "॥ औषधव्यतिरेकेण लशुनादिभक्षणे चान्द्रायणं। कामतश्चेत् द्विगुणम्। चान्द्रायणलक्षणं तु कृच्छ्रप्रकरणे द्रष्टव्यम्। इति वात-पित्तहरम्।

अथ वातरक्तद्रप्रायश्चित्तम् । शातातपः-

" रक्तवस्त्रप्रवालानां हारीं स्याद्वातरक्तवान्। चःन्द्रायणद्वयं कुर्यादेतद्रोगस्य शान्तये "॥

चान्द्रायणस्वरूपं क्रुच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि । इति वातरक्तहर प्रायिश्चत्तम् । अथ प्रकारान्तरेण वातरक्तहरप्रायिश्चत्तम् । बौधायनः

> " सवर्णागमने रक्तवातवान् जायते नरः। एतद्रोगनिवृत्यर्थे षडब्दं क्रुच्छमाचरेत्"॥

पडब्दकुच्छ्रे प्राजापत्यकुच्छ्राणामशीत्युत्तरं शतं भवति। इदं च प्रायश्चित्तं स्वल्परागस्यापि धनवतः। अधनस्याधिकारो रोगवतो वा। इति प्रकारान्तरेण वातरक्तप्रायश्चित्तम्। अथ वातरोगहर-प्रतिमादानम्। तस्रक्षणं कर्माविपाकसारे

> " वायुर्भयङ्करः पङ्गः पाश्ची धावन् समन्ततः। विकीर्णकेशः पार्श्वस्थान् भत्सीयन्नेणवाहनः॥

पूजाविधानन्तु परिभाषायां व्याधिवतिमादासदिधावारहो। द्वनः तत्रेत्यादिना द्शितम् । इति वानरोगवतिसादानम् ।

> महार्णवाख्ये महित प्रवन्धं मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य । सत्कर्मरत्नप्रकरेण पूर्णः पूर्णस्तरङ्गः खलु षोडकोऽयम् ॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिने मदनमहार्णवे षाडदास्तरङ्गः

### सप्तदशस्तरङ्गः

### अथ पित्तहराणि कर्मविपाकसङ्कहे-

" वैद्यशास्त्रसदाद्यस्तु कृत्वीषधमथान्यथा। प्रयोजयेत्ररः सोयं रक्तिपत्तयुतो भवेत्॥ अष्टोत्तरायुर्तं वहा विशिद्तिमिति ऋचा। चर्वाच्याभ्यां प्रज्ञह्याद्रक्तिपत्तापनुत्तये ॥

वैद्यशास्त्रमहं जानामीति गर्वादौषधमन्यथा शास्त्रविरुद्धं कृत्वा प्रयोजयेदथवौषधं शास्त्राविरुद्धं कृत्वा शास्त्रावृक्तमार्गेण यो द्यातस रक्तिपत्त्वान् जायत इत्यर्थः। अथ वैद्यशास्त्रमदादिर्यन्वात्त्रमभिहितम्।अतो व्याधितरतमभावेन भिषङ्कि ध्याचरणप्रायश्चित्तानि चान्द्रायण कुच्छातिकुच्छपराकादीनि व्यस्तानि समस्तानि वा योज्यानि। चान्द्रायणानि तथा पूर्वोक्तहोमश्चेति मिलित्वा द्रयमपि रोगनिवृत्तिसाधनम्। चान्द्रायणादिस्वरूपाणि कुच्छप्रकरणेऽवगन्तव्यानि। अग्निं दृतं वृणीमह इत्यस्य ऋष्यादि श्वासकासहरे द्रष्टव्यम्। अयन्तु विशेषः। तत्रसूक्तं विनियुक्तमत्र प्रथमा ऋगेवेति। चरुणाऽयुताद्धमाज्येनार्द्धं मित्ययुतसङ्ख्या पूर्णीया । अथवा व्याधिशक्त्याद्याधिक्यं चरुणाऽयुतमाज्येनायुत होमः। इति रक्तपित्तहरम्। अथ प्रकारान्तरेण रक्तपित्तहरं शातान्तप्रोक्ते

" मद्यपो रक्तिपित्ती स्यात्स द्यात्सिर्पेषो घटम्। मधुनोर्डघटं चैव सिहिरण्यं विद्युद्धये "॥

अत्रापि मद्यपप्रायश्चित्तानि त्रैमा विकादीनि षडव्दपर्यन्तानि व्याधिशत्त्वयाद्यपेक्षया योज्यानि। एकस्मिन् मासि सार्डद्वयप्राजा-पत्यकुच्छ्गणनया त्रैमासिकप्रावश्चित्ते सार्डसप्तप्राजापत्यकुच्छ्राणि भवन्ति । एवमन्यत्राप्यूद्यम् । आज्यदानमन्त्रस्तु प्रायश्चित्तो पक्रमपद्धतावुक्तः । मधुदानमन्त्रस्तृष्णज्वरसहितकप्रश्वासकासहरेऽ-भिहितः। इति प्रकारान्तरेण रक्तपित्तहरम् । अथ पित्तरोगहर-

प्रतिमादानम् । तस्त्रक्षणं चारंनुक्तेषु नुरोगिष्विः त्यादिना श्रृहरोगप्रकरणोक्तमेवात्रापि क्षेष्रम् । प्रजाविधानं नु परिभाषायां प्रतिमादानविधा वानक्षो देवना नन्नेत्यादिना प्रपश्चितम् । इति पित्तरोगहरप्रतिमादानम् ।

> महार्णवाक्यं महित प्रवन्धं मान्धातृनाम्नो मह्नात्मजस्य। सत्कर्भरत्नप्रकरेण पूर्णे पूर्णोऽभवत्ससद्शस्तरङ्गः॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिने मद्नमहार्णवे सप्तद्शस्तरङ्गः

### अष्टादशस्तरङ्गः

अथ श्रेष्महराणि । तत्र शातातपः

" त्रपुहारी च पुरुषो जायते श्हेष्मलः सदा "।

अत्र "द्रव्याणा मल्पसाराणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवेश्मनः। चरेत्सान्त-पनं कृच्छ्" मिति मनूक्तं सान्तपनं चरेत्। सान्तपनलक्षणं कृच्छ्-प्रकरणेऽभितिहम्। इति श्रेष्टमहरम्। अथ प्रकारान्तरेण श्रेष्टमहरं शातातपोक्तं

" अपुहारी च पुरुषो जायते श्ठेष्मलः सदा। उपोष्य दिवसं सोवि दचात्पलशतं अपु "॥

पलप्रमाणं परिमाणप्रकरणे द्रष्टव्यम् । इति प्रकारान्तरेण श्लेष्महरम् । अथ चिकित्स्यकफव्याधिहरम् । यमः

" नित्यानुष्ठानिवसुत्यः कफरोगी भवेत्ररः।
पराभवं समाप्तीति चेत्याह भगवान्यमः॥
पराभवं श्रेष्मणः रात्रुभ्यश्च समाप्तीतित्यर्थः।
तन्छान्तये मासमेकं यावकं भक्षयेत्ररः।
सहस्रनामपाठश्च होमश्चाष्टोत्तरायुत्म्॥
नामत्रयेण कुर्वीत चर्वाज्यं च हविभेवेत् "।

यावकत्रतस्वरूपं कृच्छ्रप्रकरणेऽभिहितम्। एतैर्नियमैर्युक्तो मासं यावकं त्रतं कुर्यादित्यर्थः। विष्णुसहस्रनामानि परिभाषायां प्रदर्शि-तानि। नामत्रयस्याष्टि वातरोगहरे द्रष्टच्यम्। नामत्रयेण होमः। सहस्रनामस्तोत्रस्य जपः। जपसङ्ख्या च व्याध्यनुसारेणाष्टोत्तर सहस्रादिका कल्प्या। इति चिकित्स्यककच्याधिहरम्। अथ श्हेष्म-रोगप्रतिमादानम्। तस्त्रक्षणं तु शूल रोग हरप्रकरणेऽनुक्तेषु तु रोगे-ष्वित्यादिनाऽभिहितमेवात्राप्यनुसन्धेयम्। पूजाविधानं तु परिभाष्यां रोगप्रतिमादानविधावातङ्को देवतेत्यादिनाऽभिहितम्। इति श्हेष्मरोगप्रतिमादानम्। महाणेबाल्ये महित प्रवन्ये

मान्यातृनाम्नो मद्नात्मजस्य ।

सत्कर्मरत्नप्रकरेण पूणें

प्यष्टाद्यो यं प्रधितस्तरङ्गः ॥

इति श्रीविश्वेश्वरिवरिचने मद्नमहाणेवे अष्टाद्यास्तरङ्गः

## एकोनविंशस्तरङ्गः

#### अथापस्मारहराणि शातातपप्रोक्ते

" धुर्तोऽपस्माररोगीस्याद्तस्तद्दोषञ्चान्तये। ब्रह्मकूर्चेत्रयं कृत्वा घेनुं द्यात्सद्क्षिणाम् "॥

ब्रह्मकूर्चलक्षणं कुच्छ्रप्रकरणे द्शितम्। धेनुदानमन्त्रस्तु नवग्रह-यज्ञप्रकरणे द्शितः। इत्यपस्मारहरम्। अथ प्रकारान्तरेणापस्मारहरं कमीविपाकसङ्ग्रहे

> " गुरौ स्वामिनि वा यस्तु प्रतिकूलं समाचरेत्। सोऽपरमारी भवेत्तत्र कुर्याचान्द्रायणं नरः॥ सदसस्पतिमन्त्रेण चर्वाज्यं जुहुयात्तथा। कयान इति सूक्तं तु जपेत् ब्राह्मणतपेणम्॥ कुर्याद्दिरण्यदानश्च शक्तया रोगस्य शान्तये"।

चान्द्रायणं कुछ्रप्रकरणे द्रष्टच्यम् । चर्वाज्यं मिलितमेव साधनं न पृथक् पृथक् । होमसङ्ख्या तु रोगानुसारेणाष्ट्रोत्तरकाताच्युतान्ता कल्प्या । एवं सूक्तजपोपि । सद्सस्पितिमित्यस्य मेघातिथि ऋषिः । सद्सस्पित र्देवता । गायत्री छन्दः । होमे विनियोगः । सद्सस्पित मद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं । सिनें नेघामयासिषम् (ऋ. मं. १; सू. १२, मं. ६) कया नश्चित्र आसुवदिति पश्चद्रश्चेस्य स्कस्य वाम-देव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । जपे विनियोगः ।

कया नश्चित्र आ भुव दूती सदावृधः सखा। कया राचिष्ठया वृता (१) कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सद्न्धसः। दळहा चिद्रारुजे वसु (२) अभी षु णः सखीना मविता जरितृणाम्। रातं भवास्यूतिभिः (३) अभी न आ बवृत्स्व चक्रं न वृत्तमर्वतः। नियुद्धि श्चर्षणीनाम् (४) प्रवता हि कतूना माहा पदेव गच्छिस। अभिक्ष सूर्ये सचा (५) सं यत् त इन्द्र मन्यवः सं चक्राणि दधन्विरे। अध त्वे अध सूर्ये (६) उत स्मा हि त्वामाहुरि न्मधवानं राचीपते। दातार मविद्रिधयुम् (७) उत स्मा सद्य इत् परि रारामानाय सुन्वते। पुरू चिन्मंहसे वसु (८) नहि ष्मा ते रातं चन राघो वरन्त आमुरः। न च्यांत्नानि करिएताः १ अवनां अवनतु ने दान मस्मान् त्महस्य-मृत्यः। अववान् विन्दाः अनिष्ठयः १०) अस्मां इहा वृणीप्य सरवाय स्वस्तये। ब्रह्मे श्रीय विवित्माते ११) अस्मां अविद्धि विन्देहे नद्र राया परीगसा। अस्मान् विन्द्यानिहिन्दोनिकः (१६) अस्मानं वां अपा वृधि वजां अस्तव वोभवः। नवानिकिन्द्रोतिकः (१६) अस्मानं घृष्णु या रथा चुनां इत्हानयच्युनः गव्युग्वयुक्तिने (१४) अस्मा कमुत्तमं कृषि अवो देवेषु सूर्ये। विविष्टं या निवो परि (१५) (वहः मं. ४ सः ६१)

इति कथा नश्चित्र इति स्कान्। इति प्रकारान्नरेणापस्मारहरम्। अपस्माररोगहरविनायकस्तिद्वस् तत्र बांधायनः

> ं ब्राह्मणश्वासरोधेन हायस्मारी भवेतरः। वक्ष्ये नस्य प्रतीकारं दानहोमिकियादिना ॥ परेन चा नद्डेंन तद्डी डेन चा प्रः विनायर मतिकृति कुर्यात्स्वर्णेन शोभनम्॥ राजतं च तथा नाग सुपवीनं प्रकल्पयेत्। पुष्करं पद्मरागेण हस्तान्तस्य प्रकल्पयेत् ॥ विनायकार्डशनेन आखुं देवस्य कल्पयेत्। तस्याप्यङ्गे प्रदेयानि रत्नानि विविधानि च॥ माणिक्येन प्रकुर्वीत चक्षुषी तस्य शोभने। पूर्वेद्युर्भण्डपं कुर्यात् स्तम्भैः षोडशाभिर्देढम्॥ यहा हाद्शभिः कुर्याद्ष्यभिवी प्रयत्नतः। मण्डपस्य चतुर्भागं वेदिकामपि कल्पयेत्॥ रात्री विनायकस्यापि ह्यधिवासनमिष्यते। चतुर्भित्र हाणै: सार्डमाचार्यः सर्वशास्त्रवित्॥ स्वयमेव तथा कार्यो धर्मज्ञः सत्यवाक् शुचिः। कुलीनस्तरणश्चैव सर्वप्राणिहिते रतः॥ राजी जागरणं कृत्वा मध्यरात्रे बिंछ हरेत्। मत्स्यमांसेन सहितं तथा क्षीरोदनेन च॥

आचार्यः प्रयतो सूत्वा सन्त्रेणानेन संयतः। पूर्वेत्यां दिशि तं द्वाइिंह वे सर्वकानिकम् ॥ आदित्या बसवी रुदा देवा स्तानि सर्दशः। सर्वाः विशाचा डाकिन्यः शाकिन्यः पन्धदेवनाः॥ अपस्माराधिदेवं च वेताला नैर्ऋता स्तथा। वलिदानेन द्त्रेन शानित कुर्यन्तु सर्वतः॥ ततः प्रभाते विमले स्नात्वा चाहतवाससः। कत्विजः कटकैर्वस्त्रैरपवीताङ्गलीयकैः। कुण्डानि दिश्च चत्वारि मेखलासंयुतानि च। कुर्या तेषु पकुर्वीत होसं सन्त्रै: स्वकै: स्वकै: ॥ पूर्वस्मिन् बह्नचः कुर्दुः समिदाज्यचरूत्करम्। विनायकं समुचिर्य गणानां त्वंति मन्त्रतः॥ अध्वर्युर्दक्षिणे कुण्डे होमं चैव प्रकल्पयेत्। छन्दोगः पश्चिमे कुण्डे सम्यग्घोमं समाचरेत्॥ अथर्वणश्चोत्तरे कुण्डे होमं चैव प्रकल्पयेत्। विनायकाय देवाय सर्वभूतहिताय च ॥ समिदाज्येश्वरं हुत्वा पूर्णोहुत्यन्तमेव च। आचार्यः प्रतिमां तान्तु ब्राह्मणैः सह संयुतः ॥ आसने वेदिकामध्ये वितानेन परिभिते। तिलानामुपरि स्थाप्य गन्धपुष्पै: प्रपूजयेत्॥ वस्त्रैनीनाविधेः शुक्रैः कर्पूरकटकादिभिः। उपचारै: षोडशिभ नैविद्याय च मोद्काः॥ यथा देवे तथाऽऽचार्येऽप्यलङ्कारादि कल्पयेत्। आचार्यः परया भत्तया गणेशाय प्रकल्पयेत्॥ अपूपादि तथाऽन्यच कारयेद्धकान्वितम्। निवेच पार्वती श्वापि देवदेवं महेश्वरम्॥ पुज्येत्परया अत्तया त्वाचार्यः स्वयमेव तु तथैव रोगवान् भक्तया संयूज्य मणनायकम् ॥

पलेत वा नद्रहेनेत्यादि । पललक्षणं परिमाणप्रकरणे इष्टब्यम् । पुष्करमिति। पुष्करं ग्रुण्डाझ आहः। हस्त विति। हस्तः ग्रुण्डादण्डः। चक्षुषीतस्येति। तस्य विनायकस्य विनायकवाहनमूषकस्यापि। मत्स्य-मांसने त्यादि। मत्स्येन शांसेन श्लीरोद्नेन च सहिनं चित्रमतं बलिं द्चादित्यर्थः। बालिद्ानमन्त्रभाह् आदित्या वसवो रहा इत्यादिना स्होक्डयेन। हामसन्त्रैः स्वकेरिति। स्वकः स्वशा वोक्तेर्विनायकप्रका-शकैर्भन्त्रेरित्यर्थः। नत्र विनायकप्रकाशकमन्त्रा विनायकशान्ती नवग्रह्यज्ञप्रकरणं पद्शिनाः। हे।मसङ्ख्या त्वष्टोत्तरशनःदिसह-स्रान्ता शक्तयसुसारेण कल्प्या। पूर्वस्मिन् बहुच इत्यादि। विनायका-थिवासनवेदिकान: पूर्वोदिदिशो ग्राह्याः। सहितसंभवे चनसृषु दिक्षु च बह्रचाभिः होमः कारयितव्यः। वेदचतुष्टयविदामभावे स्वशाखीयबाह्यमेन, तस्याप्यभावे नस्मिन् कर्मण्याचार्यत्वेन यो वृतः तच्छा वानुसारेणाधिवासनादिकाद्येय्यां दिशि कुण्डादिषु होमं चतुर्गुणं कारयेत्। एवमाचार्यं ऋत्विक्सहितो होमं विधाय पूर्णाहुत्यन्ते पूर्वाधिवासितां विनायकप्रतिमां पुनः षोडशोपचारैः पूजयेदित्याह - आचार्यः प्रतिमां त्वेत्यादिना। मक्षकान्विनं अपूपादि नैवेद्यार्थं कारयेदित्यर्थः। नृष्णीं शूद्रस्तु पूजयेदिति। आचार्येण पूजितं विनायतं रोगवान्यजनातोषि यूजंधत्। स वेद्यजमानः शूदः स तूर्णी मन्त्रेण विना यूजंधेदिःवर्षः। विनायक भगन्निति हरेत्यारभ्य रोगमाशु विनायकोत्यन्तो विनायकदानमन्त्रः। त्वद्र्यायाः प्रदानेनेति। अवीयाः अधिनायाः प्रतिमाधाः। इत्यपस्माररोगहरं गणेशदानम्। अथापस्मारमूर्तिदानम् । तञ्जक्षणञ्चानुक्तेषु रोगेष्वित्यारभ्य शूलरोगहरप्रकरणे द्शितम्। एवसञ्चापि विज्ञेयम्। पूजाविधिस्तु परिभाषायां रोगप्रतिमादाः विधा जातङ्को देवता तञ्जत्यादिना प्रदिश्तः। इत्यपस्मारमूर्तिदानम्।

" महार्णवाख्ये महति प्रवन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्मरत्नप्रकराश्चितेऽस्मि नेकोनविंशः प्रथितस्तरङ्गः॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिते मद्नमहार्णवे एकोनविंशस्तरङ्गः।

## विंदास्तरङ्

तथ शिरोरोगहराणि शानानपद्रोक्ते-नागहारी च सनतं पुरुषः शीर्षरोगबान् । सीसं पलशतं द्यादुपाष्य स तु शासरम्

नागः मीसम्। इति शिरोरोगहरे सीसदानम्। अध प्रकारान्त-रेण शिरोरोगहरं कर्मविपाकसमुचये-

> " गुरूपरोधी शिरसि रोगवान् जायने नरः कुच्छ्रानिकुच्छ्रं कुर्वीन चान्द्रायणस्थापरस् ॥ औषधानि प्रदेशाच तिल्याञं नयेव च

औषवानि वैधकशास्त्रे शिरोरोगहरत्वेन कानि। कृष्णानिक्षण्यू-योर्छक्षणं कृष्ट्रप्रकरणेऽभववाचि। इति प्रकार त्ननेश शिरोरोगहरम्। अथ कर्मविपाकोक्तं शिरोरोगहरं।

प्रायोपवेशनाद्दिनां व्रतानां त्यागकारणात् ।
 शिरारोगयुतो भ्यात्तिकृतिरथोच्यते ॥
 गोहत्यायाः व्रंत कुर्यात् पश्चाशव्यिभोजनम् ।
 उद्यन्तृचं जपेकैव होमः कूष्माण्ड एव चण्ण।

भवेदिति शेषः। गोहत्याव्रतस्वरूपन्तु कुच्छप्रकरणे निरूपितम् । विप्रभोजनिमिति। विद्रान् भोजयेदित्यर्थः। उद्यन्तृचमिति। उद्यक्षयः मित्रमहमिति ऋचः परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधौ द्रष्टव्याः। एतज्जपसङ्ख्या तु रोगानुसारेणाष्ट्रोत्तरसहस्राद्ययुतान्ता करण्या। कूष्माण्डहोमस्तु परिभाषायामेव द्शितः। इति कर्मविपाकसङ्ग्रह्में शिरोरोगहरम्। अथैकांशशिरोगहरम्। नारदः-

" ब्रह्मचारी यदाश्चीयाद्वित्रपात्रे विशेषनः।
एकांशेन शिरोरोगी भवतीत्याह नारदः॥
अक्षीभ्यां त इतीत्येतत्सूक्तमष्टोत्तरं शतम्।
जपेचरुवताभ्यां च जुहुयाच नथैव हि॥
औषधानि प्रदयाच विप्रान् द्वादश भोजयेत्"

भिन्नपात्रे विशेषत इति। सुवर्णरजनपाक्ष्यतिरिक्तभिन्नपात्र-भोजनम्। विद्योषतो भिन्नपास्यपात्रभोजनिन्द्यर्थः। अक्षिभ्यां ते नासिकाभ्याधिति सक्तं परिभाषायां रोगप्रतिकादान विद्यो द्रष्टव्यम्। जुहुयाच तथैवहीति। अष्टोत्तरदात्रक्तित्यर्थः। चरुणाष्टोत्तरं द्यतं पृतेन चाष्टोत्तरदातम्। अत्र समग्रं मृक्तं न तु प्रत्येकम्। औषधानि वैद्यकद्यास्त्रे दिरोरोगहरत्वेनोक्तानि । इत्येकांद्रादिरोरोगहरम्। अथ सूर्यावर्तहरं द्यातातप्रके-

> " औषधस्यापि हरणात्स्यीवर्तः प्रजायते । तेन सूर्यः प्रदातव्यो निष्कैकस्य यथाविधि "॥

निष्कपरिभितसुवर्णभिनिस्प्रिमितस्य द्यादित्यर्थः। निष्कल-क्षणं परिमाणप्रकरणेऽभ्यवायि। इति सूर्यावर्तहरस्। अथ शिरोरोग-हरयज्ञोपवीतदानम्। एति इत्यां पद्मपुराणे 'ब्राह्मणिक्ट् शिरोरोगीं" । ति। अत्र प्रतिकृतिवीयुपुराणे-

> " उपवीतं हिरण्येन निर्मितन्तु पलाईतः। तद्रुँन तद्रुँन यथाविभवनोरि वा॥ उत्तरीयं राजतं च तावत्या सङ्ख्यया कृतम्। ब्राह्मणाय ब्रह्मावद श्रोत्रियाय निवेद्येत्॥ मन्त्रेणानेन विधिवत्पूजितायाङ्गुलीयकैः। धाता विधाता जगतां परमात्मा चतुर्भुखः। विनाद्ययतु मे क्षिप्रं रोगवेगं दिारोगतम् "॥

अत्र यज्ञोपवीतदानमन्त्रे धाता विधाते त्यादि ब्रह्मप्रकाश-कराव्दोपादानाव्द्रह्मपूजां षोडशोपचारसहितां ब्रह्मप्रकाशकेर्दन्त्रे ब्रह्मजज्ञानमित्येवमादिभिनेमोन्तैनीममन्त्रेवीसोत्तरीये यज्ञोपवीते विधाय तद्यज्ञोपवीतं ब्राह्मणायोक्तप्रकारेण द्यात्। ब्रह्मजज्ञान-मित्याद्यो ब्रह्मप्रकाशका मन्त्रा नवग्रहयज्ञप्रकरणे द्शिताः। पलार्डनेति। पललक्षणं परिमाणप्रकरणे निरूपितम्। यथा विभ-वतोपि वेति। समुद्रधनेन पलाद्प्यधिकपरिमाणेन सुवर्णेन यज्ञोपवीतं कारयेदित्यर्थः। यावदुन्मानं यज्ञोपवीतं तावदुन्मानमु- त्रीयं भवति। इति शिरोरोगधयज्ञोपदीतदानम्। अथ शिरो-रोगधितमादानम्। लहुङ्गवद्यानुरेतपु तु रोगेवित्रस्यादिमा गृतरोगह-रप्रकरणोक्तमेवादारणनुसन्धेयप् पृजाविद्यानन्स्याहद्वा देवना तंत्रस्यादिना परिभाषायां रोगधितमादानविधानुक्तम्। इति शिरो-रोगधितमादानम्।

> महार्धवाच्ये महति प्रवन्धे मान्धातृनान्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्मरत्नप्रकरेण तुङ्गो विद्यस्तरङ्गोयनगाद्गाधः॥

इति श्रीविश्वेश्वर्विरचित महत्रमहार्णवे विंशस्तरङ्गः

## एकविंशस्तरङ्गः

अथ मुख्रोगहराणि। तत्र पृतिवक्तत्वहरं कर्भविपःकसङ्गहे-

" वर्षकर्माण्डुपकस्य मध्ये त्यज्ञति यो नरः। अविद्यमान दोषं वा परेषां यः प्रकाशयेतः॥ समदेत्यृतिवनकस्तु कुर्याचान्द्रायणनतम्। (धूपत्वक्?) चन्द्नादीनि सुगन्धीनि च शक्तितः। द्याहिप्राय पश्चाशहाह्मणान् मोजयेत्तथा॥"

चान्द्रायणस्वरूपं कुच्छ्रयकरणे द्रष्टव्यम्। इतिपृतिवक्तहरम्। अथ प्रकारान्तरेण सुखरोगहरं कमे विपाकसङ्गहे-

> " परवाचां विव्ञक्षति सुखरोगी प्रजायते । मर्मोद्धारनतोऽन्येषां सुखरोगः प्रजायते ॥ स कुच्छ्रत्रितयं कुर्यान्मन्त्रैर्व्याहृतिभिर्धृतम् । जुहुयात्त्रिसहस्रश्च द्यार्ग्वीद्यादि काञ्चनम् "॥

प्राजापत्यक्वच्छ्रस्वरूपं क्रुच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि। बीह्यादि द्या-त्काञ्चनं द्यादित्यन्वयः। आदिशब्देन यवगोधूमाद्यो गृह्यन्त। ब्रीह्यादि स्वशक्त्यनुसारेण द्यात्। इति मुखरागहरम्। अथ प्रकारान्तरेण मुखरोगहरं शातातपप्रोक्ते—

> " श्वमार्जारादिभिः स्पृष्टं भुक्त्वा दुर्गन्धवान् भवेत् । पीत्वा त्रिरात्रं गोमूत्रं भोजधेव्द्राह्मणत्रयम् "॥

दुर्गन्धवान् मुखदुर्गन्धवान् भवेत् सुक्त्वेति भोजनस्य निमित्त-त्वेनोपादानात् । इति प्रकारान्तरेण मुखरोगहरम् । अथ मुखरोगहरं कर्मविपाकसमुच्चेय-

> " क्रुटसाक्षी भवेद्रक्तरोगी शोणितपित्तवान् कृच्छातिकृच्छो कुर्वीत चान्द्रायणमथापरम् ॥ कुर्योत्कृष्माण्डहोमश्र गायत्रीमयुतं जपेत्। द्याद्धरण्यं बीहींश्च मुखरोगस्य शान्त्ये॥

कुच्छादिलक्षणानि कुच्छ्रमकरणे द्रष्टच्यानि । कूच्याण्डहोनः परि-भाषायां निक्षितः । हिरण्यं त्रीहयक्षः विभवाद्यस्थेण दानच्याः । इति सुखरोगहरम् । अथ सुखरोगहरणज्ञदानं क्षेष्यनः-

> ं वारिवरोधं गुरोः कृत्वा खुखरोजी अवेतरः। नस्य दानेन विहितः प्रतिकारोयनुच्यने ॥ सीवर्ण राजतं तामं पलाईत परेन वा। कारयेत्करिणं सौम्यं यथाविभवतोपि वा ॥ नस्यैव कारयेइन्ती शुद्धेन रजतेन तु। पुच्छं समीक्तिकं कुर्या इत्नानामक्षिणी नथा ॥ संवेष्ट्रय पीतवस्त्रेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। अर्चयेद्धान्यराशिस्यं घान्यं द्रोणाष्टकं मतस्॥ श्रुतवृत्ते।पसम्पन्नं ब्राह्मणं संयतेन्द्रियम् ॥ दान्तं कुलीनं धर्भिष्ठमनुद्रेगकरं रुणाम्। आहूय परया भक्तयः वस्त्रालङ्कारभूषणैः॥ पूजयेत्प्रयतो भूत्वा तेनैतत्कर्म कार्यत्। समिदाज्यतिलैश्चैव होमं चापि प्रवर्तयेत्॥ अग्निनाग्निस्तथा घाये शुक्रज्योतिरिति कमात्। मन्त्रा एते विनिर्दिष्टा इध्म आश्वत्थइष्यते ॥ कृत्वा चैतत्प्रगीतां भस्ततो हस्त्यचेतं भवत्। स्वाहान्तं कर्म कृत्वाऽथ प्रणीतामोक्षणं तथा ॥

पलेनाईपलेन वेत्यादि। पलस्वरूपं परिमाणप्रकरगेऽवगन्तव्यम्।
तस्यैवं कारयेदित्यादि। यो हस्ती सुवर्णेन तान्नेण वा निर्मितस्तस्य

ह्युद्धेन रजतेन कारयेत्। यदा रजतेन हस्ती निर्मितस्तदा रजतेन
दन्तविधानं अनुपवन्नं रजतस्य प्राप्तत्वात्। द्रोणस्वरूपं धान्यनान
प्रकरणे द्रष्टव्यम्। सभिदाज्यहोमक्रमेण मन्त्रानाह अग्निनाग्निरित्यादि।
अग्निनाग्निरित्यस्य मेधातिथि ऋषिः। आद्यपादे निर्मिथ्याग्निराहवन्नीयाग्निश्च देवता इत्रत्नाग्निर्देवता। गायत्री छन्दः। समिद्धोमे
विनीयोगः

अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा। हव्यवाङ् जुह्णास्यः॥ (तै. सं. १-४-४६,)

आघायेऽग्निमिन्धन इत्यस्य त्रिशोक ऋषिः अग्नीन्द्रौ देवना गायत्री छन्दः। आज्यहोमे विनियोगः। आ घा ये अग्निमिन्धने स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्। येषामिन्द्रो युवा सम्बा (के.ब.१,१)

शुक्रज्योति रिनि मन्त्रम्य यजुषोऽशिकाण्ड वैश्वदेवकाण्डे च समाम्राधादिभिविश्वे देवा ऋषयः। मस्तो देवता अथवा लिङ्गोक्ता देवता। यजुङ्गात्र छन्दो नियमः। तिलहोसे विनियोगः। शुक्र-ज्योति श्व चित्र प्रतिश्व सत्य ज्योतिश्व प्रयोतिश्व प्रयोतिश्व प्रयोतिश्व प्रयोतिश्व क्योतिश्व श्राप्त श्राप्त श्वाप्त श्

इध्माश्वत्य इष्यत इति । इध्मं इति विशेषोपादानाद्योमसमिधः पालाशा भवन्ति । तद्भावे यज्ञियकाष्ठैरिध्मादि भवति । होमसङ्ख्या चानिर्दिष्ठत्वात्प्रत्येकमधोत्तरशतम् । कृत्वाचैव प्रणीतांभइति । कर्मसङ्ख्यानन्तरं स्वगृद्योक्तविधिनाग्निं प्रतिष्ठाप्य पात्राच्छादनानन्तरं प्रणीतामभः प्रणीतापात्रस्थापनापर्यन्तं कृत्वा ततो हस्त्यर्वनं भवेत् । पूर्वोक्तधान्यराशिस्यं हस्तिनं षोडशोपचारः पूजयेदिव्यर्थः । हस्ती चात्र सुप्रतीको दिग्गजः । दानमन्त्रे सुप्रतीकश्रवणात् । स्वाहान्तं कर्मकृत्वेति । पूर्वोक्तप्रकारेण करिणं पूजयित्वा स्वाहान्तं कर्मस्तिद्दिमकर्म निर्वत्य पश्चात्प्रणीताविमोक्षणं पूर्वस्थापित प्रणीतापात्रविसर्जनं स्वगृद्योक्तविधानेन कुर्यादिव्यर्थः । एवं पूर्वोक्तकर्मीनन्तरं किं कुर्यादिव्यत आह—

"ततः शुक्लाम्बरघरः शुक्लमाल्यानुलेपनः।
तस्मै हुतवते द्यात्करिणं तं सदक्षिणम्॥
मन्त्रेणानेन विधिवत्प्राङ्कुखाय विशेषतः।
'सुप्रतीक गजेन्द्र त्वं सरस्वत्यभिषेचकः॥
इन्द्रस्य वाहनेश त्वं सर्वदेवैश्च पूजितः।
दानेनानेन दत्तेन मुखरोगं विनाशयः॥
ब्राह्मणान् भोजयेदन्ते साई भुक्षीत बन्धाभिः ।।

इति सुखरोगहरगजदानस् । अथ अजहारोगहरं शातातप्रयोक्ते-

पद्यान्नहरणे चैव जिहारोगः प्रजायने। गायत्र्या स जेपत् लक्षं दशांशं जुहुयातिलैः "।।

जपकरणादाक्ती गायत्रययुतजपस्यैककृच्छ्रप्रत्याम्नायत्वाह्यक्षजप-स्थानं दशकृच्छ्राणि कृत्वा गायत्र्या दशसहस्राणि जुहुयात्। कृच्छ्रस्वरूपं कृच्छ्रप्रकरणे द्रष्टव्यम्। इति जिह्नारोगहरम्। अध प्रकारान्तरेण जिह्नारोगहरं कमीचिपाकसमुच्चये-

परेषां दुःखकरणात् सर्वदानृतभाषणात्।
 जिह्वाछेदात्तथाऽन्येषां पक्षपाताच संसदि॥
 जिह्वारोगी भवेदास्ये व्रणी चैवाभिजायते।
 पराक्षवितयं चैव होमः कृष्माण्डसंज्ञकः॥
 कयानश्चित्रसूक्तस्य जपो होमस्तयेव च।
 बीह्यादीनां तथा दानमौषधस्य च संस्मृतम् "॥

सर्वदेति। एतच पदं काकाक्षिवदुभयत्रापि संवध्यते। असकु-दन्येषां दुःखकरणाद्सकृद्वतभाषणाचेत्यर्थः। पक्षपाताचेति। पक्ष-पातो व्यवहारिणः पराकलक्षणं कृष्माण्डहोमश्च परिभाषायामुदीरितः। कयानश्चित्र आभवदिति सूक्तमपस्माररोगहरप्रकरणे प्रदर्शितम्। अनेन सूक्तेन जपो होमश्च कर्तव्यः। जपहोमयोः सङ्ख्या व्याधिशक्तय-नुसारेणाष्टोत्तरशतादिका कल्प्या। सूक्तं सकलं मन्त्रः न प्रत्यूचम्। त्रीह्यादीशामित्यादिशव्देन यवगोधूममुद्धादीनि सप्त लक्ष्यन्ते। एतानि शक्त्यनुसारेण देयानि। औषधस्यायुर्वेदे जिह्वारोगहर् वेनाभिहितस्य। इति प्रकारान्तरेण जिह्वारोगहरम्। अथ व्यदिरोगहरं शानानप्रयोक्ते-

" विषप्रद: छर्दिशोगी गां च द्चात्पयस्विनीम् "।

चकारादेककुच्छः सौरमन्त्रजपश्च समुचीयते। कुच्छृदाव्दस्तपो-रूपः के द्वासाध्यः चान्द्रायणादिपरः। अतो व्याध्याचनुसारेण प्राजापत्यपराकचान्द्रायणादिष्वन्यतमो ग्राह्यः। सौरमन्त्रश्च सौराष्टा-क्षरो बोचवचतृचो वा महासौरवर्गो वा। एते च परिभाषाया-मेव तत्र तत्र प्रदर्शिताः। तथा प्राजापत्यस्वरूपाण्यपि। गोदान-मन्त्रश्च। जपसंख्या तु व्याध्याचनुसारेणाष्टोत्तरशताचयुतान्ता कल्प्या। इति छर्दिरोगहरम्। अथं दन्तपीडाहरं- आमाजहरणे वैव दन्तपीडा प्रजायते। स द्यादाश्विनी हेमिनिष्कदयविनिनिती॥

िष्करवस्यं परिभाषाप्रकरणेऽभयधायि। अश्र धाश्विनप्रकाशकमं-त्रेणाश्विनदेवनापूजां विधाय ब्राह्मणाय द्यात्। श्र च मंत्रो नवग्रह-यज्ञप्रकरणे विनायकादिपंचमंत्रेषु द्शितः। इति दन्तपीडाहरम्। अथ इयावदन्तहरं शातातपोक्ते-

> " सुरापः इयावद्नतः स्यात् प्राजापत्याष्टकं चरेत्। शकराया स्तुलाः सप्त प्रद्यात्पापशुद्धे।। जित्वा च महारुद्धं दशांशं जुहुयात्तिलान्। अभिषेकश्च कर्तव्यो मन्त्रैर्वरुणदैवतैः "॥

प्राजापत्यस्वरूपं कृच्छ्रप्रकरणे निरूपितम् । शकैरातुलापुरूष-दानानि । आत्मानं शकैरया तालियत्वा तां शकैरां ब्राह्मणेभ्यो द्यादित्यर्थः । तुलादानमन्त्रस्तु-

> "त्वं तुले सर्वभूतानां प्रमाणं परिकीर्तिता। मां तोलयसि संसारादु इरस्व नमोस्तु ते "॥

महारुद्रलक्षणं तु परिभाषायां रुद्रविधाने द्रितम्। द्रांश होममन्त्रविच्छेद्स्तस्याहुतिसङ्ख्याविशेषश्च रुद्रविधान एव द्रितः। बरुणदैवतेरित्युपलक्षणम् । अतः स्वस्वशाखासमाम्नातेः वारु-णैरन्यैश्चाभिषेकं कृत्वा ततः स्मातिरभिषेकः कर्तव्यः। स्मातिश्च-मन्त्रा नवग्रहप्रकरणे द्शिताः। इति श्यावद्नतत्वहरम्। अथ निष्टु-रभाषित्वहरं शातातप्रोक्ते

> " परेषां कर्भशकरणा शिष्टुरोक्तिः प्रजायते । खरोक्तिहीस्यकरणा इचान्मौक्तिककाश्चनम् "॥

खरोक्तिर्निष्हुरोक्तिनीरसोक्तिकी गर्दभस्वनत्वं वा परोद्वेगज-ननस्य हास्यस्य करणात्। मौक्तिककाश्चनयोद्दिनं दास्यनुसारेण। इति निष्हुरभाषित्वादिहरम्। अथ मूकत्वहरं द्यातातपप्रोक्ते-

" मूको भ्रातृवधाचैव तस्येषं निष्कृतिः स्मृता । तेन पापविद्युध्यंथे यतिचान्द्रायणं चरेत् ॥ व्रतान्ते पुस्तकं द्यात्सुवर्णपलसंयुतम् । त्राह्मणाय चतुर्वेद्विदे वस्त्रेण संयुतम् ॥ इसं मन्त्रं समुद्यार्थ त्राह्मणं तं विसर्जयेत् "।

यतिचान्द्रायणलक्षणं कृष्क्रप्रकरणं निरूपितम्। तथा पललक्षणं परिभाषाप्रकरणे। इसं सन्त्रं सन्ज्ञार्थ पुस्तकं द्यादित्यन्वयः। नमेव दानमन्त्रमाह-

" सरस्वति जगन्मातः शब्दब्रह्माधिद्वते। दुष्कर्मकारिणं पापादक्ष मां परमेश्वरि "॥ इति मूकत्वहरम्। अथ मूकत्वहरतिरुपद्मदानं।

" स्वरोपघाती याचां च हर्ता भूकः प्रजायने । वक्ष्यामि तत्प्रतीकारं येनसम्पद्यने खुखम् ॥ वाचां हर्ता गुर्वनुज्ञामन्तरेण वेदादिग्राही, पुस्तकहर्ता च ।

" कुर्यात्स्वर्णमयं पद्मं पलार्डेन तद्र्वतः। यथाविभवतः सम्यक् वित्तशाङ्यं नकारयेत्"॥

तद्देन पलार्देन वेत्यर्थः। पलस्वरूपं वक्ष्यमाणादकस्वरूपं च परिमाणप्रकरणे द्रष्टव्यम्।

> रक्तवस्त्रेण संवेष्ट्य ताझगात्रोपरि न्यसेत्। नाम्रपात्रपरीमाणं पलानामष्टकं विदुः॥ पीतवस्त्रेण संवेष्ट्य पात्रं तत्र विनिक्षिपेत्। आडकद्वितयोन्मानं तिलराशौ प्रयत्नतः॥ उपचारैः षांडशिभराचार्यः सर्वशास्त्रवित्। रक्तचन्दनपुष्पार्थमन्त्रेणानेन पूजयेत्॥

#### पद्मपूजामन्त्रमाह-

" ब्रह्मणे च नमस्तुभ्यं विष्णोरमितनाभिजः।
अतिप्रीतिकरं भानो स्तथा रुद्रस्य चैव हि॥
पूजां मम गृहाण त्वं सर्वक्लेशविनाशन"।
पूजानन्तरकर्तव्यमाह-

आग्नेय्यां दिशि वै होमः कर्तव्यो मन्त्रपूर्वकः समिदाज्यतिलैश्चैव सावित्राष्टाक्षरेण तु ॥

समिडामं प्रकृतीत सर्वरोगप्रशान्नये। आज्यहोमञ्ज कर्तच्य श्रित्रामित्यनया ऋचा॥ तिलानां यत इन्द्रेति व्याहृतीभिरथापि वा। अग्नेरत्तरदिग्मागे कलशस्थापनं भवेत ॥ पूर्वोक्तेन विधानेन वाऽभिषेकादि कारयेत्। प्रणीतामोक्षपर्यन्तं कर्म कृत्वा विधानतः॥ नस्मै हुतवते पद्मं दद्यात् स्मृत्वा चतुर्भुखम् । 'देवानामपि सर्वेषां यतस्तवं प्रीतिकारणम्॥ विशेषतो ब्रह्मणश्च स्रस्वत्या हरेरपि। यत्प्राग्वाचां निरोधेन वैरूप्यं मम देहजम् । स्वरोपघातजं तीवं दुःखं रोगकरं तथा॥ तत्सर्वे नारायन्त्वच ब्रह्मविष्णुशिवाग्रयः। त्रिद्शाद्यश्च ये देवा हविष्मन्तस्तथा सुविं ॥ एवं दत्वा तु तत्पद्ममाचार्यायातिभक्तितः। पृष्ठत स्तमनुब्रज्य स्वरभेदाद्विभुच्यते ॥ एवं पद्मोद्भव:पाह नारदाय महात्मने "।

आग्नेय्यां दिशि वै होम इत्यादि। पद्मस्थापनप्रदेशादागंनेय्यां सिमिद्धोमः। सावित्राष्टाक्षरो मन्त्रः। सच परिभाषायां रोगप्रतिमाद्धानिविधावभिहितः। सिमदाज्यहोमे चित्रं देवानामिति मन्त्रः। अस्य कुत्स ऋषिः। सूर्यो देवता। त्रिष्टुप् छन्दः। आज्यहोमे विनियोगः। चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्थाग्नेः। आपा द्यावाप्यिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगत स्तस्थुवश्च॥ (ते. सं. १-४-४१) मन्त्रः। तिलहोमो यत इन्द्रेत्यनया व्याहृतिभिर्वा भवेत्। यतो इन्द्रेत्यस्य भर्गऋषिः। इन्द्रो देवता। बृहती छन्दः। तिलहोमे विनियोगः।

यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि। मघवञ्छिरिध तव तन्न ऊतथे विद्धिषो वि मृधो जाहि (ते. बा. ३-६-११) त्याहृतीनामृष्यादि नवग्रह्यज्ञे देवतावाहनप्रस्तावे प्रदर्शितम्। होमसङ्ख्या प्रत्येकमष्टोत्तरशतं सहस्रं वा। प्रविक्तेन विधानि । अभिषेक प्रकरणोःक्तेन विधानित । तज्ञास्त्राभिनेद्यग्रह्णान्तिप्रकरणं दिशितम् । प्रणीताबोक्षपर्यन्तिति । प्रणीतापात्रस्थोदकस्य विसर्जनपर्यनं कर्म स्वशाखोक्तिविधिना कृत्वेत्यर्थः । देवान मणि सर्वेषा-जित्यार्भ्य हविष्मन्तस्तथा सुवीत्यन्तः पद्मदानमन्त्रः । इति स्कर्नद्वरं तिलपद्मदानम् । अथ स्वल्वाक्यत्वहरं क्रमेविपाकसङ्कृहे –

" वेदं वा धर्मशास्त्रं वा विकीणीयाकि यो नरः।
अधीनं तस्य नायाति जिह्नायाः स्वलनं भवेत् ॥
अपरिस्फुटवक्ता वा जिह्नायां त्रणवानि ।
कृच्छातिकृच्छौ कुर्वीत चान्द्रायणमथापि च ॥
सूक्तं तमग्निवणीख्यं जेपेबैदायुतत्रयम्।
द्यादिरण्यं विप्रेभ्यो भोजनं च स्वशक्तितः "॥

वेदं वा धर्मशास्त्रं वा विकीणीयादिति। भृतकाध्यापक इत्यर्थः। कृच्छ्रादिलक्षणानि कृच्छ्रप्रकरणे दिशितानि। एतानि व्याधि गुरुलघु-भावेन समस्तानि व्यस्तानि वा योज्यानि। तामग्निवणीमिति सूक्तं स्त्रीस्तनस्कोटहरे प्रदर्शितम्। इति स्वलद्धाक्यत्वहरम्। अथ गद्द-दत्वहरस्रस्वतीदानम्। तच वायुपुराणे-

" वाग्विरोधं गुरोः कृत्वा भवेद्गद्गद्गवाङ्गरः।

तस्य वक्ष्ये प्रतीकारं दानेन किषमाषितम्॥

पत्नेन वा तद्र्वेन तद्र्वार्वेन वा पुनः।

सारस्वतीं तु प्रतिमां कुर्धाद्भुजचतुष्ट्याम्॥

वरदां चाक्षसूत्रं च विभ्रतीं दक्षिणे करे।

पुस्तकं वाऽभधं वामे दधानां हंसवाहनाम्॥

अतिशुभ्रेण रौष्येण क्टस्वर्णेन वाऽऽसनम्।

प्रक्रवीत तथा सम्यक् सौवर्ण पद्मभुत्तमम्॥

कूटस्वर्णेन ताम्रादिमिश्रितेन । रौष्येण कूटस्वर्णेन वाऽऽसनं पीठं विधाय तस्योपरि सौवर्णे पद्मं न्यसेदित्यर्थः । पद्मयोपि तंस्थाप्य देवीं वाकीस्त्रीं परास्। युक्तादामस्रवायुक्तां द्वाबलयक्रेण संवुक्तम्॥ वागीश्वयोदिमन्त्रेण प्रकोत्धीतत्ववहुकैः। स्वेतपुद्धैः संद्वास्यः सत्वत्य विधिष्वेकम्॥

वागीश्वर्यादिमन्त्रेषेत्यादि । यहाग्वद्रत्यविवेत्यानीत्यग्रहपं वागीश्वरीमन्त्रः । स चीन्सादवानुसोगहरे दक्षितः ।

त्राह्मणः सर्वशास्त्रज्ञस्तेन होमं सनाचरेत्।
पायसं जुहुयादष्टशतं शालिमयं तथा॥
जुहुयात्सिमध्श्रापि तथाऽऽज्यं च तिलानिष्।
कृताधिवासनामेनामाचार्याय निवेदयेत्॥
संपूज्य ब्राह्मणं सम्यग्वस्त्रालङ्कारभूषणैः।
मन्त्रेणानेनिविधिवत्माङ्कृताय खुदङ्कृतः॥
'या वक्त्रे ब्रह्मणो देवी या सा वागीश्वरी परा।
ब्रह्मिण्णशिवश्रान्यैः पृजिता सर्ववन्दिता॥
तुष्टा भवतु द्विन द्त्तेनानेन वाक् परा।
वाग्विरोधं गुरोःकृत्वा यन्मे गद्गद्भाषणम्॥
तत्सर्वे क्षपय क्षित्रं ब्राह्मी त्वं लोकपावनीः।
अनुज्ञाप्य ब्राह्मणं तु स्वयं सुजीत बन्धुभिःः॥।

अष्टदातिमिति। अष्टाधिकं दातम्। कृताधिवासनामित्यनेन रात्रौ जागरणं लभ्यते। अतः पूर्वेद्यू रात्राविवास्य जागरणं विधाय प्रातः पुनः पूजियत्वा होमानन्तरं ब्राह्मणाय निवेद्येत्। या वक्त्रेत्यारभ्य लोकपावनीत्यन्तो दानमन्त्रः। इति गद्भद्हरसरस्वतीदानम्। अथै-उम्कत्वहरं द्यातातपप्रोक्ते-

> " विद्यापुस्तकहारी च एडमूकः प्रजायते। इतिहासं रातं द्या द्वाह्मणाय सद्क्षिणम्॥

गुर्वनुज्ञामन्तरेण वेदाद्यध्येता विद्याहारी। उत्पत्तिप्रभृति प्रतिबद्ध श्रोत्रेन्द्रियस्ताद्द्यवागिन्द्रियश्चेडमूकः। इतिहासद्यतं भारतम्। पुरनकदानमञ्चल् स्टन्बहरे पद्धिनः। इत्येडम्कत्बहरम्। अथ स्वलहाक्यत्बहरं धरासानप्रमेके-

> " गुजशारिकयोद्यातासरः स्वितिनारभवेतः । सच्छास्त्रपुरनकं द्यात् सक्ताय सद्क्षिणस्॥

प्रत्येकं शुक्रशारिकाइननं निभित्तं। मच्छास्त्राणि वदाविष्टानि भीमांसादीति। अञापि पुस्तकदांते मुक्रहरोक्तो मन्त्रो प्राह्यः। इति स्वलबाक्षयत्वहरस्। अथ साधारण्येन मुखरोगप्रतिमादानस्। तल्लक्षणं बानुक्तेषु तु रोगेष्वित्यादिना जूलरोगप्रकरणोक्तमेना-त्रापि विज्ञेयम्। पूजाविधानं त्यातक्को देवता तन्नेत्यादिना परि-भाषायां रोगप्रतिभादानविधाने उक्तम्। इति साधारप्येन सुखरोगप्रतिमादानम् । अथ जिह्नारोगप्रतिमादानं दन्तरोग प्रतिमादानश्च। तल्लक्षणं च कर्मविषाकसङ्गहे-

" लम्बाकारों स्थितों जिह्वाद्नरोगों द्विधाहकों "। पूजादीतिकतंद्यनाक लापस्तु परिभाषायां रोगप्रतिभादानिधा-वातङ्को देवना नन्नेत्यादिना निरूपिनः। इति जिह्वारोगप्रतिमादानं दन्तरोगप्रतिभादानं च।

> महार्णवाख्य महित प्रवन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्मरत्नप्रकरेण पूर्ण एकाधिको विंशतिकस्तरङ्गः॥

इति श्री विश्वेश्वरविरचिते मदनमहार्णवे एकविंशस्तरङ्गः

## द्वाविश्स्तरङ्गः

अध नासिकारोगहराणि । कर्मविपाकसंग्रहे-

' लवणस्यापहर्ता तु शीर्णघाणिन्द्रियादिकः। धर्मरस्वरवांश्चेव जायते तस्य निष्कृतिः॥ उद्यमद्यतृचं सम्यक् जपेदष्टोत्तरायुतम्। जुहुयाबक्सर्पिभ्यां रक्तवासांक्षि काश्चनम्॥ द्यादेवविज्ञावां कुर्यात्पूजां स्वशक्तितः।"

उद्यश्च स्वार्षादि परिभाषायां रोगप्रतिमादानिवधी द्रष्टव्यम्। होमोप्यनेन तृचेन। होमसङ्ख्या च द्रशांशः। चरुणा च पृथक् सर्पिषा च पृथक्। वासांसीति बहुवचनात् त्रिभ्यो न न्यूनानि द्यात्। काञ्चनं शक्त्यनुसारेण द्यात्। देवद्विजगवां पूजा देवस्य स्पादेः सुवर्ण तिलकादिभिः पूजा। "आदित्यस्य सदा पूजां तिलकं स्वामिनस्तथा। महागणपतेश्चेव कुर्वन् सिद्धिमवाप्नुया" दिति याज्ञवल्क्य स्मरणात्। स्वामी स्कन्दः। द्विजपूजा स्रक्चन्दन्वासः सुवर्णीदिभिः। गोपूजा आहारदानादिभिः। इति नासिकारोगहरम्। अथ वक्षनासत्वहरं शातातप्रशेक्ते—

" कुक्कुरे निहते चैव वक्रनासः प्रजायते। तेन निष्कः प्रदातव्यो ब्राह्मणाय हिरण्मयः"॥

निष्कस्वरूपं परिभाणप्रकरणेऽभ्यधायि । इति वक्रनासत्वहरम् । अथ नासिकारोगहरमूर्तिदानम् । तल्लक्षणञ्चानुक्तेषु तु रोगेष्वित्याः चारभ्य शूलरोगहरप्रकरणोक्तमेवाञ्चाच्यवगन्तव्यम् । पूजाविधानः न्त्वातङ्को देवता तत्रेत्यादिना परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधावुः दीरितम् । इति नासिकारोगहरमूर्तिदानम् ।

महार्णवाख्ये महति प्रबन्धे मान्धातृनाम्नो मद्दात्मजस्य। सत्कर्मरत्नप्रकरांचितेऽत्र द्याविंश एष प्रथितस्तरङ्गः॥

इति भी विश्वेश्वरविरचिते मदनमहार्णवे द्वाविंदास्तरङ्ग

# त्रयोविंशस्तरङ्कः

अथ नेत्ररोगहराणि कर्मविपाकसमूचयं-

" परदृष्टिविद्यातेन भिषङ्भिध्याचरेण च। कामात्परिश्चयं दृष्ट्वा नेत्ररोगी भवेत्नरः॥ चान्द्रायणं पराकं च पश्चाद्याद्विप्रकोजनम्। कुर्योद्वयं सुपर्णेन चरुणा सर्पिया नथा॥ अष्टोत्तरसहस्रं तु जुहुयाद्वीगद्यान्तये। वर्चोद्दा असिमन्त्रं तु जपेदाज्यं सकाश्चनम्॥ द्याद्विप्रायविधिव क्षेत्ररोगः प्रशास्यति ॥।

भिषङ्मिथ्यादरो भिषङ्मिथ्यावरणम् । चान्द्रायणादि छक्षणानि कुच्छ्रप्रकरणे निरूपितानि । विप्रभोजनिसिति । एतच
भोजनं मुद्गप्रधानम् । " मुद्गान्नं ब्रह्मणं द्यानेत्ररोगापनुत्तय "
इति ब्रह्माण्डपुराणस्त्ररणात् । ययं सुपणं इत्यनया कचा चरु
चृताभ्यां एथक् पृथगष्टोत्तरं सहस्रं जुहुपात् । इयं च कक् नेत्रशूलहरप्रकरणे प्रदर्शिता । वर्चीदा असीति मन्त्रोपि तर्ज्ञव । जपसङ्ख्या तु व्याध्यनुसारेण सङ्म्राचयुत्तान्ता कल्प्या । सकाश्रनाञ्चे
स्वस्वरूपं समीक्ष्य पश्चाद्भाद्मणा्य द्यात् । आज्यावेश्वणमन्त्रस्तु
किरिश्लहरे दर्शितः । इति नेत्र रोगहरम् । अथ नेत्रपूष्यहरं कर्षविपाकसङ्गहे-

" दस्पितिभ्यां प्रवृत्तं तु मैथुनं यो निरीक्षतं । स नेत्रपूययुक्तः स्थादिक्षभ्यामिति मन्त्रतः ॥ जवहोमौ च कर्तव्यौ शक्त्या ब्राह्मणमोजनम् । सहस्रकलशस्नानं रवेः कुर्याद्विजोत्तमः"॥

नेत्रप्ययुक्त इति । साक्षात्पूयं वा अतिप्रचुरतरदृषिका वा पूर्वामित्वभिष्ठीयते। अक्षिभ्या मितीयमुङ्गन्त्रः इयं च ऋक् रोगप्रतिमा-दानविष्ठौ दर्शिता। जपहोमयोः सङ्ख्या व्याधिगुरुलघुभावेनाष्टो-त्तरशताययुतान्ता कल्प्या। जपहोमौचेति च शब्देन पुनरश्री चक्षुरदाहित्यस्य सन्त्रस्य जयहामी खन्नुक्षीयने अर्थ च मन्त्रो जन्म आत्मम इति इन्द्रसन्त्रप्रताचे क्षण्याग्रहीय प्रदर्शितः। जयहोमयोः सङ्ख्या तु पूर्वोक्तिय। रवेः सङ्ख्यालकारनानं महा सीरेण क्रयीत्। महासीरं नाम सूर्यदेषत्या ऋतः स्कानि च। एतेषा-माणीदि परिभाषायां प्रदर्शितम्। इदं च स्नानं सूर्यमण्डलस्य मूर्तेवी क्रयीत्। स्नातीयद्रव्यं च दुग्वाज्यमध्यसुरसपुण्यतीयी दक्षानि यथाशक्तुपपद्मानि। इति नेत्रपूयस्रम्। अथ प्रकारान्तरेण नेत्ररोगहरं शातातप्रवेक्ते-

> '' धृतचोरस्तु पुरुषो जायने नेत्ररोगवान् । उपोष्य संप्रद्यान्दि घृतघेनुं विधाननः "॥

घृतघेनुविधिश्च क्षयरोग प्रकरणे द्रष्टव्यः । इति प्रकारान्तरेण नेत्ररोगहरम् । अथान्धत्यहरम् । अन्धत्वं नात प्रतिबद्धदृष्टित्वं नोत्पाहितनेत्रत्वम् । नक्तान्ध्यत्वं चा । शातातपश्चोक्ते –

> " पितृहा चेतनाहीनो मातृहाऽन्धः प्रजायते । नरकान्ते प्रकुर्वीत प्रायिश्वत्तं यथाविधि ॥

चेतनाहीनो निश्चेष्टो निर्वुडिश्च। अस्यापि वक्ष्यमाणप्रायश्चित्तमेव रोगनिष्कृतिहेतुः। नरकान्तेऽन्धः प्रजायत इत्यन्वयः। प्रायश्चित्त-माह-

> " प्राजापत्यानि कुर्वीत त्रिंशच्छास्त्रविधानतः। व्रतान्ते कारधेन्नावं सुवर्णपलसङ्ख्यया"॥ स्तम्भं रौष्यमयं चैव ताम्रपात्रं च पूर्ववत्।

पलसङ्ख्यया पलेनेत्यर्थः। स्तंभोषि पलेनेत्र। पूर्वविदिति। पले-श्रतुर्भिद्धीभ्यां वा ताम्रपात्रं भवेन्नविभाति परिभाषोक्तप्रकारेणेत्यर्थः। एतच पात्रं वक्ष्यमाण वासुदेवसूर्तिस्थापनार्थम्। पलस्वरूषं परि-भाषायां परिमाणप्रकरणे निरूपितम्। तथा वक्ष्यमाणनिष्क-स्वरूपमपि।

> हेमनिष्केन कर्तव्यो देव: श्रीवत्सलाव्छन:। पटकूलेन संवेष्टय पूजयेत्तं विधानत:॥ नौका दिजाय दातव्या सर्वोपस्कारसंयुता।

नौकेत्युपलक्षणम्। स्तरमा विष्णुप्रतिमः व दानव्या। सर्वां-परकारेति। उपस्कारो नौका दण्डः। सोवि तौषणे एव। तं वासुद्वं विधानतः पूजयेित्युक्तम्। पूजाविधानं परिभादायां किवधानस्य पुरुषसूक्तविधावस्माभिः प्रदक्षितम्। अञार्व क्रमः। नाम्रपात्रे वासुदेवस्ति संस्थाप्य तस्य पुरस्तान्नावं स्वस्मं चेत्रितिक्षिण्य वासु-देवं पूर्वोक्तप्रकारेण समस्यव्ये नोकादिसहितां वासुदेवप्रतिमां ब्राह्मणाय द्यादिति। दानमन्त्रमाह-

> " वासुदेव जगद्रन्य सर्वभूताशयस्थित। पानकाणिवमग्नं मां नार्याश्रिनदृत्स्स् " ॥ इत्युदीये प्रणम्याथ ब्राह्मणं तं विसर्जयन् ।

इत्युदीर्थं मन्त्रझ्चार्यं मितमादिकं दत्या प्रणस्य विसर्जयेत्। अन्येभ्योपि यथाशक्ति विषेभ्यो दक्षिणां दिशेत्। इत्यन्थत्वहरं चेतनाहीनत्वहरं च। अथ नील्लोचनत्वहरं शानानप्रोक्ते-

> " शाकहारीं च पुरुषो जायते नीलछोचनः। ब्राह्मणाय प्रदातव्यं महानीलमणिइयम्॥

इति नीललोचनत्वहरम् । अथ कविलाक्षत्वहरं शातातपशोक्ते-रीतिहृत्कपिलाक्षः स्यादुवोष्य दिवसद्यम् । रीर्ति पलशतं द्याद्लंकृत्य द्विजातये ॥

रीतिनीम ताम्रवकृतिको धातुविशेषः। पित्तलकमुन्युच्यते। पलस्वरूपं परिमाणप्रकरणं निरूपितम्। इति कपिलाक्षत्वहरम्। अथ मन्ददृष्टित्वहरं कमीविपाकसङ्गृहे-

"उच्छिष्टः सन्न आदित्यं पर्येदुद्यन्तमम्बरे । मध्यंगतमथाऽस्तं च यान्तमुच्छिष्ट एव सन् । नक्षत्राण्यथवा चन्द्रं स भवेन्मन्ददृष्टियुक्"। अत्र निष्कृतिः कूर्भपुराणे—

" घृतेन चरुणा नेत्ररश्मेहींनो हुताइांने। जुहुधाद्युतं सम्यगिति शास्त्रविनिश्चयः॥ द्याद्वे रक्तवासांसि विप्राय व्याधिशान्तये। रोगाधिकये चरुग्ताभ्यां प्रत्येक्त स्युतं जुहुयात्। रोगात्पत्वे तर्द्धे चरुणाऽर्द्धे धृतेनेति मिलित्वाऽयुत्तस्य सङ्ख्या पूरणीया। होनमन्त्रस्तु 'उद्यक्तद्यामिन्न' इति तृचः। स च परिभाषायां रोगप्रतिमा दानविधौ द्वितः। अन्नदानं विषेभ्यः स्वशक्तया। वासांसीति बहुवचनात् न्निभ्यो न न्यूनानि। इति भन्ददृष्टित्वहरम्। अथ तिभिरहरं कमैविपाकसञ्ज्ये-

> " देविद्वजगृहे तथिं पुण्यस्थाने च संस्थितम् । प्रदीपं मञ्जाधित्वा तु तिमिरच्याधिमान् भवेत्॥ रूपप्रकाशकै र्मन्त्रै रिमंग्नन्थ्य जलं ततः। गात्राणि प्रोक्षयेत्तस्मान्भक्तो भवति किद्धिवात्॥ सहस्रकलशस्नानमीश्वरस्यापि कारयेत्"।

देवडिजगृह इति । देवगृहे डिजगृहे । पुण्यस्थाने पुराणश्रवणा-दिस्थाने चतुष्य (दि च । रूप्यकाशक वैन्त्रैः । गुण्यचनेन रूप-शब्देन रूप्यचनेन प्रकृष्टप्रकाश्यवानादित्यो लक्ष्यते । अतः सूर्यप्रकाशक मेन्त्रै जलमभिमन्त्र्य गात्राण्यङ्गानि नेत्रप्रधानानि सुखस्थितानि प्रोक्षयेचाय द्रोगनिवृत्तिः । एतदुक्तं भवति । सौरमन्त्रेष्यन्यतमेन सिललमष्टोत्तरश्वतावर्त्योऽभिमन्त्र्य तेन नेत्रप्रधानं मुखं प्रक्षालये-दिति । रूप्यकाशकैरित्यस्यान्योधः । रूप्यकाशकैः नेत्रगततेजः प्रकाशकैः सौरैरन्यश्च मन्त्रैः जलमभिमन्त्र्य तेन नेत्रप्रधानं सुखं प्रक्षालयेदिति । तत्रैको मन्त्र उद्यक्षयतृचः सौरपरिभाषायां रोगप्रतिमादानविधौ प्रदर्शितः अन्यश्च महासौरः परिभाषायां निरूप्तः । तथा पुनरग्निश्चश्चरद्विति क्ष्माण्डहोमे मिन्दामन्त्रयोदे-श्चितः । वर्थो मे देहीति च वयः सुवर्णेति च मन्त्रौ नयनश्चलहरे प्रदर्शितः । वर्थो मे देहीति च वयः सुवर्णेति च मन्त्रौ नयनश्चलहरे प्रदर्शितः । वर्थो मे देहीति च वयः सुवर्णेति च मन्त्रौ नयनश्चलहरे प्रदर्शितः । वर्थो मे देहीति च वयः सुवर्णेति च प्रन्शौ स्तु विकल्पेर ' निति न्यायात् । इति तिमिरहरम् ।

अथाक्षिवेदनाहरगरुडदानं पद्मपुराणे-

" परेषामक्षिरोधेन जायते हाक्षिवेदना। वक्ष्यामि तत्प्रतीकारं ब्रह्मणा भाषितं पुरा॥ पलेन कारघेडम्ना गरुडं विष्णुवाहनम्।
राजनी च तथा पक्षी रत्तवकी सुविस्तृनी॥
कर्तव्यं चाक्षियुग्हं माणिक्याण्यां प्रकत्विनम्।
पाद्योः स्वर्णकटकौ रत्नाम्यां परिजलप्येत्॥
रत्नाम्याक्षिति। रत्नहययुक्तौ कटकौ कुर्यादित्यर्थः।
प्रवेषकं स्वर्णमयं ग्रीवायामपि विन्यसेत्।
नासिकायां च वैड्यं मौक्तिकैः परिकल्पयेत्॥
मौक्तिकैर्युक्तं वैड्यंमित्यर्थः।

वस्त्रैर्नानाविधैनिद्धमलङ्कृत्य शुभाकृतिम्।
स्थापयेतपुरतो विष्णोः शीलर्थं च खगाधिपम्॥
वेदवेदाङ्गकुशालं वेदविद्याविशारदम्।
गन्धपुष्पाक्षते वस्त्रै वृणीत ब्राह्मणोत्तमम्॥
पूजयेतस् शुचिर्भृत्वा गन्धपूष्पाक्षतादिभिः।
होमश्र तत्र कर्तव्यो मन्त्रं स्त्वाचकैः शुभैः॥
यहा गरुडगायत्र्या समिदाज्यतिलादिभिः।
अग्नेः प्रतिष्ठा कार्या तु स्वगृह्योक्तविधानतः॥

विष्णोः पुरत इति । विष्णवालये विष्णोः पुरतः स्थापयित्वैतत्ममें कुर्यादित्यर्थः । अथवा द्यालिग्रामस्य पुरतः कार्यम् । मन्त्रैस्तद्वाचकैरिति । तद्वाचकै र्गक्षप्रकाशकैः । मन्त्रैरिति बहुवचनं स्वस्व
द्याग्वागतमन्त्रोपलक्षणार्थम् । तत्रैको मन्त्रः मनोजवा अग्रमान
इति । अस्य नेमो भार्गव ऋषिः । सुवर्णो देवता । अनुप्रुप छन्दः ।
विहितार्थे विनियोगः "मनोजवा अग्रमान आग्रसी मतरत्पुरम् ।
दिवं सुपर्णो गत्वाय सोमं विज्ञण आभरत्॥ (ऋ मं. ८; ह्व. १००; मं. ८)

गरुडगायत्री। व्यास ऋषि:। ब्रह्मा च। गायत्री छन्दः।
गरुडो देवता विहितार्थे विनियोगः। "पक्षिराजाय विद्महे
स्वर्णपक्षाय धीमहि नन्नो गरुडः प्रचोद्यात्"। समिदाज्यतिलादिभिरित्यादिशब्देन चरुयवब्रीहयो गृह्मन्ते। होमसङ्ख्या च
प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरशतम्। एवं संपूज्य हुत्वा च किं कुर्यादित्यत
आह-

पुण्याह्वःचनं कार्य ज्ञात्मणीवेद्पारगैः।
नस्मै एनवने द्यात् हौरिजीरवर्धमाहृतः॥
मत्त्या सम्पृष्य विधिवत् केपूर्यट हादिमिः।
मन्त्रेणातेन विधिवत् प्राङ्काण खुद्ङ्खः॥

एतच पुण्याह्याचनं दानानन्तरं कर्तव्यम् । दानमन्त्रसाह-

" देवदेव जगनाय रुक्नीप्रियपरायण । वाहनस्य प्रदानेन हर कमीविपाकजम् ॥ अक्षिरोगं जगनाथ नारायण जगन्मय । पुष्पं वा पश्लं वापि वातरक्तमथापि वा ॥ रक्तं वाष्यथ रक्ताक्षं तथाबुद्मथापि वा "। ततो विमृज्य विपेन्द्रं शिष्टेरिष्टैः स्वबन्धुनिः॥ स्नात्वा विपान् भोजयित्वा सुन्ती भवति मानवः।

दानान तरं स्नात्वा पुण्याहवाचनं विधायाज्यावेक्षणं कृत्वा विप्रात् भोजियत्वा वन्धु सिस्साई सुर्ज्ञातेत्यर्थः। पुण्याहवाचनं कार्यामित्यजैव प्राण्य हितम्। आज्यावेक्षणं तु ब्रह्माण्डपुराणे भिहितम्। "अक्षिसंभवरोगाणामाज्यं कनकसंयुतम्। द्याद्विप्राय विधिवत्त-द्रोगस्यापनुत्तये" इति। आज्यावेक्षणमन्त्रस्तु कटिश्लहरे प्रद्शितः। इत्यक्षिरोगहरगरुडदानम्। अथ नक्तान्ध्यहरगोपालदानं ब्राह्मे

" नक्तान्ध्यं जायते तस्य यो गवां नयनद्वये ।
करोति शूलप्रक्षेपं तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम् ॥
विष्णोः श्रीगोपालवेषस्य यथाशक्ति च भक्तितः ।
सुवर्णेन प्रतिकृतिं वेणुवाद्नतत्पराम् ॥
बहीपीडकसंयुक्तां द्विभुजां भुवनोत्तराम् ।
कारियत्वा शुभाकारां प्रक्षात्य शुचिवारिणा ॥
वस्त्रेण वेष्टियत्वा च गन्धमात्यैः समर्वयेत् ।
तण्डुलोपरि संस्थाप्य देवं शक्त्यनुसारतः ॥
आचार्यः सर्वशास्त्रज्ञो वेद्वेदाङ्गपारगः।
पूजां च मूलमन्त्रेण कुर्या देवस्य भक्तितः "॥

शत्त्वनुसारती गन्धमार्त्यः स्वर्षचितिन्यन्यः । पूरां च ज्वन् मन्त्रेणेति । स्वयन्त्रं बारश्चोक्य मन्त्रकान्त्रं-

> " वृन्दामध्यमसम्बाध गोवणी जनसम्बगाः । गोपीजनस्यकाः खुभीवस्थाम् स्वराद्काः ॥ ॥

उद्दतमन्त्रः। पर्ती हुष्णाय शोदिनदाय तेषीका बहुभाष स्वाहा। अस्य नारइ ऋषिः शायरी छन्दः , गोपीलनदह्वसो देवता। विहितार्थे विनियोगः।

> होमश्च तक कुर्वांत सिव्हाज्यतिरुंशि। इदं विष्णुः प्रतिकृष्णु विष्णोर्दुक सितिकसात्॥ मन्त्रा एखोक्तमार्गेण चालेः संस्थापनं भरेत्। जहुपान्मूलमन्त्रेण विधिसम्पादितं चहम्। प्रणीतामोक्षपर्यन्तं कृत्वा देवं प्रपूज्येत्। देवस्य द्धान्नेवेद्यं हितः सर्वे सहन्ततः॥

हदं विष्णवाद्यो सन्ताः क्रमण स्विद्यद्दिश्यमन्त्रा भवन्ती-रयर्थः । समिद्धोमानन्तरं पूर्वोक्तेन मूलमन्त्रेण विधिसम्पादितं स्वगृश्चोक्तपूर्वपक्षचरं हुत्वा पश्चाद्दाज्यादिहोमः कार्यः । होस्र संख्या प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरक्षातम् । इदं विष्णुरित्यस्य कष्यादि नव-प्रहयज्ञप्रकरणे द्शितम् । प्रतिद्वष्णु विष्णोर्नुकामित्यनयोस्तु द्धि तमा कषिः । विष्णुदेवता विष्टुप छन्दः । क्रमेणाज्यतिलयोहों मे विनियोगः । प्रतत् मन्त्रः ।

प्रतद् विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। .यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणे ष्वधिक्षियन्ति सुवनानि विश्वा॥ (त. त्रा. २; ४; ३)

#### विष्णोर्नुक मन्त्रः।

र्विष्णोर्नु, कं, वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिदानि विममे रजांसि। यो अस्कभायदुत्तरं सघस्यं विचकमाणस्त्रेघोरुगायः॥
(ते. सं. १-२-१३)

एवं होमं विधाय स्वगृह्योक्तमार्गेण प्रणीतावमोक्षपर्यन्तं कर्म कृत्वा पुनरापे देवं गोपीजनवल्लभम्।ति प्रपूजयेत् प्रकृष्टं यथा तथा पूजयेत्। अस्यां पूजायां, होमार्थं सम्पादितं हविः नैवेद्यमन्यव महन, ४४ सम्पादितं सर्वभिष पक्षाकादि। एवं तैवेदं इत्वा पञ्चात् सम-नतो देवशिमतः परितो द्यात्। अष्टासु दिखु बिले हरे।देल्यर्थः। पुर्वोक्तकमोनन्तरं कर्तव्यमाह-

ततः शुक्लाम्बरघरः शुक्लमाल्यानुलेपनः। द्वाहोको पूर्वसुखः प्रतियां तां सदक्षिणाच्॥ सन्देणानेन विधिवसः स्कृत्याध भक्तितः।

#### दानमन्त्रमाह्-

" गोविंद् गोपीजनवह नेश कंसासुरप्त त्रिद्शोन्द्रबन्ध । गोवर्डनाद्रिप्रचुरैकहरूत संरक्षिताशेषगवांमनिक ॥ गोचक्षुषञ्चातिनिरोधनेन जाताक्षिमान्द्यं मम नाशयाद्य । त्वदीयदानं हि सुदृष्टरूपं नक्तान्ध्यमेतत्समपाकरोतु"॥ एवं कृत्वा प्रतीकारं गोपवेषस्य दानतः। अविरादेव हि सुवी जायते नात्र संशयः॥

इति नक्तान्ध्यहरगीपालदानम् । अथ कामिलाहरगरः दानं । वृद्यगीतमः-

" कामिली भक्तचोरः स्यात्तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिस्। कुर्याच पक्षिराजानं विष्णोवीहनमुत्तमम्।। सुवर्णेन यथाशक्ति पक्षयोमौक्तिकद्रयम्। नासिकायां तथा वज्रमुत्तरीयं च राजतम्।। एवं कृत्वा गरुतमन्तं घृतद्रोणोपरि न्यसेत्।

द्रोणलक्षणं परिमाणप्रकरणे द्रष्टव्यम् । श्वेतवस्त्रेण संवेष्ट्य श्वेतमात्यैः समर्चयेत् ॥ सर्वशास्त्रार्थतत्वज्ञो वैष्णवो धर्मपाठकः। ब्राह्मणस्त्वर्चितो भत्तया यजमानेन शक्तितः॥ उपचिति योड्याभि डिज्यस्य चेत्रायाः

कितं पक्षिपत्। सरमानतिनिः यावत्। वृत्ता वादाः। स्वन-दस्त्रादिभि विजनभयभ्येदिन्यन्ययः

> आहेत्यां दिशि होस्य कल्ड्यः सावेडहे जुने सिम्हाच्यतिहेर्नच प्रमाण निम्बः स्तृताः। सन्त्रो गरुडणायको समिद्। प्रमाहती प्रचेत्।। निस्होमो व्याहृतिभिस्तनः स्विष्टकृतं जेपेत्।

आग्नेय्यां दिशीत्यादि। गर्ववृत्तास्यानादांग्रद्याम्। तामनकृत्या त प्रतिद्वयसप्रोत्तरशानम्। गर्ववर्त्यत्री त्वक्षिवद्वाहरगर्वदाने दिशिताः स्विष्ठकृतं जोत्। स्विष्ठकृतंत्रः स्वस्वग्रद्योत्तः-प्रकारेण। तत्र कथन स्विष्ठकृद्योग्धनारः कृष्माण्डयकरणे दृष्टव्यः।

> स्थापये दव्रणं कुम्भं श्वेतवस्त्रेण वेष्टयेत् निक्षितेत्पश्च रत्नानि मृत्तिकापि च रेष्चनम् । अश्वस्थानाद्गजस्थानाद्वत्मीकात्सङ्गमाद्भदात् पश्चत्वक्पह्ववानि स्युः पृरयेत्तीर्थवारिणा।

स्थापयेदवणं कुम्मिनि। अत्र पाठकमो न विवक्षितः। अतो होमात्पूर्व गरुडपूजासमय एव तद्दन्तरं वा ईशान्यां दिशि-कुलशं स्थापयेत्। रोचना गोरोचना। पश्चत्वगाम्राश्वत्थवरप्रक्षो-दुम्बराणाम्। पल्लवान्यपि तेषामेव। अस्मिन् कलशे नवग्रहयज्ञ-प्रकरणोक्तैर्वारुणमन्त्रे वरुणाय नम इति नाममन्त्रेण वरुणमावाद्य संपूजयेत्। एवं गरुडपूजाकलशस्थापनहोमानन्तरं कर्तव्यमाह-

तेनाभिषेकं कुर्वीत आपोहिष्ठादिभिः कमात्। हिरण्यवर्ण इति च पवमानेन चैव हि॥

आयोहिष्ठामयोभुव इति च हिरण्यवर्ण इत्याद्यो मन्त्राः परि-भाषायां रोगप्रतिमादानविधौ द्रष्टव्याः। पवमानेन 'स्वादिष्ठये' ति स्केन 'पवमानः सुवर्जन' इत्यनुवाकेन च। तत्र स्वादिष्ठयेति स्कं वाण्ड्रोगहरपृथ्वीदाने इक्टम् । वनमानः सुवर्जन इत्यद्या-कर्तु राणहोसप्रकरणे दिशितः । एवसभिवेकाणन्तरं विं कुर्यादित्यत आह-

इति कामिलाहरगरुडंदानम् । अथ केकराक्षत्वज्ञामनं । ज्ञातात-पप्रोक्ते-

> तरक्षौ निहते चैव जायते केकरेक्षणः। द्याद्रत्नमधीं धेनुं स तत्पातकशान्त्ये॥

तरक्षर्मृगादनः। रत्नवेतुविधिस्तु क्षयरोगहरे घृतधेतुप्रसङ्गे दर्शितः। इति केकराक्षत्वहरम्। अथ पिङ्गलेक्षणत्वहरं शातात-पप्रोक्ते-

> मार्जारे निहते चैव जायते पिङ्गलेक्षणः। तेन चैडूर्यरत्नानि दातव्यानि स्वशक्तितः॥

रत्नानीति बहुवचनं त्रिभ्योऽन्यूनत्वप्रतिपादनार्थम्। स्वराक्तित इति । त्रिष्वपि तेषु मूल्यगतालपत्वबहुत्वचोतनार्थे त्रिभ्योप्यधि कसङ्ख्याचोतनार्थे च। इति पिङ्गलेक्षणत्वहरम् । अथ नेत्ररोग हरतपेणम् । तत्रायं वैदिकमन्त्रसम्प्रदायः । तचथा । उचन्नचेति तृचेन पच्छोद्धर्चरा ऋक्षाः सार्द्धक्षरास्ततस्तृचेनेति । पूर्वोक्त- मार्षांचन्न सौक्यों के भिन्नी स्थापने । उधन्ने देनि मृत्यस्य काण्यः प्रकापन कविः । स्यों देवना । अनुदूष् इन्दः । नपेण चिलियोगः ।

ॐ उचन्नय मित्रमहः ॐ सूर्य तर्यामि। ॐ आरोह नुसरां दिवं ॐ सूर्य तर्पयामि। ॐ हृद्रोगं मम ॐ सूर्य तर्पयामि। ॐ हरिमाणं च नाराय ॐ सूर्य तर्पयामि। ॐ रापणाकासु दश्मित ॐ सूर्य तर्पयामि। ॐ सूर्य तर्पयामि। ॐ सूर्य तर्पयामि। ॐ हरिमाणं निद्ध्मिस ॐ सूर्य तर्पयामि। ॐ हरिमाणं निद्ध्मिस ॐ सूर्य तर्पयामि। ॐ इत्गाद्यसादित्यः ॐ मूर्य तर्पयामि। ॐ विश्वेन सहसा सह ॐ सूर्य तर्पयामि। ॐ द्विषत्ने सहां रन्ध्यन् ॐ सूर्य तर्पयामि। ॐ द्वो अहं द्विषते रधं ॐ सूर्य तर्पयामि। इति पच्छः। अथाईचित्रः। ॐ उचन्नय मित्रमह आरोहन्तुत्तरां दिवं ॐ सूर्ण । ॐ हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाराय ॐ सूर्ण रोपणाकासु द्ध्मिस ॐ सूर्ण। ॐ अथां हारिद्रवेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु द्ध्मिस ॐ सूर्ण। ॐ अथां हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि द्ध्मिस ॐ सूर्ण। ॐ उद्गाद्य-मादित्यो विश्वेन सहसा सह ॐ सूर्ण। ॐ द्विषतं मश्चं रत्थ्यन् मो अहं द्विषते रधंम् ॐ सूर्ण।

### इत्यर्डचेशः। अथर्क्शः।

ॐ उद्यक्तद्य मित्रमह आरोहन्तुत्तरांदिवम् हृद्रोगं ममसूर्य हरि-माणं च नादाय ॐ सूर्यं नर्पयामि। ॐ शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु द्ध्मसि अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि द्ध्मसि ॐ स्०। ॐ उद्गाद्यमादित्यो विश्वेन सहसा सह द्विषन्तं मद्यं रन्धयन् मो अहं द्विषते रधंम् ॐ स्०।

इति ऋक्दाः। अथ सार्द्धक्दाः

ॐ उद्यक्तद्य मित्रमह आरोहन्तुत्तरां दिवम् हृद्रोगं ममसूर्य इरिमाणं च नाद्याय शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि ॐ स्०।ॐ अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दध्मसि उद्गाद्यमा-दित्यो विश्वेन सहसा सह द्विषन्तं मद्यं रन्धयन् मो अहं द्विषते रधम् ॐ सूर्य०। एवं तृचेन पुनरिष हि:। अस्य मकलस्यापि तर्पणप्रयोगस्यं व्याध्यनुसारेणाष्टाविद्यातिरष्टोत्तरद्यतमित्याद्यावृत्तिः कल्पनीया। अत्र तर्पणे रक्ताक्षतरक्तपुष्पाणि ग्राह्याणि। अयं तर्पणप्रकारो न केवलं नेत्ररोगहरः अपि तु ज्वरहरोपि। इति नेत्ररोगहरत्पणम्। अथ कामिलारोगप्रतिमादानम्। तल्लक्षणं कर्मविपाकसारे-

पीताङ्गः कामिलारोगः कपालमुसलान्धितः

पूजाविधानं त्वातङ्को देवता तंत्रत्यादिना परिभाषायां रोगप्रति-मादाभविधावाख्यातम्। इति कामिलारोगहरप्रतिमादानम्। अथ साधारण्येन नेत्ररोगप्रतिमादानम्। तल्लक्षणं कर्मविपाकसारे-

अक्षोक्षरोगस्तूणीरपाद्यभृद्वरदाभयः।

पूजादीतिकर्तव्यताकलापस्तु परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधा वातङ्को देवतेत्यादिना दर्शितः । इति साधारण्येन नेत्ररोगप्रतिमा-दानम् ।

> महार्णवाख्ये महति प्रवन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मज्ञत्यः। सत्कर्मरत्नौघचिते गतोयं ख्यातस्त्रयोविंशतया तरङ्गः॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिते मद्नमहार्णवे त्रयोविंशस्तरङ्गः

### चतुर्विशस्तर्दः

अध इणेरोगहराणि कर्नाचपानसूहे-

नातापित्युरूणां च देवब्राधणयोग्नया। शृशोति निन्तं दुव्या यः सर्गोभयां तत्य गांशितम् ॥ पृथं च श्चरसम् सान्तिः दुव्युवनुष्टयात् । हिरण्यरक्तवस्त्राणां दानाद्वाद्यामं।जनात् ॥ जपाद्योगाच भवति सीर्मञ्जेण शक्तितः॥

शक्तिन इति सर्वश संवध्यते। अध कृष्ट्रेष्ट्यपि शक्त्यनुसारेः शजारत्यपराकवानद्रायणाद्दि प्राचाणिः। एतह्रभणानि कृष्ट्र-प्रकरणे प्रदर्शिताति । हिरण्यादिद्यानम्यपि शक्त्यक्ष्मारेण कुर्वीतः जपहोसश्च सौरमन्त्रेणाष्ट्रेत्तर्शतादिः कार्यः । सौरमन्त्रश्चायनय-तृचः । अस्य ऋष्यादि नेशरोगहरत्रपणे दक्षितम् । इति कर्णपृथ शोणितहरम् । अथ कर्णकृषिहरं दमिविपाकसञ्ज्ये-

सर्वाचारविहीनस्तु प्रेतश्राद्धादिभोजनः।
स भवेत्कृभिकर्णस्तु तत्पापस्यापनुत्तये॥
द्याबीलवृषाणं च यथोक्तविधिना नरः।
नीलवृषलक्षणं भगन्द्रवणेऽभिहितस्विधानतः

" वृषदाने शुभोऽनड्वान् सशुक्लाम्बरकाश्चनः" इत्यनेन प्रकारेण। वृषदानमन्त्रस्तु नवग्रह्यज्ञे प्रदर्शितः। इति कर्णकृमिरोगहरम्। अथ वाधिर्यहरम्। शातातपप्रोक्ते-

> स्वसृवाती च बिधरो नरकान्ते प्रजायते। तेन कार्य विद्युध्यर्थ यतिचान्द्रायणत्रयम्॥ व्रतान्ते पुस्तकं द्यात्सुवर्णपलसंयुतम्। ब्राह्मणाय चतुर्वेद्विदे वस्त्रेण संयुतम्॥ इमं मन्त्रं समुचार्य ब्राह्मणं तं विसर्जयत्। इमं मन्त्रं समुचार्य प्रस्तकं द्यादिसन्वयः।

तमेव दानमन्त्रमाह-

' सरस्वति जगन्मातः शब्दब्रध्याघेदेवते । दुष्कर्मकारिणं पापं रक्ष मां परमेश्वरि ?॥

यतिचान्द्रायणलक्षणं कृच्छ्रप्रकरणे पलप्रभाणं परिमाणप्रकरणे चाभिहितम्। इति बाधिर्यहरम्। अथ कर्णकुञ्जत्वहरम्।

शातातपत्रोक्ते-

शय्यां द्यात्स विषाय सोपवानां सत्तिकाम्।

श्यादानमन्त्रस्तु नवग्रहयज्ञप्रकरणे दक्षितः। इति कर्णक्रव्जत्व-हरम्। अथ कर्णरोगप्रतिमादानम्।

तल्लक्षणं कर्मविषाकसारे-

कर्णरोगः क्वणद्धण्टः सकपालो जपन् स्थितः॥ प्जाविधिस्तु परिभाषायां रोगप्रतिमादानविभावातङ्को देवता

तत्रेत्यादिनाऽऽच्यातः। इति कर्णरोगहरप्रतिमादानम्।

महार्णवारूये महित प्रधन्ये। मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य॥ सत्कर्भरत्नोपचिते गतोयं। स्यात अतुर्विद्यातया तरङ्गः॥

इति श्री विश्वेश्वरविरचिते मदनमहार्णवे चतुर्विज्ञास्तरङ्गः

## पश्चिद्यस्तरङ्गः

अथ कण्डरोगहराणि। शानानपशक्ते-

अश्वे वितिहते चैव वककण्ठः प्रजायते। प्राजापत्यानि चत्वारि सप्तथान्यानि चोत्सृजेन्॥ शतं पलानि द्याच चन्दनं स विजायते।

प्राजापत्यस्वरूपं कुच्छ्पकरणें बोखव्यम्। इति वक्रकण्ठराग-हरम्। अथ दीधगलत्वहरं शातानपप्रोक्ते -

वक्घाती दीर्घगलो द्याहां घवलां ग्रुनाम्। गोदानमन्त्रो नवग्रहयज्ञपकरणे दक्षितः इति दीर्घगलत्वहरम्। अध कण्ठरोगहरं ब्रह्माण्डपुराणे-

> अभक्षभक्षद्योषात्तु कण्ठरोगः वजायते । कृच्छ्रत्रयं प्रकृतीत द्यादेनुं सद्क्षिणाम् । द्याद्ये कण्ठरोगाणां कम्बलं कमलोद्भव ।

कुच्छ्रसणं कुच्छ्रपकरणे दर्शितम्। धेनुदानमन्त्रस्तु नवग्रह-यज्ञप्रकरणेऽभिहितः। कम्बलदानमन्त्रस्तु-

जणीच्छादन छोकानां शीतवातभवापह । सर्वदुःखक्षयो यस्मादनः शान्ति प्रयत्छमे ॥ इति कण्ठरोगहरम् । अथ विकृतस्वरत्वहरम् । शातातपप्रोक्ते

" उष्ट्रे विनिहते चैव जायते विकृतस्वरः। स तत्पापविद्युध्यर्थे कृच्छ्रमेकं चरेन्नरः॥ कर्पूरस्य पलं द्यात् क्षरद्रव्याणि शक्तितः।

कुच्छ्रपलयोः स्वरूपं परिभाषायां तत्तत्प्रकरणेऽभिहितम् । कर्षूर दानमन्त्रस्तु—

> कर्पूरं रुचिरं विप्र गृहाणेमं सुपूजितम्। पुण्यगन्धस्थिता सा मे कमला प्रीयतामिति॥

इति विकृतस्वरहरम्। अथ कण्ठरोगप्रतिमादानम्। तळक्षणं कर्मदिपाकसारे-

> कण्ठरोगः करालास्यो हिसुजः पाशकुन्तवृक् । कपालमालादुर्दशः सोष्णीषो हारभूषणः॥

पूजादीतिकर्तव्यताकलापस्तु परिभाषायामाताङ्को देवता तजे-लादिन। रोगप्रतिकादानविधौ दर्शितः। इति कण्ठरोगप्रतिकादानम्।

> महार्णवाख्ये सहित प्रबन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्मरत्नप्रकरेण पूर्णे पूर्णस्तरङ्गः चल्छ पश्चविंदाः॥

इति श्री विश्वेश्वरविरचिते मद्नमहार्णवे पश्चविदास्तरङ्गः

## षड्विंशस्तरङ्कः

अय पाणिरोगहराणि शानानपदोन्ह-

पारावने च निहतं पीनपाणि: प्रजायने : पारावतं स सौवणं पद्यानिष्कमात्रकम् ॥

निष्कप्रकारः परिमाणप्रकरणेऽभिहितः। इति पीतपाणिहरम्। अथ हस्वपाणित्वहरं शातानपप्रोक्ते-

> कन्द्रम्लस्य हरणात् ह्रस्वपाणिः प्रजायते । देवनायतने कुर्या दुचानं तस्य ज्ञान्नये ॥ चान्ह्रायणं च कुर्वीत ब्रह्यक्कं विद्यानतः ।

चान्द्रायणब्रह्मकूर्चयोविधानं कृच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि । इति हस्य-पाणित्वहरम् । अथ स्विन्नपाणित्वहरं ज्ञातानपप्रोक्ते-

> क्षारहारी च पुरुषः स्वित्रपाणिः प्रजायने । सद्याचैव विप्राय काश्मीरं तु प्रज्ञयम् ।

काश्मीरं कुङ्कुमकेसरः। तद्दानमन्त्रस्तु विकृतस्वरहरोक्तः कर्पृर-दानमन्त्र एव। तत्र कर्पृरं कविरमित्यत्र काश्मीरं रुचिरमित्यहः कार्यः। पलस्वरूपं परिमाणप्रकरणे निरूपितम्। इति स्विन्नपाणित्य-हरम्। अथ भुजस्तम्भद्दामनं ज्ञानापप्रोक्ते-

> अयोनौ चैव गमनात् सुजस्तम्भः प्रजायते । सहस्रकलशस्मानं शम्भोः पूजा वथाविधि ॥ चान्द्रायणस्याचरणा तसकुच्छाच विष्कृतिः ।

ईश्वरस्य सहस्रकलशास्नानप्रकारः पूजाप्रकारश्च कद्रविधांन अभि-षेकप्रकरणे निरूपितः। तत्र स्नाने च रुद्रानुवाकं। मन्त्रः। चान्द्रायण नप्तकृच्छ्योर्लक्षणं कृच्छ् प्रकरणे प्रदर्शितम्। इति सुजस्तम्भशमनम्। अथ कुनखित्वहरं शानातप्रमोक्ते-

> कुनखी नरकस्थान्ते जायते विप्रहेमहृत्। स सुवर्णपळं द्यात्कृत्वा चान्द्रायणत्रयम्

कुनन्ती जावत इत्यन्वगः। पलचान्द्रायणयोर्छक्षणं तत्तत्प्रकरणेऽ भिहितस्। इति कुनिवित्वहरम्। अथ पाणिरोगहरप्रतिमादानम्। तह्यक्षणं चानुक्तेषु तु रोगेष्वित्यादिना शूलरोगहरप्रकरणोक्तमेवा-चाष्यनुसन्धेयस्। पूजािविधानं तु परिमाषायामातङ्को देवता तत्रे-लादिना रोगप्रतिमादानविधौ निरुपितम्। इति पाणिरोग प्रतिमादानम्।

> भहार्णवाख्ये महित प्रवन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्भरत्नप्रकरेण पूर्णे। षड्विंश एष प्रथितस्तरङ्गः॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिते मद्नमहार्णवे षड्विंदास्तरङ्गः

#### िसविश्रास्त्र इः

अय भूम्पति एक सामाध्योक्त-

उद्दयां सिनं स्ट्रा जाएन स्थिते हते.

गांस्त्रयावपयां छक्ष कुच्छ्यकर्णे जिस्तिम् इति कृमिला-दरत्वहरम् । अय हृत्कृमित्वहरं जानानय्योक्ते-

> अभक्षभक्षणे चैव जायन्ते हुमयां हुदि। ययावत्तविह्युध्यथेनुपोष्यं भोष्मपञ्चकन् ॥

यथावत् व्रताङ्गज्तव्यविद्शान्तवित्य । कार्नि-कशुक्लेकाद्द्याद्धिः भाषद्धक्षे श्रीदृद्याद्धिः व। पश्चदिनानि भीष्मपश्चकमित्युच्यते। इति हृत्कृभिहरम्। अथ कृभिकुक्षित्वहरम्। कमीविपाकसमुचये-

गजे विनिहते चान्वे कृमिकुक्षिस्तु जायते। नथा

> मृते भर्तिरे या नारी नीलं वस्त्रं प्रधारयेत्। सा मृता नरकं याति कृभिकुक्षिस्ततः परम्॥

ततः परं नरकोपभोगानन्तरम् । मानुषदारीरमासाद्येत्पर्थः।

स नीलवृषभान् पश्च द्याचान्द्रायणवतम् । कुर्यात्रिंशत्किजा भोज्या द्याच्छत्तया तथौषधम् ॥

नीलवृष्ठक्षणं भगवणहरेऽभिहितम्। वृषभदानमन्त्रस्तु नवग्रह-यज्ञप्रकरणेऽभिहितः। चान्द्रायणस्थरूपं तु कृच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि। औषधं कृमिक्रक्षिहरत्वेन वै किशास्त्रोक्तम्। इति कृमिक्रक्षित्व-हरम्। अथ कृशोद्रहरं शातातप्रोक्ते-

> भुक्त्वा चारपृश्यसंस्पृष्टं जायते तु कृशोदरः। त्रिरात्रं वैष्णवं कुर्यात् पातकाहै स मुच्यते॥

वैष्णवं विष्णूइँशेन क्रियमाणं व्रतमुप्यासात्मकं कुर्यादित्यर्थः। इति कृशोद्रत्वहरम्। अथोद्रगुन्महरम्। शातातप्रयोक्ते- इक्षोर्विकारहारी च भवेदुद्रगुन्मवान् । गुडधेनुः प्रदातव्या तेन तद्योषशान्तये ॥

गुडघेनुविधिस्तु अयरोगप्रकरणेऽभिहितः। इत्युद्रगुन्महरम्। अथ वातगुन्महरम्। कर्मविपाकसङ्हे-

गुरुप्रत्यर्थितां यातो गुन्मवान् जायते नरः। गुन्मबान् वातगुन्मवानित्यर्थः।

> आचरेत्तिवृत्यर्थे मासमेकं पयोवतम् ॥ सुश्रामित्वेन सूत्तेन प्रत्यृचं चरुसर्पिषा। जुहुयाद्युतं सम्य ग्वात आवात भेषजम्॥ एतत्सूक्तं जेपेइया दब्रदानं च शक्तितः।

पयोव्रतस्वरूपं क्षुच्छ्रप्रकरणे सञ्जुपवर्णितम् । सुश्रामित्वेति पश्चवेस्य प्राजापत्यो यहमनाञ्चन क्रषिः। यहमग्री देवता । त्रिष्ठुप् छन्दः।
अन्त्यानुष्ठुप् । होमे विनियोगः । मुश्चामेति पश्चचैसूक्तम् ।
सुश्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञात्यक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्। ग्राहिजीग्राह यदि वैतदेनं तस्या इन्द्राग्री प्र सुनुक्तमेनम् । यदि क्षितायुर्यदिवा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव। तमा हराभि निर्कत्वपस्था
द्रुपार्षमेनं शतशारदाय। सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषाहार्षमेनम्। शतं यथेमं शरदो न यातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम्।
शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताञ्छतम् वसन्तान् । शतमिन्द्राग्री सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः। आहार्षे
त्वाविदं त्वा पुनरागाः पुनर्भव । सर्वोङ्ग सर्वे ते चक्षुः सर्वमायुश्च
तेऽविदम् । (ऋ मं १० स १६१) च्ह्मिर्षिति । च्ह्णाऽयुतं सर्पिषा
चायुतम् । स्वस्ति नः वात आवातु भेषज मिति तृचस्य सूक्तस्य
वायन उन्न क्रषिः। वायुर्देवता । गायत्री छन्दः । जपे विनियोगः।
जपसङ्ख्याप्ययुत्रमेव ।

" वात आवातु भेषजं राभ्भु मयोभु नो हृद्। प्रण आयुंषि तारिषत्। १। उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा। सनो जीवातवे कृषि।२। यददो वात ते गृहेऽ ३ मृतस्य निधिहितः तातो नो देहि जीवसे। ३ इति वात आवातु इति सक्तम्। (ऋ. मं. १०; स. १८६).

इति वानगुन्मन्त्य अय गुन्नन्तिमानसङ्गेषदायुगाने । युन्ती स्टाहन्यम्बारे । अत्र शानियासान्याम् वीधारहाः –

> सीवमे राजनं नामंग्रहेनसांस्थनापि वा । पदाकेम्लेन बाप्टेन गणेशं शक्तिनः नगः । पुष्करं करपंथकेनं सीवमे सीचाम् एमः

उप्समित्यादि एउन्हानियादी इडच्यन्।

आन्तुं च कल्पयेत्तस्य यथा देवा विनिमितः ।

यथा येन सुवर्णन देवो गणको निर्मितन्त्रेदासुविभ व्यव्हर्ण-

सागद्दीपदीनं च करण्येनाच गुन्यवादाः चन्द्रनात्पवस्त्राचैः पूजिनं हं विनायकम् ॥ सहिरण्यं ब्राह्मणाय स्वदात्तया पूजिनाय च । कृतहोसाय शान्ताय सर्वशास्त्रार्थवेदिने ॥ मन्त्रेणानेन विधिवहक्षिणाभिष्ठावाय च ।

द्यादिति शेषः। विनायकं वश्यमाणमन्त्रैः पूजियत्वा नैरेव होममप्याज्येनाष्टोत्तरशतादिसहस्रान्नं व्याध्यनुसारेण विधाय तनस्तं विनायकं स्वशक्त्यनुसारेण हिरण्योपनं ब्राह्मणाय द्या-दित्यर्थः। दानमन्त्रमाह—

> " विनायक गणेशान सर्वदेवनमस्कृत । पार्वतीनन्दन मम गुन्ममाशु विनाशय "॥ कृतेनानेन दानेन नीरोगो जायते नरः।

विनायकपूजायां होमे च मन्त्रः। तत्र गायत्री विनायकशान्तौ दर्शिता। तथान्ये विनायकप्रकाशका मन्त्रा नवग्रहशान्तौ निरू-पिताः। तथान्येपि विनायकप्रकाशका मन्त्राः स्वस्वशाखोक्ता ग्राह्याः। इति गुन्महरविनायकदानम्। अथ गुन्मप्रतिमादानम्। तह्नस्रगं कमविपाकसारे-

गुन्मः कुञ्चितसर्वाङ्गो दण्डधारी भयङ्करः। दधानः किङ्किणीमालां बद्धकेशो हिलोचनः॥ पूजादीनिकर्तयमा तु परिकाषायां रोगधिनिमास्किधियावातङ्गो देवता तथेत्यादिमा विद्यपिता। इति शुन्तकिद्यास्य । अ**७** यकुरद्वीह जलोदरहरं हातानय्योक्ते-

गर्भगातनमा रोगा यक्त्रकीहज्लोद्सः।
तेषां प्रशासनाथीय मायस्त्रितिसदं स्मृतम्॥
एतेषु द्दादिमाय जलवेदुं विधानतः।
सुवर्णरीय्यतालाणां पल्लयस्थानस्थिताम्॥

प्रायिश्वत्तिमितं स्मृतिमिति। इदं लर्माविपाके सामन्यप्राप्तं षड्डार्षिक-नित्यर्थः। एतच पड्डार्षिक साद्योगिश्चात् च्लूद इत्यनेन परिभावायां द्वितम्। प्रायिश्वत्तप्रकारोपि परिभावायानेव। जल्लेष्ठविधानं तु क्षयरोगहरघेलुविधानप्रसक्ते द्वितम्। पलत्रयस्मिन्वति। स्वर्णस्यैकं पलं रजतस्यैकं तथा ताक्रस्या पीति मिलित्वा पलत्रयं। तेन युक्तम्। पलतक्षणं परिमाणप्रकरणे द्रष्टन्यम्। इति यकृत् प्लीहंजलोदरहरम्। अथ प्लीहोद्रहरं। कमिविपाकसङ्कहे-

भृतकाध्यापको यस्तु कन्याद्षणतत्परः।
प्लीहवान् स भवेडिप्रो जपेच्छ्रीसूक्तमत्र हि॥
अयुतत्रयसंख्याकं प्लीहोद्रविस्क्तये।
प्रत्यृचं च भवेडोमश्रक्णा सर्पिषा पृथक्॥

श्रीसूक्तस्य कष्यादि नासिकात्रणहरप्रकरणेऽभ्यधायि। होमस्तु व्याधिशक्तयायनुसारेणायुतत्रयमईद्शांशो भवति। इति प्लीहो-दरहरम्। अथोदरव्याधिहरं कमीविपाकसञ्ज्ये-

यो ब्रह्मविष्णुरुद्वाणां भेद्मुत्तमश्रावतः।
स भवेदुद्रव्याधिपीडितो मुवि मानवः॥
कुर्यात् कुच्छूं चातिकृच्छूं चान्द्रायणमथापरम्।
सहस्रकलशस्नानमीश्वरस्य तु कारयेत्॥
जपेद्युतसङ्ख्याक मुचन्नयत्चं तथा।
आतेपितरिसूक्तं च घृतेन चरुणा पृथक्॥

अद्योत्तरभक्तं हि ज्ह्याच हनः परम्। मयुनाऽऽज्येन संयुक्तं हिरण्यं दानिनो दिशन्।

प्राजापत्यकुच्छादिलक्षणानि कृच्छप्रकरणे इष्ट्यानि सहस्य-कलकारमानं दानकृष्णः अस्य त्वापादि कृविधाने इष्ट्यमः उच्चस्य तृचस्यापादि परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधाः। आते पितरित्यस्य त्वापादि ऋग्विधानाक्ताऽसाध्यमवरोगहर् <u>मथु</u> नाज्येन संयुक्तं हिरण्यमिति। त्रीण्यपि पृथक् पृथक् द्यात्। अथवा हिरण्यं प्रधानं मधुसपिषी अङ्गं। यथा पृथक् पृथक् दीयते तहानम् मन्त्रा अपि पृथ्येव। तत्राज्यदानमन्त्रहिरण्यदानमन्त्राः प्रायश्चित्तोः पक्रमण्डतौ दिश्वाः। मधुदानमन्त्रस्तु सक्कश्वासहरे यदा तु हिरण्य प्राधान्येन मधुसपिषी दीयते तदा केवलहिरण्यदानमन्त्र सेवे। चार्यं मध्याज्योपतं हिरण्यं तुभ्यमहं संप्रद्दं इति प्रयोगः कार्यः। इत्युद्रव्याधिहरम्। अथ जलोद्रहरं कर्मविपाकसङ्कहे-

राज्ञा वा ति त्रयुक्तेन नियुक्तो धर्मनिश्चये।
पुराहितः प्राङ्किवाकः सिववो वाऽन्यथा चरेत्॥
जलोद्रत्वं प्राप्नोति तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम्।
पयसा वर्तयन्मासित्रतयं व्रतस्तमम्॥
सहस्रकलशस्नानं महादेवस्य चैव हि।
भोजयेच शतं विप्रान्सच्यते किल्बिषात्ततः॥

पयोव्रतलक्षणं कृच्छ्रप्रकरणं द्रष्टव्यम्। सहस्रकलकारनानं कान-रुद्रेण। अस्य त्वार्षादि तथा स्नानविधिश्चरुविधाने प्रदर्शितम्। इति जलोद्रहरम्। अथ जलोद्रहरमकरदानम्। तत्र निदानं पद्मपुराणे-

उद्रव्याधियुक्तस्तु भवेद्भवेद्भनागमे । उद्रव्याधिर्जलोद्रव्याधिरित्यर्थः । अत्र निष्कृतिमाह बौधायनः

> कुर्यात्तु मकरं सम्यग्राजतं ताम्रमेव च। पलत्रयेण द्वाभ्यां वा यद्दैकेन शुभाकृतिम्॥

पुच्छे रत्नानि देयानि कर्ि रौप्येण कारयेत्। नेचे स्वर्णसये कार्ये जिह्नां रीत्या प्रकल्पयेत्॥ पादयोः प्रक्षिपेत्तत्र घृतपात्रं पुरो हयोः।

यदा ताम्रेण निर्धिनो मकरस्तदायं विशेषः। किं रौप्येण कार्ये दिनि । शिष्टं पक्षद्वयेषि समानम् । रीतिः पित्तळकाख्यः । पाद्योः पक्षिपेदिनि । अग्रिमपाद्बयस्य पुरतो घृतपात्रद्वयं प्रक्षिपेदित्यर्थः ।

> कृष्णबस्त्रेण संवेष्ट्य चन्द्रनागम्चितम्॥ ताम्ने तु जलपात्रे तु स्थापयेन्मकरं शुमम्। ब्राह्मणं वृत्तसम्पन्नं वृद्धं दान्तमलोलुपम्॥ बस्त्रैः कटककेयूरैः पूजयेदङ्गलीयकैः। होमो वरुणदैवत्यै र्मन्त्रैः कार्यो यथाविधि॥

वरणदेवत्यैरिति बहुवचनं स्वस्वशास्त्रोक्तवारणमन्त्रप्राप्त्यर्थम् । लत्र वरुणप्रकाशका मन्त्राः 'त्वं नो अग्ने तत्वायामी' त्याद्यो मन्त्राः नवग्रह्यज्ञप्रकरणेऽष्टदिक्पालावाहनप्रस्तावे दर्शिताः । होमसङ्ख्या त्वष्टोत्तरशतम् । द्रव्यमाज्यम् । होमश्च वरुणपूजां मकरपूजां च विवाय स्वगृद्योक्तंविधिनाऽग्निं प्रतिष्ठाप्य कार्यः । ततः किं कुर्यादित्यत्राह-

ततस्त्वौद्रिको विषे मकरं तं निवेद्येत्। विषाय द्यादित्यर्थः। दानमन्त्रमाह-ज्ञानामधिदेवश पश्चिमाशापते विभो। उद्रव्याधिनाशं मे कुरु दानेन तोषितः॥

इति जलोदरहरमकरदानम्। अथ यकृत्प्लीहप्रतिमादानम्। तल्लक्षणमपि कमीवेपाकसारे-

> प्लीहा यंकुद्धदकों च वरदाभयधारिणौ। कृष्णाङ्गौ पाद्यदुष्प्रेक्षौ खडूदण्डभयङ्गरौ॥

गुद्कः गुद्जो रोगः। अत्र विशेषणेषु लिङ्गव्यत्ययः छान्द्सः। पूजाविधानं परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधावातङ्को देवता तत्रे- न्यादिना प्रविश्वनम्। इति । यहुन्दशह्यानेशादासम्, अयः सम्बद्धः प्रतिमादानम् । एतहाक्षणमपि कमेदिपायसमुख्ये –

> " सहोद्रमय स्यूडः वृरो सहिषपृष्टगः। चहुत्रमेवरः कान्तस्तथा पीतास्वरावृतः॥

पूजादीनिकनेच्यनाकलापस्तु परिभाषायां रागप्रतिमादानांचवार यातक्को देवना नवेत्यादिनोपवर्णिनः । इति भहादग्रातिभादानम् ।

> महाजैवाख्ये महित प्रबन्धे मान्धातृनामने। मद्नात्मजस्यः मत्कर्नरत्नप्रकरेण पूर्णे पूर्णस्तरङ्गः खलु सप्तविंदाः॥

इति श्री विश्वेश्वः विरचितं मद्नमहाणैवं मसविंदास्तरङ्गः

#### अष्टाविंशस्तरङुः

अथ मन्दाग्निहराणि । शातानपप्रोक्ते

मन्दोदराग्निर्भवति सति द्रव्ये न वै थजेत् ॥

सति द्रव्ये कदबद् इत्यपिपाठः ।

प्राजापत्यत्रथं कृत्वा भोजयेत्स शतं ब्रिजान् ।

न वै यजेदिति । वित्यनैभित्तिकानि सायं प्रानहोंमवैश्वदेव प्रायश्चित्तहोमादीन्यनापदि यो न कुर्योदित्यर्थः । प्राजापत्यलक्षणं कुच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि । इति मन्दाग्निहरम् । अथ प्रकारान्तरेण मन्दाग्निहरम् । वृद्धपाराज्ञारः –

> गोमांसखादको मन्दजडाराग्निर्भवेन्नरः। प्राजापत्यं चरेत् क्रुच्छ्रमतिक्रुच्छ्रं तथैव च॥ अग्निमन्त्रं जपेन्नित्यं श्रीसूक्तं च विचक्षणः।

प्राजापत्यादिस्वरूपं कुच्छप्रकरणे निरूपितम् । अग्निरस्मीत्यग्निमन्त्री वातरोगहरप्रायश्चित्तं प्रदर्शितः । श्रीसूक्तस्याषीदि नासिका-व्रणहरेऽभिहितम् । अनयोश्च जपो यावद्रोगशान्ति : तावत् प्रति-दिनमष्टाविंशत्यादिको भवेत् । इति प्रकारान्तरेण मन्दाग्निहरम् । अथ कर्मविपाकसङ्कहे मदाग्निहरं-

अकारणं गरं दत्वा प्रमापयति यः पुनः।
स मन्दाग्निर्भवेदेव मृतकल्पश्च जायते ॥
आते रहेण सूक्तेन चरुश्च जुहुयात् घृतम्।
अष्टोत्तरायुतं सम्यक् तत्पापस्यापनुत्तये॥
तामग्निवर्णामिति च जपेत्सूक्तं सहस्रकम्।
भोजयेददाह्मणान् सम्यक् चत्वारिंशतसुकी भवेत्॥

आते रुद्रेणेत्यादि। आते पितर्मरुतामित्येतत्सूक्त मृग्विधानोक्ताऽ साध्यसवरोगहरे प्रदर्शितम्। तामग्निवर्णामिति सूक्तं स्त्रीस्तनस्फो-टहरेऽभ्याधायि। इति कर्मविपाकसङ्कृहोक्तं मन्दाग्निहरम्। अथ बौधायनोक्तं मन्दाग्निहरं मेषदानम्। बौधायनः- अग्निस्तान्यं संवत्तस्य यस्थ्रतानियास्यकः । यस्यानि तत्रतीकारं यथानं द्याया प्राष्ट्र पलेन च पलाडेन तद्डोडेन चा पुनः। राजनं कारयन्सं स्यमग्रेबीहनस्त्रमम् ।

#### अग्नर्वाहनं मेषः।

मीवर्णास्तुखुराः कार्याः श्वेनवस्त्रेण वेष्ट्येन् श्वेनमाल्येः श्वेनगन्धे धूपं दद्यानमधून्कटम् । नण्डुलोपरि संस्थाप्य वाह्नं पूज्येनसुधीः । नण्डुलानां परीमाणं द्रोणहयसुदाहृतम् ॥

द्रेःणस्वरूपं परिमाणप्रकरणंऽवगन्तव्यम् । एवं पृजिधन्वा पृजाः प्रदेशाद्।ग्रेय्यां दिशि होभः कार्य इत्याह-

> आग्नेय्यां दिशि होमश्च समिदाज्यतिरूरि आचार्येण दिनीतेन सर्वशास्त्रार्थवेदिना ॥ बहुचेन तु कर्तव्य स्तत्र मन्त्रानिमांव्छ्णु। अग्निर्मधीति मन्त्रेण समिद्योमः प्रशस्यते ॥ अग्ने नयेत्याज्यहोमो प्यग्निनाग्निस्तिलैस्तथा। मन्त्राध्यायोक्तमार्गेण तत्राग्नेः स्थापनं भवेत्॥ प्रणीतामोक्षपर्यन्ते कृते स्नानं विधीयते । आपोहिष्ठेत्यपि तृचा हिरण्येति तृचेन च ॥ पवमानानुवाकेन मार्जयेद्रोगिणं शतम्। शक्नो वाता तुवांकेन शानित चापि पकल्पयेत्॥ तस्मै हुतवते रोगी शङ्खाय खुदङ्खः। सद्क्षिणं पूजिताय द्यादाहनमुत्तमम्॥ देवानां यो मुखं इव्यवाइनः सर्वपृजितः। तस्य त्वं वाहनं पूज्यं देवै: सेन्द्रैर्महर्षिभिः॥ अग्निमान्यं पूर्वकर्मविपाकोयं तु यन्मम । तत्सर्वे नाशय क्षिपं जठराग्निं पवर्डय ॥

एवं विद्याय यो द्याद्ग्नेवीहनमुत्तमम् । बलवानग्निमान् मत्यौ जीवेड्रषेश्वतं पुनः ॥ ततः स्ववन्धुभिविषैः स्नात्वा मुश्चीत मानवः ।

अग्निर्भूधेत्यादि । अग्निर्भूर्धेत्ययं मन्त्रो नवग्रहयज्ञे मङ्गलपूजाच-इत्वे र प्रदर्शितः । अग्निनाग्नि रित्ययं तु सुन्तरोगहरगजदाने । अग्ने-नयेत्यस्य अगस्त्य ऋषिः। अग्नि देवता। त्रिष्टुप् छन्दः। आज्यहोम विनियोगः। अग्ने नय खुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युर्वोध्य स्म जुडुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम (ऋ. मं. १; स्. १८९; मं. १) मन्त्राध्यायोक्तमार्शेणेति। मन्त्र(ध्यायो गृह्यम्। प्रणीतामोक्षः पात्रस्थोदकविसर्जनम्। एतदन्ते होमकर्मणि कृते सति स्नानं विधीयते। वक्ष्यमाणमन्त्रैरभिषेकः कार्घ इत्यर्थः। अत्राभिषेकविधानादेवाग्निवाहनपूजाप्रदेशादीशानदिग्मागे कलशं स्थापियत्वा तत्र वरुणं नवग्रहयज्ञप्रकरणोक्तीर्भन्त्रै नीममन्त्रेण चावाद्य पूजियत्वा ततः प्रीक्तिश्रकारेण हुत्वा तं रोगिणं वारुण-कलकोद्केनाभिषिश्चेत्। अभिषेकमन्त्रानाह आपोहिष्ठेत्यादिना पवमानानुवाकेनेत्यन्तेन। तत्रापो हिष्ठा मयोभुव इति तृचो हिस्ण्य-वर्ण इति तृचश्च परिभाषायां रोगप्रतिमाद्।नविधावुद्।रिता:। पवमानः सुवर्जन इत्ययमनुवाको गणहोमप्रकरणे दर्शितः। शक्षो वातानुवाकेनेति । अनेन च स्वस्वज्ञाखोक्ता ज्ञान्ति रूपलक्ष्यते । तत्र रान्नो वात इत्यादिः तैत्तिरीयधोषशान्तिः। तथाऽश्वलायन-घोषशान्तिः परिभाषायामेव रोगप्रतिमादानविधौ निरूपिता। इत्य-ग्निमान्चहरं बीधायनोक्तं भेषदानम्। अथाजीर्णहरं कमीविपाकसङ्ग्रहे-

> अन्नहर्ता त्वजीणीं च भवेदस्य तु निष्कृतिः। उपवासत्रयं कुर्यात् प्राजापत्यमथापि वा॥ जुद्धयाचरसर्पिभ्धी मन्निरस्मीत्यृचानया। अष्टोत्तरसहस्रं हि जुद्धयाच जपेत्तथा॥

विज्ञेया। चरुणा सर्पिषा च (अष्टोत्तर) सहस्रं जुहुयात्। अयं च

होमो जपाननगर जिपोपि सहस्रहयम् । अग्निरम्भान्यस्यार्गाः वानरोगहरप्रायश्चितं अद्शिनम् अन्तियोन-

> यस्य सुक्तं न जीयंन न निष्टेडा कथवन। ध्यात्वा वःऽऽनुरमन्नस्य खाँग्ररस्भीत्युचं जपेन्॥

ध्यात्वा वातुरमञ्चय इति। अञ्चल्य स्मर्णनः आनुरं वान्त्यादिकं भवेदित्यर्थः । इत्यज्ञीर्णहरम् । अय प्रकारात्नरेणाजीर्णहरं ज्ञातः-नप्रोक्ते-

> पराञ्चविव्यकरणा द्जीर्णमपि जायने। लक्षहोमं प्रकुर्वीन प्रायिश्वतं यथाविश्व ॥

लक्षहोम एव प्रायश्चितः। यहा सम्धिश्चेह्नसहोममपि कृत्वा प्रथाविधि प्रायश्चितं कुच्छ्रातिहुच्छ्रचान्द्रायणादीनि व्याध्यनुसारेण प्रमतानि समस्तानि वा कुर्वीत। लक्षहोमप्रकारश्च नवग्रह्यक्र-प्रकारेण ग्रह्पूजां कुण्डमण्डपादिकं च विधाय व्याहृतिभिगीयच्या द्या तिल्ब्रीहियवैर्लक्षसङ्ख्यया होमं कुर्वीत। ततो वसुधारां निवर्त-येत्। एतच सर्व परिभाषायामस्माभिरभिहितम्। कुच्छ्रादिलक्षणा-व्यपि तत्रैव द्रष्टव्यानि। इति प्रकारान्तरेणाजीर्णहरम्। अथ मन्दाग्नि-प्रतिमादानम्। एतहृक्षणन्त्वनुक्तेषु रोगेष्वित्यादिना शूलरोगप्रकर-णोक्तमेवात्राप्यनुसन्ध्रयम्। पूजाविधान मातक्को देवता तत्रेत्यारभ्य परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधावुदीरितम्। इति मन्दाग्रिप्रति-मादानम्।

> महार्णवाख्ये महति प्रवन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्भरत्नौधनिधानमष्टा विंशस्तरङ्गोयमगादगाधः॥

इति श्री विश्वेश्वरविरचिते मदनमहार्णवे अष्टाविंदास्तरङ्गः

### एकोनिवेशस्तरङ्ग

अथ प्रज्ञाहीनत्वहराणि। अभियान्यस्थान्तः शरीराङ्गत्वेन तत्प्रती-कारकमीनन्तरमान्तरत्वेन वुद्धिस्थत्वादस्य प्रकरणस्य सङ्गतिः। पराशरः-

परापलापान्मत्येस्तु मितहीनो भवेदसौ।
अतिकृच्छ्रं तदा कुर्याचान्द्रायणसमन्वितम्॥
अतिकृच्छ्रादिस्वरूपं कृच्छ्रभकरणे द्रष्टच्यम्।
इति प्रज्ञाहीनत्वहरम्। अथ प्रज्ञाजाङ्यहरं घण्टादानं ब्रह्मवैवर्ते-

गुरुणा ह्यननुज्ञातो यो वेदाध्ययनं चरेत्। चरेत् कुर्यादित्यर्थः। धातृनामनेकार्थकत्वात्।

स जड: प्रज्ञया हीन: संसारे जायते नर: ॥
वक्ष्यामि तत्प्रतीकारं शुद्धकांस्यमयीं दढाम् ।
शोभनां कारयेद्धण्टां शुभरेखाविभूषिताम् ॥
पलैस्तु कुर्योद्धिंशत्या त्रिंशता वा तद्दित: ।
सुस्वरां तामतिश्वक्षणां पश्चगव्येन धावयेत् ॥
पलस्वरूपं परिमाणप्रकरणे द्रष्टव्यम् । धावयेच्छोधयेत् ।

श्वेतवस्त्रेण संवीतां तण्डुलोपिर विन्यसेत्। तण्डुलानां परीमाणं द्रोणित्रितयमिष्यते॥ तद्र्षमथवा ग्राद्यं परिमाणं स्वदाक्तितः। आचार्यः सर्वदास्त्रिज्ञो वेदवेदाङ्गपारगः॥ धर्मद्रास्त्रेषु कुदालो स्वाचारः संयतेन्द्रियः। आहूयं परया भक्तया पूजयेत्तं विधानतः॥

विधानत आचार्यपूजनं नाम गन्धमाल्यवस्त्रादिभिरर्चनम्। वृतेनाचार्येग घण्टादिपूजा कर्तव्येत्याह-

> तेनैव कारयेत्पूजां विधितः शास्त्रचोदितैः। उपचारैः षोडशभि र्मन्त्रेणानेन भक्तितः॥ आवाहयेतु वागीशीं घण्टायां परमेश्वरीम्।

#### आवाहनस्य:

एक्ट्रेडि हे ते समें जिल्हा गण्डाकां महिता हु। । सर्वेद्याक्रेशकाश न्वे ज्ञानस्त्रं गणन्यरं ।। एव सादाच नां दण्डां प्रसार्ग नागि पुजरेन् ।

नां घण्टामिति। अत्र घण्टाश्चित् घण्टायामाचा हिना सम्बती लक्ष्यते। अस्यास्तु पूजा यहाणिति हुचेन । अयं च हुणुन्माद्वासुहर् प्रश्रीतः। त्रव्यवश्यापमन्त्रस्तु त्रव्यज्ञानोनि नवग्रहयज्ञ्यकरणेऽ भिहिनः। पूजानन्तरकर्तृष्यनामाह-

> स्वगृह्योक्तमसारेण मिन्छ। य हुनारानम् । देशसं सुर्वे त्रयस्तेन स्विद्यस्ति विदेशी ॥ देवेयं पायसं द्याहेक्ये च त्रस्यो नथा। सरस्वति वेद्मिति मन्त्रो बाङ्ग तु सम्मतः॥

अत्र पृज्यां हो बक्षिणि च अयं वा सन्त्रो यहागिति हृदो वा विकल्पेन प्राह्यः। तरस्वतिष्रेद्मवेति कन्त्रपक्षसमान्दायतदाऽस्या अग्नि ऋषिः। सरस्वती देवना। असुष्टुप् छन्दः। पूजादिषु विनियोगः। सरस्वति ष्रेद्मव सुभगे वाजिनीवती। यां त्वा विश्वस्य भृतस्य प्रजायामस्याग्रतः। (गरकर कृतः ६ क्ष्वका)

> तस्मै हुनवते दद्यात् तां इण्टां पूजिनाय तु। सन्त्रेणानेन विधिवद्रोगी पूर्वमुखः शुचिः॥ उद्झुखोपविष्टाय स्मृत्वा वागीश्वरीं पराम्।

#### दानमन्त्रमाह-

' गुरोरवज्ञया यच स्वाध्यायाध्ययनं कृतम्। सरस्वित जगन्मात जगज्ञाङ्यापहारिणि॥ साक्षात् ब्रह्मकलत्रं त्वं विष्णुरुद्रादिभिः स्तुता। तन्मम ध्यायतोत्यर्थे जाङ्यं हर वरानने॥ घण्टादानेन तुष्टा त्वं ब्रह्मणा निर्मिता पुरा ।। एवं दानं तु दत्वा च तमाचार्यं क्षमाप्य च॥ अन्येभ्यः शक्तितो द्याद्रदाह्मणेभ्यश्च भोजनम्।

१ तन्ममाध्ययनेच्छोश्च म**दन**, ४७

ततः स्वबन्धिः सार्थः त्नात्वा मुजीत मानवः ॥ एवं यः कुर्ते दानं अझाहीनो जडोपि वा । प्रजावान् स जडो य स्तु जायते वाक्पतिर्यथा"॥

इति प्रज्ञाजाञ्चहरघण्टादानस् । अथ चेतनाहीनत्वहरं शासतप्रमेः के-

पत्ताकावत् र सातास्यः जायते । दिल्हा ेलनाहीनो आस्हास्यक्ष जायते ।

बरकाचे प्रदुवीन प्राथिकतं व्याविधि॥

नरकासे आवुषं दाशीरमः लाग तम चेतनाहीनो जायत इसर्थः । प्रायश्चित्तस्वरूषं स्विकोषं नेम्नरो गमकरगेऽन्यत्वहरं प्रदर्शितम् । इति चेतनाहीनत्वहः म् । अय प्रज्ञाहीनत्योगमितमादानम् । एतस्रमणन्तु चानुक्तेषु तु रोगेष्वित्वादिना यूकरोगहरप्रकरणोक्तमेवात्राप्यपि विज्ञेयम् । पूजादीतिकर्तन्यताक गपस्तु परिभाषायामातङ्को देवता तत्रेत्यादिना रोगप्रतिमादानविधावुक्तः । इति प्रज्ञाहीनत्वरोगप्रतिमादानम् ।

> महार्णवाख्ये महाति प्रवन्धे । मान्धासृतास्त्रो मद्नात्मजस्य । सत्कर्भरत्नौधनिधानसून । स्त्रिशस्तरङ्गोयमगाद्गाधः ॥

इति श्री विश्वेश्वरविरचितं मद्नमहार्णवे एकोनित्रंशस्तरङ्गः

# विंश्रस्तरहः

अथ मूत्रकुच्छ्हराणि । शाहानपरोक्त-

गुरुजा शभिगमनान्द्बहुच्छूं शकायने । तेनापि निष्कृतिः कार्या बास्बह्छेन बर्सना ॥

शास्त्रदृष्टेन वर्त्मनेत्यनेत विधा निष्कृति रुच्यते। तत्रैका प्राजाः पत्यादिकृच्छूरूपा। सा च तरकाद्युपभोगेन कर्मणः क्षीणत्वादुरुतः रुपप्रायश्चित्तस्यार्द्धं तद्दं वा शक्त्याद्यनुसारेण करूणा। अयरां निष्कृतिमाह-

स्थापयेत्कुम्भमेकं तु पश्चिमायः शुभं दिशि।

नीलवस्त्रसमाच्छनं नीलमाल्यविमृदिनम् ॥
तस्योपिर न्यसेदेवं लोहपात्रे प्रवेतसम् ।
सुवर्णनिष्कषद्केन निर्मितं याद्रसां पिनम् ॥
यजेतपुरुषसूक्तेन वरुणं विश्वद्धिणम् ।
वरुणमृतिस्तु पादावरद्करा मकरवाहना च भवति ।
सामविष्द्राह्मणेनात्रे सामवेदं समापयेत् ।
सुवर्णपुत्रिकां कृत्वा निष्कविद्यातिसङ्ख्यया ॥
द्याद्विप्राय सम्पूज्य 'निष्पापः स्या'मिति ब्रुवन् ।
'याद्सामिधिपो देवो विश्वेषामिप पावनः ।
संसाराष्ट्रेः कर्णधारो वरुणः पावनोऽस्तु मे '॥
इमं मन्त्रं समुचार्य आचार्याय यथाविधि ।
द्यादेवमलङ्कत्य मृत्रकृष्ट्यशानतये ॥

अत्रायं प्रयोगः। स्वानुक्तले शुभे दिने स्थण्डिलनुपलिष्यालङ्कृत्य तत्र पश्चिमदिग्भागे कलशं स्थाप्य तदुपर्यावसं पात्रं निक्षिप्य तत्रोक्तवरुणप्रतिमां विधाय तथा विंशतिनिष्कानिर्मितां सौवणीं मूत्रकृष्णप्रतिकामपि निक्षिप्य ततो वरुणं पुरुपस्केन षोड-शोपचारैः पूजयेत्। रोगप्रतिमां तु भूत्रकृष्ण्याधिदेवताये नमः

१ शुभे

२ ब्हाह्मणस्तंत्र

इति नाममन्त्रेगाचेयेत्। अय सामवेद विदा ब्राह्मणेन पूजित मतिमा-सिन्नधो बेद्पारायणं कार्येत्। तद्भावे तु बहुचेत वा यथासम्भवं स्वशास्त्राच्याचिना वा वेदपारायणं निष्पाद्येत्। रोगनिष्टतिरूपः दृष्टप्रयोजनस्यैवमपि निष्यत्ते:। येद्पारायाधिक्षः परिभाषायाम-प्रतिदिनं पूर्वोक्तरीत्या भिहिनः। याबत्पारायणसमाधिस्तावत् वरुणं रोगप्रतिमाश्च यूजयेत्। समाप्ते च पारायके तां रोगप्रतिमां ब्राह्मणाय द्यात्। तत्रायं प्रयोगः। अमुक्तगोत्रायामुक्त्रामेगंऽमुक्तरोग-शान्त्यर्थममुकप्रतिकृतिं तुभ्यमहं संप्रददे न ममेत्युचार्याहं निष्यापः स्यामिति झुबन् प्रतिगृहीत्रे रोगप्रतिमां द्यादिति। ततो यादसामधि । इत्यन्नं स्ठोकसुचार्य वरुणप्रतिसां तस्मा अन्यस्मै-वा विप्राय द्यादिति। निष्कस्वरूपं परिभाणप्रकरणेऽभ्यधायि। यजेत् पुरुषस्केनेति । पुरुषस्केन पूजाप्रकारः परिभाषायां पुरुव-सूक्तविधानेन निरूपितः । वेद्पार।यणविधिः परिभाषायामेव। मूत्रकुच्छ्रप्रतिमालक्षणन्त्वेतत्प्रकरणान्तेऽभिधास्यते । अथ प्रकारान्त-रेण मूत्रकुछ्हरं शाततप्रयोक्त-

> पशुयोनौ च गमना न्मूत्रकृच्छः प्रजायते । तिलपात्रत्रयं चैव स द्यादात्मशुद्धये ॥

तत्रैकं तिलपात्रदानप्रकारमाह विष्णु:-

ताम्रपात्रे तिलान् कृत्वा पलघोडशकलिपते । सिरण्यं स्वशक्तया वा विप्राय प्रतिपाद्येत् ॥ , नाशयेश्रिविधं पापं वाङ्कनःकायसम्भवम् ।

प्रकारान्तरं तु कूर्भपुराणे-

तिलपूर्णं ताम्रपात्रं सहिरण्यं द्विजायते।
प्रातदेत्वां तु विधिव दुःखमं प्रणिहन्ति सः॥
तिलपात्रं त्रिधा प्रोक्तं कनिष्ठोत्तममध्यमम्।
ताम्रपात्रं दशपलं जघन्यं परिकीर्तितम्॥
दिशुणं मध्यमं प्रोक्तं त्रिशुणश्चोत्तमं स्मृतम्।
स्वर्णमेकं जधन्ये तु द्विशुणं मध्यमे क्षिपेत्॥

बिह्मं कोत्तमं सम्बन् सुद्रां परिकारित्। सुद्रां दक्षिणां द्यास् वर्धपापक्षदा भंगत्।

गससुवर्णयोः स्वरूपं परिमाणयः गो निरूपिनम् इति प्रकारा-न्नरेण मूत्रकुच्छ्रसम्। अय नृत्रकुच्छ् इरान्नरं कर्मविपातमसुवये-

> मत्सरी गुरुणा यश्च विधवासिनगच्छित । स भवेन्सूत्रकुच्छी तु धुक्तन्याई माचेत्

गुरतत्पार्डं गुरुतत्रगाप्राधिक्षस्यार्थं पाड्डापिकं दापश्चित्त नापरंत् इत्यर्थः । इति मूत्रकृष्ट्रहरान्तरम् । अय मृत्रकृष्ट्रहरतिलपद्म दानम्। तत्र निदानं वायुप्राणे-

स्रावे मूत्रहर्ष्ट्राचाः दिलि। अत्र निक्तानमाह बाँधायन:-सौवर्ण कार्यन्पद्मं पलेनार्डपंशन वा। यथाश्वराक्ति मनिमान दृहमप्टद्लं शुभम्॥ वित्तरााट्यं न दुर्वान भवेशिष्टत्लमन्यथा। तिल्ह्रोशाड्वंक वापि नाज्यात्रं जलान्वितम्॥

निद्धीतेति शेषः। द्रोणपरिमिते चाढकपरिमिते वा तिल-राशौ जलपूर्णे ताम्रपात्रं निद्धीतेत्यर्थः। पलद्रोणयोः परिमाण-लक्षणं परिमाणत्रकरणे इष्टव्यम्।

> पात्रमध्ये तु नत्पद्मं िद्ध्यात् कुङ्कुमान्वितम्। ब्राह्मणं श्रुतसम्पन्नं द्रिद्रं चारिनहात्रिणम्॥ आहूय गन्धमाल्याचैविधिना चातिभक्तितः।

अर्चयेदिति शेषः। एवं ब्राह्मणं समभ्यच्धे नेन च भास्करं पद्ममध्ये पूजियत्वाऽग्नौ हुत्वा च नत्पद्मं ब्राह्मणाय वक्ष्यमाणप्रकारेण द्यात्। नथा च बौधाधनप्रोक्त एव तिलपद्मदानान्तरे-

आज्येन च तिलैहोंमः कर्पश्चाष्टोत्तरं शतम्। पद्मे चावाहयेदेवं भास्करं ग्रहनायकम्॥

" एहोहि भगवन्देव पद्मेऽस्मिन् सन्निर्वि कुरु। त्रयीतनो बादशात्मन् सहस्रैहैंतिभिर्वृतः"॥

इत्यावाहनमन्त्रः।

आवाद्य तस्मिन् देवेशं पूजियहक्तवन्दनैः। पुष्पेश्च रक्तेश्परैः कुङ्कुमागरुचन्दनैः॥ नैवेशं पायसं द्यादलाभे क्षीरभेष च। इति।

आज्यहोमस्तिलहोमश्च व्याहृतिभिः कार्यः। एवं सम्पूज्य किं कुर्यादित्यत आह-

ततःस्वर्णमयं पद्मं दद्यान्धन्त्रेण संयुत्धम् । दानमन्त्रमाह-

'खगः पूषा पतङ्गोसौ द्वाद्यातमा त्रयीततः। पद्मेनानेन द्त्तेन श्रीतस्तः णिरस्तु भे'॥ इतेनानेन मनुजो मूत्रकृष्ट्यात् प्रश्चयते। सूत्रकृष्ट्यातुरस्तस्मादेतत् कुर्यात् प्रयत्यतः॥

एतच पद्मदानमादित्यवासरे कार्यम् । "पद्मदानप्रयोग आदित्येऽ हनि कारये" दिति बौधायनस्मरणात् । इति मूत्रकृच्छूहरपद्म-दानम् । अथा श्मरीहरं शातातपत्रोक्ते-

भातुः सपत्नीगमने जायते चार्यमरीगदः। स तु पापविद्युध्यर्थे प्रावश्चित्तं समाचरेत्॥ प्रावश्चित्तमत्र त्रैमासिकम्।

> द्चाब्रिपाय विदुषे मधुधेनुं यथोदिताम्। तिलद्रोणशतं चैव हिरण्येन समन्वितम्॥

मञ्ज्ञेनुविधानं क्षयरोगहरे प्रदर्शितम् । द्रोणस्वरूपं तु परिमाण-प्रकरणे द्रष्टव्यम्। इत्यश्मरीहरम्। अथ बहुम्चत्वहरं ज्ञातातपप्रोक्ते-

दुग्धचोरस्तु पुरुषो जायते बहुमूत्रवान् । स द्यादुग्धधेनुं च ब्राह्मणाय यथःविधि ॥

दुग्धधेनुविधिरपि क्षयरोगहरे गुडधेनुप्रस्तावे द्रष्टव्यः। इति बहु-मूत्रत्वहरम्। अथ प्रकारान्तरेण बहुमूत्रत्वहरं कमीविपाकसमुचये-

सोदर्यागामिनो रोगो जायते बहुमूत्रता। पराकद्वितयं कुर्याचत्वारिंशद्विप्रभोजनम्॥ जा ने क्लेंक इत्याद्यं नामम्स्यम् मणिष् द्या ने जवन्त्राचाः द्विजन भ सहस्राममां मृत्तस्य दुरुष्य स्वदानितः भाषत्र्याश्र जपः कार्यस्तरपापस्याः तुत्ते ॥

प्राक्षत्रक्षणं कृष्ण्यत्यां इष्टब्यन। जाने पित क्षेत्राधिन्येतकृत्तमातेन्त्तम् । उत्तत्वापादि अध्ययमान्याः व्यापादिन्याः
विहितित्तम्। रोगस्यालपन्ये प्रत्युचं होमः आधिक्ये नकलमृत्ताकृत्याः
होनः। पक्षत्रयेपि चरणा प्रथक् सर्विपा प्रथक्। जपस्तावानित्यद्योत्तरः
सङ्ख्येत्र । तेन आते पितरित्यनेन सृत्तेन । सङ्ख्यामानां पुत्रपन्त्तस्य गायव्याल जपः चात्तितं भवति अद्योत्तरमङ्चाव्यिकं न्यूनं
च त्यर्थः । एते शस्त्रव्य दि पहिमादायाद्योतिनम् इति प्रकारान्तरेणः
वहुमुत्रत्वहरस् । अथ सृत्रकृष्ण्यतिहादानम् । नहन्न्यणं असीयपाकसारे-

स्त्रकुच्छ्रामयः वण्डक्तरीवज्ञधृक् खरः

कर्नरणं कर्तरः छेदनं खण्डशः करणम्। अनेन छेद्नसाधनविशेषो लक्ष्यते । नद्स्यास्तीति खण्डकर्तरी। खर इति । कूर इत्यर्थः। पूजादीति हर्तव्यताविशेषस्तु परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधावार्तक्षां देवता तन्नेत्यादिना निरूपितः। इति मूत्रकृच्छ्पतिमादानम्।

> महार्णवाख्ये महति प्रवन्धे। मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य॥ सत्कर्मरत्नप्रकरेण तुङ्ग। स्त्रिशस्तरङ्गोयमगादगाधः॥

इति श्री विश्वेश्वर विरचिते मद्नमहार्णवे त्रिंशस्तरङ्गः।

९ हितेन तु।

### ्कत्रिशस्तरङ्गः

अथ अमेहहगणि कर्मविपाकसमुचये-

चाण्डालीगमनात्मवः प्रवेहच्याधिमान् मवेत्। श्वतिपवासातुरश्चेत्र जायते वस्य निष्कृतिः॥ चान्द्राःणत्रयं कुर्या चवलध्यास्त थापरम्। अपरं विवीकित्रामध्यचान्द्रायणत्रयं चरेदित्यर्थः।

> इदमाण इति द्याभणानुदुत्तममयैकणा ॥ जहुयात्सर्पिषा चैतान् जपेनमन्त्रान् समाहितः।

इदमापः प्रवहत इति हयो में घाति थि ऋषिः। आपो देवता। अन्तेऽर्डें वाग्निर्देवता। अनुष्ठुप् छन्दः। विहितार्थे विनियोगः। इदमापः प्रवहत यत् किं च दुरितं मिथ। पद् वाहमिभिदुद्रोह यद् वा शेष उताहतम्। आपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्मिहि। पर्यस्वानग्न आ गहि तं मा सं सृज वर्चसा। ऋग्हयं भिलित्वा एको मन्त्रः। (ऋ. मं. १ ह. २३, मं. २२. २३) उदुत्तम इत्यस्याः शुनःशेष ऋषिः। असावेव देवरात इत्यभिधीयते। वरुणो द्वता। त्रिष्ठुष् छन्दः। विहितार्थं विनियोगः। उदुत्तमं वरुण पाश्यमस्म द्वाधमं वि मध्यमं श्रथाय। अथा वयमादित्य क्रते तथा नागसो अदितये स्थाम। (ऋ मं. १, इ. २४, मं. १५) जपहोमयोः सङ्ख्या ज्याध्यनुसारेणाष्टोत्तरसहस्राद्ययुतान्ता कल्प्या। इति सर्वप्रमेहहरम्।

अथ वातप्रमेहहरं कर्मविपा कसङ्गहे

पर्वव्यवायी मनुजः कन्यागामी तथैव च। वातप्रसेहयुक्तः स्यात् कुर्याचान्द्रायणज्ञयम्॥ चान्द्रायणस्वरूपं कुञ्छ्भकरणे द्रष्टव्यम्। इति वातप्रमेहहरम्। अथ शूलप्रमेहहरं। कमैविपाकसंग्रहे-

> तिर्यगामी स शूलेन प्रमेहेण युतो भवेत्। कुर्यात् सान्तपनादीनि प्रायश्चित्तं यथाविधि॥

सान्तपनयतिसान्तपनमहासान्तपनानीत्यर्थः । एतस्रक्षणानि च कुच्छ्रपकरणे दर्शितानि । इति ज्ञूलप्रमेहहरम् अथ मधुप्रमेहहराणि कर्मविपाकसनुचये-

मधुनेही बातुगामी सतनं जायते नरः। पितृभायीभिगामी च जलमेही, नराधमः॥ यो गच्छेड्रगिनीं नित्यपिछ्रमेहीनि निश्चयः।

वितृभार्या स्पत्नी जनन्याः। स्ततं मधुमेही नित्यभिक्षमेही-त्यन्वयः। एतेन रोगाधिकयं सूच्यते।

> प्रायश्चित्तं क्रमाद्त्र पड्वर्षाण्यथ पश्च च। ज्यव्दमित्याचरेतसम्यक्ततो रोगाविसुच्यते ॥

षडव्दं पंचाव्दं व्यव्दं च, क्रमान् प्रायिश्वतं भवतीत्यर्थः। सर्वत्र सौरमन्त्रेण जपहोमौ च कर्नव्यौ । सङ्ख्या चाष्टोत्तरसहस्रम् । सौरमन्त्राश्च बहव उद्यक्षचेत्याद्यः परिभाषायां तत्र तत्र दर्शिताः। इति मधुप्रमेहादिहराणि । अथ प्रमेहन्नं सुवर्णधेनुदानम् । वायुपुराणे

ब्राह्मणस्वर्णहारी च प्रमेही जायते नरः।

वृडगौतमः

घेनुं स्वर्णमयीं कुर्यात् पूर्वेण विधिना ततः।

पूर्वेण विधिना। पलेन तद्दीर्द्धेन वा पुन रित्यनेन विधिना धेतुं कुर्यादित्यर्थः। घृतास्यत्वादिकतेव्यताकलापस्तु क्षयरोगप्रकरणे गुड-

स्वर्णशृङ्गीं च रत्नाद्धां तथा रौप्यखुरामि।
तथा तत्तर्णकं कुर्यादृष्टभागेन पूर्ववत्॥
ब्राह्मणं श्रुतसम्पन्नं वैष्णवं च कुडुम्बनम्।
आचारवन्तं धर्भिष्ठं द्विजशुश्रूवणोद्यतम्॥
गृहमाहूय विधिवत् पूजयेद्भूषणादिभिः।
यथाविभवतो भत्तया होमं पूर्ववदेव हि॥
पूर्ववत् स्वगृह्योक्तविधिनाऽग्निशतिष्ठापनादि कृत्वेत्यर्थः।

मन्त्रेस्तु वैष्णवैः सम्यक् पलाशसमिषः स्पृताः।

होमसङ्ख्या चाष्टोत्तरशतम् । वैष्णवमन्त्रास्तविष्णोरित्याचाः । तत्र तविष्णोरिति कृश्माण्डहोमप्रकरणे दर्शितः । अन्येपि स्वस्वशा-मदन, ४४ खोक्ति विष्णुप्रकाशका प्राह्याः। तथा वारायणाष्टाक्षरमन्त्र आन्त्र वृद्धिक्रवार्थणपूर्तित्वे, गोवे एक्यन्यस्य वक्तान्ध्यहरणोणालदाने प्रदृशियः। होमान्ते च किं कुर्योदित्यत आह-

होमान्ते तां प्रद्याच मन्त्रेणानेन मेहवान्।

मन्त्रमाह-

'चक्रं सुद्र्शनं यस्य राजतेऽञ्जे तथैव हि। प्रमेहं हरत क्षिप्रं िष्णुर्गरुडवाहनः'॥ अञ्जे राङ्खपद्मे। राङ्ख्यकगदापदाधारीत्यर्थः। दानं प्रमेहरोगद्म मेतत्कार्य मनीषिभिः। कृतेनानेन शास्यन्ति प्रमेहा दारुणा अपि॥

इति प्रवेहन्नसुवर्णधेनुदानम् । अथ प्रकारान्तरेण प्रमेहहरम् । ज्ञातातपत्रोक्ते-

> तपस्विनीप्रसङ्गेन प्रमेहो जायते गदः। मासं रहजपः कार्यो द्याङ्गचा च काश्चनम्॥

तपस्विनीप्रसङ्गस्तपस्विनी गमनम्। रुद्रलक्षणं परिभाषायां रुद्रविधाने प्रदर्शितम्। काञ्चनं सुवर्णे यथाद्याक्ति द्यात्। इति प्रकारान्तरेण प्रमेहहरम्। अथप्र मेहप्रतिरूपकदानम्। तल्लक्षणं च कर्मविपाकसारे-

" प्रमेहः पाणिमुद्यम्य दक्षिणं पाणिभीषणः। पापः पार्श्वेक्षणं कुर्वन् पाद्घातं च गर्जति "॥

पूजादीतिकर्तव्यताकलापस्तु परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधा-वातङ्को देवता तत्रेत्यादिना निरूपितः। इति प्रमेहहरप्रतिरूपक-दानम्।

महार्णवाख्ये महति प्रवन्धे । मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य ॥ सत्कर्मरत्नौघनिधानमेक । स्त्रिशस्तरङ्गोय मगाद्गाधः ॥

इति श्री विश्वेश्वरविरचिते मदनमहार्णवे एकत्रिंशस्तरङ्गः।

# द्यात्रिंशस्तरङ्कः

> मातृगामी भवेचस्तु तस्य लिई विनद्यति । चण्डालीगमने चैव दीनकुष्टः प्रजायने ॥ तस्य प्रतिक्रियां कर्तुं कुम्भ उत्तरत्रो न्यसंत्।

उत्तरतः शुडिलिमद्दा उत्तरिभाग उद्काभिदृरिनं कलशं स्थापयेदित्यर्थः। अथ नृत्तिकापह्यद्यिनि नदम्रह्यङ्गकरंग कल-शस्थापनप्रस्तावोक्तानि स्थापयेत्।

> कृष्णवस्त्रहमाच्छन्नं कृष्णमान्यादिभूषितम्। तस्योपरि न्यसेत् कांस्यपात्रे दंवं घनेश्वरम्॥ सुवर्णनिष्कषङ्केन निर्मितं नरवाह्नम्। यजेत् पुरुषसूक्तेन धनदं विश्वरूपिणम्॥

निष्कस्वरूपं परिमाणप्रकरणे बोडव्यम् । धनदं नरवाहनं वरदा-भयकरं च कुर्यात् । यजेत्पूजयेत् । पूजाप्रकारश्च परिभाषायां पुरुष-सुक्तविधाने निरूपित: ।

अथर्ववेद्विधिवद्थर्वणं समाप्येत्।

अथर्ववेदपारायणं कुर्यादित्यर्थः। अथ च यावद्भिर्दिनैर्वेदपारायणः समाप्तिभैवति तावत्सु दिनेषु कुर्वरपूजा वस्यमाणप्रतिमापृजा च कार्या। पारायणविधिस्तु परिभाषायां पुरुषसूक्तविधाने निरूपितः। अथर्ववेदविदोऽभावे बहुचेन वा यथालाभोपपन्नद्याखाध्यायिना वा वेदपारायणं कारयेत्। अस्य कर्मणो रोगनिवृत्तिरूपदृष्टार्थोपयोगा- वेदान्तरपारायणेनापि इष्टार्थिसिद्धः। अथर्ववेदपारायणकथनं तु यक्षरक्षः पिद्याचादीनां तहेदप्रियत्वात्। धनदस्य यक्षराजत्वं प्रसिद्ध- मेव। कुर्वरं प्रतिदिनमावेदपारायणसमाप्ति पूजयेदित्युक्तम्। तहदेव रोगप्रतिमामपि पूजयेदित्याह-

सुवर्णपुचिकां कृत्वा निष्कविंशति सङ्ख्यया। द्याद्विप्राय सम्पूज्य 'निष्पापः खा' मिति व्रुवन्॥

इयं च प्रतिमा रोगप्रतिमा। अस्य उक्षणभेनत्यकरणान्ते व्युत्पाद्-धिष्यते। अत्र च ' छिङ्गहानिप्रतिमाधिदेवताये मार्ग इत्यनेन मन्त्रेणे तां प्रतिमां पूजयेत्। एवं प्रतिदिनं सम्पूज्य वेदपारायणस्यान्ते अनेन प्रतिमादानेनाहं निष्पापः स्या मिति ब्रुविन्नमां प्रतिमां विप्राय द्यात्। यथाद्यक्ति दक्षिणां च। धनद्यतिमादानमन्त्रमाह-

" निधीनामिधपो देवः शिङ्करस्य थिथः सखा। सौम्याधि दिक्पितः श्रीमान्मन पापं व्यपोहतु"॥ इमं मन्त्रं समुचार्य आचार्याय यथाविधि। दयादेवं लिङ्गंनाशी हीनकुष्ठी च शुध्यति॥

प्रयोगप्रकारो मूत्रकृष्ड्रप्रकरणादाबुपवर्णितः । इति लिङ्गहानि-हरम् । अथ षण्डत्वहरम् । शातातपप्रोक्ते—

> दुष्टवादी च षण्ढः स्यात् स च द्याद्विजातये। रूप्यं पलत्रयं दुग्धघटत्रयसमन्वितम्॥

पलस्वरूपं पारेमाणप्रकरणे निरूपितम् । रजतदान मन्त्रस्तु प्रायश्चित्तोपक्रमपद्धताबुदीरितः । इति षण्ढत्वहरम् । अथ वृषण-च्याधिहरं कर्मविपाकसङ्गहे—

नृपो भृत्यादिहस्तादी नपराधं विनैव य:।
छेद्येत्तस्य मुष्कस्तु भवेद्दग्ध इवाग्निना॥
+शिलापुष्ठ सदृक्षश्च सत्रण+ श्चापिजायते।
रुधिरं प्रस्रवेतपश्चा त्तस्येयं निष्कृति: परा।
शतरुदं जपेत्सम्यगष्टोत्तरसहस्रकम्॥
यति चान्द्रायणं चैव कुर्योद्द्याच गां तत:।
बिष्णुरपि-

जायते वृषणे यस्य व्याधिः परमदारुणः। जिपत्वा शतसाहस्रं मुच्यते रुद्रसंहिताम्॥

<sup>+</sup> शिलापद्रसमानश्च सर्वर्ण+ इति पाठान्तरम् ।।

रहाँ हितः रहाध्यापः । अष्ठांना गह्मग्रानसाह्मयास्तु ध्वाधिनरतमः निवासिक्षया विकासः अष्ठांना सहारहाँ जानसहम् जिल्यनेन च प्रश्नहाऽनिस्द्रतयोः सहयाने । सहारहाँ निस्द्रयोत्तेक्षणं रहविधाने द्शितस्। याति चान्त्रप्रकाणानाति कमोणि नानि सर्वाण्यपि वृपणव्याधिहराणि विद्याति । यनिचानहायणस्वस्पं कृच्छ्रकरणे द्रष्टव्यम्। गोद्यानसम्बद्धनु प्रायधिनोक्षयमग्रहनावुक्तः । इति वृषणव्याधिहरम्

अथ लिङ्हानिप्रतिमादानम् । तह्नक्षणं चानुक्तेषु तु रोगेष्वित्या-दिना शूलप्रकरणहरोक्तमेवात्राष्यनुसन्धेयम् ।

पूजादिविधानं त्वानङ्का देवता तत्रे त्यादिना उरिभाषायां राग-प्रतिमादानविधायुक्तम् । इति वृपणव्याधिप्रतिमादानम् ।

> महाणवाख्य महित प्रवन्य मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्मरत्नप्रकरेण पृजे द्यात्रिंश एष प्रथितस्तरङ्गः॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिते मदनमहार्णवे ब्रात्रिंशस्तरङ्गः।

#### ্যাইগ্ৰেছঃ

अथ उद्रोगहराणि सालालप्योक्त

सुरात्ये जले वः वि स्विडिष्टां करोति यः।
गुद्रोगो अवेतस्य पापरूपः सुद्रक्णः॥
मासं सुराचेनेनैव गोद्रानाद्विजयेन वा।
प्राजापत्येन चैकेन इशस्यन्ति गुद्जा रुजः॥

यद्यपि सुरार्चनिकिति साधान्येनाभिहितं तथापि सूर्यप्राधान्येन स्वाविष्णू पूज्यो । 'अःरोग्ये आस्कराद्विक्छे' दिति अतः । पूजा च स्वशक्तयाद्यनुसारेण गन्धणुष्णवस्त्रास्त्रद्वारिकिः । सुरार्चनगोदान-प्राजापत्याचरणेषु क्रमोपि पाठकत एव । तद्याधकप्रमाणाभावात् । प्राजापत्यस्वरूपं कृष्ण्यद्वरूणेऽभ्यधायि गोदानमन्त्रस्तु कृष्ण्रोपः क्रमपद्धतौ । इति गुद्दाशाहरम् ।

अथ प्रस्रवहदरोगहरं कमेविपाकसङ्कहे-

विण्मुत्रोत्सर्जनं कृत्वा योऽकृत्वा शौचकर्भ च।

सङ्के जन्मान्तरे मत्यों भवेत्स प्रस्नवहुदः॥

भवेच द्रिणा पीडा तत्र कृष्ण्यातिकृष्ण्यो।

चान्द्रायणं च कर्तव्यं तथा क्षीरं च सर्पिषा॥

अक्षीभ्यामिति सूक्तेन सहस्रं जुहुयाच्छुचिः।

उद्यन्नचत्यं, चैव जंपत्पूर्वोक्तसङ्ख्यया॥

कृछादिलक्षणानि कृछ्प्रकरणे निरूपितानि। सर्पिषा सहितं क्षीरं हिवः। आज्यमिश्रितं दुग्धं जुहुचादित्यर्यः। अक्षिभ्यामिति सूक्तं परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधाबुदीरितम्। तथोद्यन्नृचोपि। होमस्तु प्रत्यूचम् । इति प्रस्रवद्भुदरोगहरम्। अथाद्योरोगहरं कर्म-विपाकसमुचये-

> दत्वाथ वेतनं यो वाप्यादायापि च वेतनम्। अध्यापयेच जुहुयाज्जपेद्वाऽशोंयुतो भवेत्॥ तन्निवृत्तौ तु कुर्वीत कुच्छूं चैवातिकुच्छूकम्। चान्द्रायणं चैव तथा जपेत्सूक्तं च पौरुषम्॥

डयशयतृषं विष्णुहृद्यं च जवेत् सदा नामिरियणीमिति च जवेनप्कं स्वाहितः !! स हिर्ण्यं दुनं दस्य चडं विद्यार कुन्नुवेशंत

दत्वाऽथवेतनसिन्दादि। स्तराध्यादी स्तकाध्यापकश्चन्यर्थः। यश्च शास्त्र विहितर्तिक् दक्षिणादिक्य निरेशेक स्थापरिक ियनभूनियहीत्वा परार्थे जुहुयाजपेदा सोन्यकोरिशगयुन्। अवेदिन्यर्थः। कुच्छ्रादिस्वरू-पाणि कुच्छ्रप्रकरणे परिभाषायां दोखब्दाति। पौकरं सूक्तं पुरुषसृ-क्तम्। अस्य चार्षादि परिभाषायां पुरुषस्क्तविधाने गणहोमप्रक-रणे दर्शितम्। उद्यव्यवस्य तु तत्रैव रोगमिनाद् नविधी। विष्णु-हृद्यस्तोत्रमपि परिजावायः वेद । तस्मिभिदर्शा नित्यस्य त्याघीदिः स्त्रीस्तनस्फोटहरे निरूपितम्। पुरुवज् काद्मां सर्वेषां जपे संख्या व्याधितरतमभावेनाष्टोत्तरसहस्रादिका तथा शक्तयाचपेश्रया शता-दिका कल्पनीया। सिहिरण्यं घृतंद्यादिति। आज्ये हिरण्यं निक्षि-प्याज्यावेक्षणं कृत्वा द्यादित्यर्थः । अःज्यावेक्षणमंत्रस्तु विदेशूल-हरे प्रदर्शित:। तथा ओत्रियाव कुडुं विने एकवर्षपर्याप्तं धनं द्यात्। अनेनैवाभिप्रायेण ब्रह्मगीतासुवचनं समाम्नातम्। 'श्रोत्रियार्थी स्नानेय विशेषतः। असाध्यव्याधिनाग्रस्तो धनं द्याबिशांतये इति। कुछादी न्येतानि व्याधिशक्तयाचनुसारेण समस्तानि व्यस्तानि वा यथाबलं योज्यानि । इत्यर्शोरोगहरम् । अथार्शोरोग्रव्नसुवर्णघेतु-दानम्। तत्र निदानं पाद्मे " अशींवान् गोवधानमर्त्य " इति। अत्र प्रतीकारमाह वौधायनः

सीवणी गां प्रकुर्वीत परेनाईन वा पुनः।
वित्तशाळां न कुर्वीत चतुथाशन तर्णकम्॥
पललक्षणं परिमाणप्रकरणेऽभिहितम्। तर्णको वत्सः।
रत्नशृङ्गी रूप्यखुरी नानावस्त्रेरलङ्कृतां।
ग्रहाणामुपरि स्थाप्य नवधान्यानि विन्यसेत्॥
होमस्तु पूर्ववत्कार्यो गोविन्द्प्रीतये तथा।

ग्रहणामुपरीति । नवग्रहस्थापनाप्रदेशादुपरीत्यर्थः। एतेन नवग्रह-यज्ञोपि कर्तव्य इत्युक्तं भवति । स च परिभाषायां विशेषतो निरूपितः। सुवर्णधेनोः पुरतो नवधान्यानि नवसंख्याकानि वीहिय-वादीनि सति संभव नृतनान्येव विन्यसेत्। होमस्तु पूर्वविति। ग्रह्यज्ञोक्तप्रकारेण ग्रहहोमः कर्तव्य इत्यर्थः। शोविन्द्गीत्य इति। सुवर्णगवां दानस्य गोविन्द्पीत्यर्थे त्वास्तदुदेशेनापि होमस्य कर्तव्यतां द्रीयति। अस्मिन् होमे मन्त्रान् द्रव्याणि च द्रीयति

> इदं विष्णुः प्रतिद्वष्णु विष्णोर्नुक मिति क्रमात्। समिद्।ज्यचरं हुत्वा पूर्णोहुत्यन्त एव हि ॥

इदं विष्णुरित्यस्य ऋष्यादि नवग्रहप्रकरणे दर्शितम् । प्रत द्विष्णुर्विष्णोर्नुक भित्यनयोस्तु नक्तान्ध्यहरगोपालदाने । इदं विष्णु-रित्याद्योभन्त्राः समिदादि होमेषु क्रमेण भवन्ति । होमे त्वन्य एव क्रमः । समिद्योमानन्तरं चरुहोम इति । होमसङ्ख्या तु व्याधितार-तम्येणाष्ट्रोत्तरशतादिका कल्प्या। पूर्णाहुत्यन्त इति । पूर्णाहुत्यन्तहोमे क्रमीण निवृत्त इत्यर्थः । ततः किंकुर्यादित्यतआह-

प्रयतस्तु ततो रोगी ब्राह्मणं वेदपारगम्।
श्रुतवृत्तोपसंपन्नं कुलीनं धर्मवादिनम्॥
वृद्धं ज्ञानोपसम्पन्न मनुद्धेगकरं नृणाम्।
भत्तया स्वयं समानीय पूजयेत् प्रीतिपूर्वकम्॥
अङ्गुलीयकवस्त्राचै रुपानत् छन्नकरिप।
मन्त्रेणानेन तस्मै तां दचाद्रोगी यतात्मवान्॥
गोविन्दं मनसा ध्यायन् गवां मध्ये स्थितं शुभम्।

मंत्रेणानेन । 'गोविन्द् गोपीजनवह्नभेगति वक्ष्ममाणेन । अधुना गोविन्द्ध्यानश्लोकमाह-

बहीपीडकसंयुक्तवेणुवादनतत्परम् । गोपीजनैः परिवृतं वनपुष्पावतंसकम् ॥ दानमंत्रमाह-

> गोविन्द गे।पीजनवस्त्रभेश कंसासुरम्न त्रिद्शेशवन्दा। गोदानतृसः कुरु मे द्यालो अशोविनाशं क्षवितारिवर्ग॥

स्मेन्त्रेन विषयम्बीनाः त्रायमे अयः। मस्मान कृषीन् यथनेय स्याधी संसद्धीमः।।

इत्यद्योतिक्व ग्रेबुद्रानस्। अय गुर्रेग्याधिकाद्यानस्यारोग प्रति-साद्यं च। तत्र गुर्रोग्यानिसा अध्यानस्य होतिष्यन्युपकस्य शृत्रोग-पकरणोक्तं विज्ञेषम्। अवारिष्यमिनावक्षणं तु वस्विषाकसारे-

"अशोरेताः कुशो बकः वहूच मैसद्ध्वेदक्"।

उभयत्र पूजादीनिकर्नव्यना विशेषस्तु परिभाषायां रागप्रकरणे आतङ्को देवता नत्रेत्यादिना रागप्रनिसादानिधायुदीरिनः। इनि गुद्रोगप्रतिमादानमशोरिणप्रनिमादातं च।

> महार्णवाच्ये महित प्रवन्ये मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्मरत्नप्रकरेण पूर्णे ख्यात स्रयस्त्रिद्यातपातरङ्गः॥

इति श्रीविश्वेश्वरविरचिने मद्नमहार्णवे त्रयस्त्रिशस्तरङ्गः

# चतु विश्वस्तरङ्गः

अथातिसाररोगहराणि कर्मविपाकसमुचये-

स्मार्ताप्तिं शमयेयस्तु सोतिसारयुतो भवेत्। अग्निरस्मीत्यृचं जप्त्वा दशांशं जुहुयात्तिलान्॥ सर्विषा चाश्चतं दद्याद्धिरण्यं ब्राह्मणाय वै।

स्मार्ताग्नः औवासिताग्नः। अत एवाग्न्युत्साइनप्रायश्चितं त्रैमासितं कर्तव्यम्। अग्निरस्मीतीयमृग्वातरोगहरे प्रद्शिता। जपो व्याधितरतमभावेन प्रतिदिनं धावद्रोगशान्तिरष्टोत्तरं शतं सहस्रं वा कार्थः। अथवाऽयुतमयुतद्वयादिकं वा सङ्करूप्य परिपूर्तिः कर्तव्या। दशांशहोभेप्येवमेव। यद्यपि प्रायशस्तिलहोमेऽन्यत्र व्याहृतयो सन्त्रा दष्टास्तथाप्यनुष्ठितमन्त्रेणेव होमस्यान्याय्यत्वात् अग्निरस्मीत्येष एव होमेऽत्र होममन्त्रः। हिरण्यं च शक्त्यनुसारेण द्वात्। इत्यतिसारहरम्। अथातिसाररोगहरं वहिमूर्तिदानम्। तिन्नदानं पाद्ये 'अतीसारी सभवति य स्त्रेताग्नि विनाशकः' इति। अत्र प्रतीकारो वौधायनीये-

सुवर्णेनाथ ताम्रेण कुर्यात् प्रतिकृति बुधः।
वहेः शक्त्यनुसारेण पलेनार्डेन वा पुनः॥
विह्नमूर्तिलक्षणं तु चिन्तामण्यादिषु दिशतिम्।
तथा ज्वालाकुलां रक्तचन्दनेन विलेपिताम्।
रक्तवस्त्रेण संवीतां मेषस्योपिर संस्थिताम्॥
रक्तमाल्यैः सुसंछन्नां सुक्तादामपरिष्कृताम्।
कनकाचलवर्णां तां द्वादशाकिनिभां शुभाम्॥
ब्रह्मचर्यान्विते विप्रे किनष्ठे वाऽग्रिहोन्निणि।
अङ्गुलीयकवस्त्रायै भूषितां तां निवेद्येत्॥
मन्त्रेणानेन विधिवद्ग्रिपीत्यर्थमादृतः।

विषे कनिष्ठे वाग्निहोत्रिणीति । अकनिष्ठ इति पद्विभागः । अकनिष्ठे ज्येष्ठे । स्वाचारोपेत उत्तम इति यावत् । कनिष्ठ इति पर्विमागे किन्छेऽहुहै। नका हिन वादन्। एवं विव विवे नां प्रतिमां निवेद्येन्। विकिष्टाय विवाद द्यादिस्यके। द्विमन्त्रमाह-

> ' त्रेनारूपोग्निरीड्यस्त्वमन्त्रश्राक्ष वं वृणाम् । त्वं वेत्थ प्राक्तनं पापमनीसारं विनाद्यतः ॥ एवं कृत्वा नरः दृष्यगतीसारं व्यपाहित । नीरुजस्तु सुन्वी नित्वं द्विमायुश्च विन्द्ति ॥

इत्यती भारहरविह्नमूर्तिदानम्। अथ शानानप्रयोक्तानि मारहरं -स्त्रीहन्ता चातिसारी स्यादश्वत्थान् रोपयहशा। द्याच शर्कराधेनुं भो अथेच शनं दिजान् ।

श्रीताधेनुविधिश्च राजयक्ष्महरे दक्षितः। इति शातानपशेक्ताती-सारहरम्। अथ रक्तातीसारहरं शातातपशेक्ते -

> दावाग्निदायकश्चेव रक्तातींसारवान् भवेत्। तेनोदपानं कर्तव्यं रोपणीयस्तथा वटः॥

उद्पानमिति । उदकं पीयतेऽस्मिन्नित्युद्पानं कूपो वा निपानं वा प्रपा वा । इति रक्तातीसारहरम् ।

अथ ग्रहणीरोगहरं कर्मविपाकसङ्कहे-

अनन्यगतिकां भार्यामदुष्टां कारणं विना।
परित्यजति यः सोथ ग्रहणीरोगवान् भवेत्॥
शिवसङ्कल्पसूक्तस्य जपः स्यात्तत्र शान्तये।
अष्टोत्तरं सहस्रं हि हिरण्यं च तथा मधु॥
द्याद्वित्तानुसारेण सौरमन्त्रजपस्तथा।

शिवसङ्करपस्त्तस्य चार्षाद् रुद्रविधानेऽङ्गन्यासप्रस्तावे द्र्शिन्तम्। अष्टोत्तरसहस्रमित्युपहक्षणम्। व्याधितरतमभावेन सहस्रा-द्प्यिकं द्विगुणत्रिगुणादिकं करूप्यम्। सौरमंत्र उद्यक्षयतृचः। अस्यत्वार्षाद् परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधावुद्गिरतम्। अत्रापि जपसङ्ख्या पूर्ववदेव। न केवलं शिवसङ्कर्णाद्जप एव अपि तु धनुमपि द्यादित्याह-

घेनुं सरुक्षणां द्याइत्साभरणसंयुताम्। पयस्विनीं गुणोपेतां ब्राह्मणाय कुडुम्बिने॥

वत्साभरणसंयुतां वत्तेना भरणेन च संयुक्तास्। इति यहणीरोग-हरम्। अथ ग्रहणीहरधेनुदानम्। तत्र पद्मपुराणे " ग्रहणीवानपत्यहे" ति निदानमभिहितस्। अत्र गौतमो निष्कृतिमाह-

> घेनुं पय स्विनीं द्यात् घण्टाभरणभूषिताम्। हेमशृङ्गीं रौण्यखुरां वास्तोभिवेंदितां नरः॥ नवधान्यैः समायुक्तामेकैकं द्रोणपश्चकम्।

नवधान्यानि व्रीहियवादीनि देशकालोचितानि । धान्यपरिमाणं दर्शितमेकैकमित्यादिना ।

> सहिरण्यन्तु तान्द्चा द्वाह्मणाय कुडुम्बिने। अलोलुपाय शान्ताय धर्मज्ञाय विशेषतः॥ होमश्र पूर्ववत्कुर्यात्समिदाज्यचरूत्कटम्।

सहिरण्यमिति क्रियाविदेषणम्। दक्षिणार्थं यथाद्याक्ति सुवर्णं द्यादित्यर्थः । पूर्वविदाते । रूप्यवृषदानविद्तयुक्तं हेमाद्रौ । अत्रायमिनप्रायः । तत्र यथा स्वगृद्धोक्तिविधिनाऽग्निस्थापनं सिमिद्धोमानन्तरं
चरुहोम एवमत्रापि सर्वं कार्यमिति । यद्यपि तत्र होममन्त्रा रौद्रास्तथाप्यत्र वैष्णवाः स्वस्वद्याखोक्ता द्रष्टच्याः । तत्रेदं विष्णुरिति मन्त्रः
कूष्माण्डहोमप्रकरणे दर्शितः । प्रतिद्वष्णुर्विष्णोर्नुकमिति द्वौ मन्त्रौ
नक्तान्ध्यहरगोपालदाने द्शितौ । एते त्रयो मन्त्राः समिचवीज्यहोमेषु क्रमेण ग्राह्याः । अत्र वैष्णवमन्त्रग्रहणेऽयं हेतुः । देव क्षीपुत्रेत्यादिना दानमन्त्रेण विष्णोर्द्वतात्वप्रतीतिः । तथाऽऽचार्येण मन्त्रे
विणिका देवता भवतीत्युक्तम् ।

" ति हितेन चतुर्था च मन्त्रवर्णेन चेष्यते। देवतासङ्गतिस्तत्र दुर्वलं तु परं पर मिति "॥

होमसङ्ख्या तु प्रत्येकमष्टोत्तरदातादिका दात्तयाद्यनुसारेण कल्प्या। तस्मे हुनवते द्यान् दृक्षितायाङ्कृशियकैः। गां हुक्यां विष्युक्राय सक्ष्यासम् गेल्यास्।।

#### मम्ब्रमाह-

" देवकीपुत्र चाण्गकेता छोवनावातः नाद्यय प्रह्मीं कृष्ण गोपोजननेत्नवण्य कृतेनानेन दानेन प्रहणीवातिनस्वछिति । तस्मादेतत्तु कर्तव्यं प्रहणीगोनिणा सद्याः

इति अहणीद्रयेनुद्रानम् । अथातीमार्ग्गिपितिगृद्रानं ग्रहणी-रोगप्रतिमादानश्च । तत्रातीपा प्रतिकात्रश्चणसनुक्तः तु रोगेष्वि-त्युपक्रम्य शूलरोगद्रप्रकरपोक्तं इष्टब्बर् । श्वयत्रेतिकतेव्यताकला-पस्तु परिभाषायां रोगप्रतिभादानविथावातक्षो देवता तत्रेत्यादिना निरूपितः । इत्यतीसाररोगप्रतिभादानं ग्रहणीरोगप्रतिमादानं च ।

> महार्णवाख्ये महिन प्रयन्धे मान्धातृनाम्नो भदनात्मजस्य । सत्कर्भरत्नप्रकरेण पूर्णे ख्यातश्चतुस्त्रिज्ञातयात्रहाः ।

इति श्री विश्वेश्वरविरचिते मद्नमहार्णवे चतुस्त्रिशस्तरङ्गः

# पश्चित्रस्तर्हः

अथ पाद्रोगहराणि। तत्र खझत्बहरं स्तब्धपाद्त्वहरं च। शातातपः हरिणे निहते खझः सृगाले स्तब्धपादकः। अश्वस्तेन प्रदातब्धः सौवर्शो निष्कसमिततः।

निष्करुक्षणं परिमाणप्रकरणे द्रष्टव्यम् । निष्कपरिभितेन सुवर्णेन्त्रान्तं कारियत्वाऽश्विनमन्त्रेणाश्वं पूजियत्वा ओन्त्रियाय द्यादित्यर्थः। अश्विनोरश्वाधिदेवतात्वादाश्विन एव मन्त्रो प्राह्यः। अश्विना यज्वरीरिष इत्यस्य तृचस्य मधुच्छन्दा ऋषिः। अश्विनौ देवता। गायत्री छन्दः। विहितार्थे विनिद्रोगः।

अश्विना यज्जवरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पती। पुरुभुजा चनस्यतम्। अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया धिया। धिष्ण्या वनतं गिरः। दस्रा युवाकवः सुता नासत्या वृक्तवर्हिषः। आ यातं रद्रवर्तनी। (ऋ. मं. १, स. ३).

उपलक्षकमेतत् । अश्विनींप्रकाशकाः स्वस्वशाखोक्ता यन्त्रा ग्राह्याः। अश्वदानमन्त्रस्तु नवग्रहयज्ञप्रकरणे दक्षितः। इति खञ्जत्व-हरं स्तब्धपादत्वहरं च । अथ चक्रपादत्वहरं शानातपप्रोक्ते—

> जायते वक्रपादस्तु निहते शुनि मानवः। निष्कत्रयमितं दद्यात् स सौवर्णे विशुद्धये॥

स सुवर्ण विद्युद्धय इत्यपि पाठ: । अस्मिन् पाठे सुवर्णनिष्कत्र-यस्यैव दानम् । निष्कलक्षणन्तु परिमाणप्रकरणेऽभ्यधायि । प्रथम-पाठे तु सौवर्णमिति तिष्ठतश्रवणात् निष्कत्रयपरिमितसुवर्ण निर्मितश्वानं देवशून्या सरमायाः प्रकाशकैर्मन्त्रैः सम्पूष्य ब्राह्म-णाय दद्यात् । इन्द्रस्य दृतीरिति सरमाप्रकाशकस्य मन्त्रस्य कश्यपो भृतांश ऋषिः। सरमा देवता त्रिष्टुप् छन्दः। सरमापूजायां विनियोगः।

इन्द्रस्य दृतीरिषिता चरामि मह इच्छन्ती पणयो निधीन् वः। अतिष्कदो भियसा तन्न आवत् तथा रसाया अतरं पद्यांसि। (ऋ. मं. १०, स्. १०८, मं. १) अन्येपि स्वस्यकारकोत्ताः सरमादेवतानकाराका अन्त्रा प्राचाः। इति वक्षपाद्त्यहरम् । अथाधिकाङ्गन्थहरं कानानग्रोत्ते-

> अज्ञानिवान वेव अधिकाहः वज्ञाये । अज्ञा तेन प्रदानच्या विकित्रवसनान्विना ।

अजायाः प्राजापत्यत्यात् प्रजापतिप्रकाशकेन सन्त्रेग सम्पृत्य प्रजापत्युदेशेन तामजां यथाशक्ति दक्षिणान्विनां वाद्यगाय द्यानः प्रजापते न त्व इत्याद्यः प्रजापतिप्रक शका प्रन्ताः नवप्रद्यतः प्रकरणे प्रदर्शिताः। अजादानसन्त्रोपि नत्रैव प्रकाणितः। इत्यधिका- इत्वहः स्। अथ पादरोगहरं शानानय्योक्ते-

" मार्गहा पाइरोगी त्या द्यदानं सनाचरेत् । ।

अत्रापि खञ्चत्वहरोक्तप्रकारेगाश्विनोः पूजां कृत्वाऽश्वं ब्राह्मगाय द्यात्। अयं तु विद्योषः। तत्र सौवर्णाश्वेऽश्विनोः पूजः अत्र तु अक्षनपुंजादिष्वश्विनावावाह्म पूज्येदिनि । इति पाद्रोगहरम्। अथ वर्त्मीकरोगहरम्। ब्रह्मगीतासु-

> पतितेन तु सम्पर्के वल्मीकव्याधिमान् भवेत्। गोमूत्रयावकाहारो मासार्द्धेन विशुध्यति॥ सहिरण्यं घृतं द्यात्तत्पापस्य विशुद्धे।

यावकव्रतस्वरूपं कुच्छ्रप्रकरणे निरूपितम् । घृतदानमन्त्रस्तु प्रायश्चित्तोपक्रमपद्धतौ दर्शितः । विशेषान्तर माह-

> " जायते यदि तत्रापि कृमिर्ब्रह्मविदां वर । प्रतिरूपं प्रद्याद्वै रोगशान्त्यर्थमात्मनः "॥

आतमनो रोगशान्त्यर्थे व्याधिप्रतिरूपं प्रतिमां द्या दित्यर्थः। प्रतिमालक्षणं तु प्रकरणान्तेऽभिधास्यते। इति वल्मीकरोगहरम्॥ अथ प्रकारान्तरेण श्लीपद्रोगहरं कर्माविपाकसङ्गहे-

> " स्वगोत्रस्याभिगमनात् श्वीपदी जायते नरः। योन्यामसृक् प्रस्रवति तत्र चान्द्रायणं चरेत्॥ मासं पयोव्रतं चैव तस्माद्रोगाद्विसुच्यते "।

स्वगोत्रस्थेत्यत्र लिङ्गमिवविक्षितम्। छोनिश्चव्देन च मैथुनसाधन-मिन्द्रियं लक्ष्यते। अतः स्त्रीवुंखयोद्ययोरिषि रोणिणोरेतत्कर्म रोग-हरं भवति। चःन्द्रायणपयो व्रतयोर्जक्षणं क्रुच्क्रप्रकरणेऽभ्यधायि। इति श्वीपद्रोगहरम्। अथ श्वीपद्रोगप्रतिमादानम्। तस्त्रक्षणं च कर्म-विपाकसङ्गहे-

" श्वीपदस्त्रिपदः कुण्ठः पतन् श्लुरघनुर्द्धर " इति ।

इतिकर्तव्यताविशेषस्तु परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधावातङ्को देवतेत्यादिना निरूपितः। इति श्लीपद्रोगप्रतिमादानम्। अथ पाद्रोगप्रतिमादानम्। एतल्लक्षणन्त्वनुक्तेषु तु रोगेष्वित्यादिना शूलरोगहरप्रकरणोक्तमत्रापि द्रष्टव्यम्। पूजादीतिकर्तव्यता तु परिभाषायां रोगप्रतिमादानविशावातङ्को देवता तत्रेत्यादिना निरूपिता। इति पाद्रोगहरप्रतिमादानम्।

> महार्णवाख्ये महति प्रबन्धे मान्धातृन।म्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्मरत्नोपचितोत्र पश्च त्रिंशस्तरङ्गोयमगादगाधः॥

इति श्री विश्वेश्वरविरचिते मदनमहार्णवे पञ्चित्रंदास्तरङ्गः

# षट्बिंशस्तरङ्कः

Carlot Ca

हीतजात्याभिगमनाहरद्वं गुण्यम् प्रति। पण्यं भाषतेऽस्ययं स्व स्वरद्धप्रदुनो भवेत् । चान्द्रायस्ययं सुर्योद्धर्माद्धायानि च। वैद्यकोक्तानि विद्याय शक्तया द्वाद्यमभोजनम्॥

वैद्यशास्त्रोक्तानि औषधानि चक्रमईकादीनिः चान्द्रायणस्वरूपं कृच्छ्रकरणे निरूपितम्ः इति त्वादोषहरस्। अय दुश्चमेहरं कर्म-विपाकसङ्केह-

> गुस्तत्पगदे।पाच गवि मैधुनदोपतः। दुश्चमी स्याद्सौ कुयी दुस्तरपातिदेशतः॥ प्रायश्चित्तं यथाप्राप्तं ततो दोषात् प्रसुच्यते।

गुरुतत्पातिदेशनः प्राप्तं प्रायश्चित्तं कुर्योदित्यन्वयः। पङ्कार्षिकं कुर्यादित्यर्थः। व्याधिग्रहत्वे सम्पूर्णं बादशवार्षिकं कर्तव्यम्। कार्यस्य व्याधेग्रहत्वेन कारणस्य पापस्याभ्यासादिना गुरुत्वावगतेः। प्रायश्चित्तोपक्रमप्रकारस्तु प्रायश्चित्तोपक्रमपद्धतौ निरूपितः। इति दुश्चर्मत्वहरम्। अथ पामाहरं कर्मविपाकसङ्कहे-

अनुलुम्पति योऽन्येषां विषयान् पूर्वजन्मनि । सोऽन्यजन्मनि पामावान् भवेतस्वयति शोणितम् ॥ सपूयं तिन्नवृत्यर्थसुपवासत्रयं भवेत् । भोजयेच ब्रिजान् दान्तान् पश्चाशत्सङ्ख्ययाऽन्वितान् ॥

अत्रापि व्याधिगुरुलघुभावेन न्यूनाधिकभावः परिकल्पनीयः। अनुकुम्पनं विनाशनमपहारो वा। विषयाः स्रवचन्दनानुलेपनादयः। इति पामारोगहरम्। अथ दृहुरोगहरं उमामहेश्वरदानम्। तत्र वौधायनः-

> ब्राह्मणानथ यो हिंस्याद्दुरोगी भवेत्ररः। तस्योपदामनं वक्ष्ये सुवर्णेन तु कारयेत्।

हिंस्यादापीडयोदित्यर्थः। सुवर्णः षोडयामाषात्मकः। माषप्रमाणं च परिमाणप्रकरणेऽभ्यघायि।

सुवर्णार्द्धन वा कुर्यात् पादेनाप्य थवा पुनः।
इमामहेश्वरं रूपं वृषभाधिष्ठितं परम्॥
चतुर्भुजन्तु विसुजासुवां कुर्याविचक्षणः।
एकवक्तो भवेत्तत्र त्रिनंत्रश्च महासुजः॥
अक्षमालां त्रिशूलं च तस्य दक्षिणहस्तयोः।
देवीपृष्ठगतस्त्वेको वरदश्चापरः करः॥
वामोत्सङ्गे गता देवी शिवपृष्ठैकपाणिका।
वृषभो रूप्यतः कार्यो घण्टयाऽलङ्कतो भवेत्॥

रूप्यतः रूप्येग। स्वशक्तया वित्तशाख्यं तु कुर्वतो निष्फलं भवेत्।

> तस्मिन्नारोप्य देवेशमुमया सहितं प्रभुम्। वस्त्रमित्यैस्तथा गन्धै मूलमन्त्रेण पूजयेत्॥

मूलमन्त्रः शैवपश्चाक्षरः। स च शृलरोगहरे त्रिशूलदाने द्शितः। होमे रुद्रगाधन्त्री। मन्त्रश्च रुद्रगाधन्त्री सर्वत्रेति विनिश्चितः। इति अग्रे वंक्ष्यमाणत्वात्। सर्वत्रेति सर्वशब्दस्य पूजाव्यतिरिक्तो होमो विषयः। अथवा सूलमन्त्रो रुद्रगायन्त्री। अतः सर्वत्र पूजादाविप विकल्पेनाङ्गभावं भजते। यतो होमे विकल्पेन मन्त्रा विधास्यंते। पूजानन्तरकर्तव्यमाह-

ततो ब्राह्मणमाहूय द्रिद्रं धर्मकोविदम्। श्रुतवृत्तोपसम्पन्नं ज्ञान्तं चैवात्मवेदिनम्॥ वस्त्राङ्गुलीयकैस्तस्य पूजां भत्तया प्रकल्पयेत्। होमं च कारये त्तेन समिदाज्यतिलैरिप॥ मन्त्रश्च रद्रगायत्री सर्वत्रेति विनिश्चयः।

रद्रगायत्री लिङ्गपुराणेऽभिहिता।

" सर्वेश्वराय विद्याहे शूलहस्ताय धीमहि । तन्नोरुद्रः प्रचोद्यात् "। अस्याः श्रीवेद्व्यास ऋषिः। श्रीलहा इंबनाः गाप्त्री छन्दः। विहितार्थे विनियोगः। एवं कह्गायकी वृज्ञादः हैं। हे च सर्वत्रापि विनियोज्या। समिदाज्यनिलहों मेषु क्रमण सन्त्रान्तरा अपि विकल्पन विनियुक्ताः-

> यद्वा त्र्यम्बकेनैव स्विद्धोमं जुहुयात्सुधीः। कद्रद्राय मन्त्रेण जुहुयादाज्यमादतः॥ तिलांश्च मूलन्त्रेणे त्येवं मन्त्रक्रमो भवेत्।

होमसङ्ख्या प्रत्येकमष्टोत्तरशतम्। त्र्यम्बक्षमन्त्रस्याषां गुष्णज्वरे दर्शितम्। कद्रहानेत्यस्याः कण्व ऋषिः। रहा देवता। नायत्री उन्दः। आज्यहोमे विनियोगः।

" कटुद्राय प्रचेतसे भीडुष्टयाय तब्यसे। वोचे म, ज्ञान्तमं, हृदे ॥ (ऋ.चं. १, इ. ४२, चं. १) मूलमन्त्रः पञ्चाक्षरो वा रहगायत्री। होमानन्तरकर्तव्यतामाह-तथा ब्रह्मोद्यासनान्ते मिथुनं ब्राह्मणाय तु। वृषभोपरि विन्यस्तं भक्तया तु विनिवेद्येत्॥ मन्त्रेणानेन विधिवद्दुरोगी जितात्मवान्।

ब्रह्मोद्यासनं नाम स्वगृद्धोक्तप्रकारेण ब्रह्मण ऋतिक्जो विसर्जनम्। मिथुनमुमामहेश्वरात्मकम्। दानमन्त्रमाह-

> 'कैलासवासी भगवानुमया सहितः परः। त्रिनेत्रश्च हरो दृहुरोगमाशु व्यपोहतु'॥ ततश्च ब्राह्मणान् सम्यक् प्रणिपत्य क्षमापयेत्। ब्राह्मणान् भोजयेचापि स्वयं सुञ्जीत वाग्यतः॥ एवं दत्वा महादानं दृहुरोगात् प्रमुच्यते।

इति दृदुरोगहरमुमामहेश्वरदानम् । अथ लूतकित्वहरं शातातपः-

> गोत्रहा लूतकी चैव प्राजापत्यदातं चरेत्। व्रतान्ते मेदिनीं द्याच्छृणुयाचैव भारतम्॥

भूमेश्भावे मेदिनीप्रतिनिधित्येत गाँ पयस्थिनीमलङ्कृताँ द्द्यात्। गोदानमन्त्रस्तु नवप्रह्यज्ञत्रकरणे द्धिनः। प्राजापत्यलक्षणं कृच्छ्र-प्रकरणेऽभिहितम्। भारतश्रवणप्रकारस्तु भहाभारत एव प्रद्शितः।

अतः परं प्रवक्ष्यामि यानि देयानि भारत।
याच्यमानेतु विप्रेभ्यो राजन् पर्वणि पर्वणि ॥
स्वस्ति वाच्य विधानादौ ततः कार्य प्रवर्तते।
समाप्ते पर्वणि ततः स्वदात्तया तर्पयेत् द्विजान् ॥
आदौ तु वाचकं पूज्य रसगन्धसमन्वितम्।
विधिवत्भोजयेदाजन् यः प्रायसमुत्तमम्॥
ततो सूलफलप्रायं पायसं मधुसर्पिषा।
आस्तीके भोजयेत्राज्ञं द्याचैव गुडोद्नम्॥

स्वस्ति वाच्येत्यादि । विधिर्विधानं पुराणपाठः । तस्यादौ स्वस्ति वाच्य स्वगृह्योक्तप्रकारेग स्वस्तिवाचनं विधाय। ततः कार्यं प्रवर्तते। पुस्तकपूजानन्तरं भारतपाठरूपं कार्घ प्रवर्तते। यत् पर्वणोंऽशस्य यत्खण्डस्यवा श्रोतुमिच्छा तत्पाटयेदित्यर्थः। ततः कार्ये प्रवर्तत इस्रोनेव कार्यान्तरमपि स्च्यते। स्वस्तिवाचनं विधाय ततस्तद्ननतरं कार्ये कृत्यं सक्चन्द्नवस्त्रतः स्बूलालङ्कारादिभिवरणरूपं प्रवर्तते। ततः पुराणपाठ इति। एत च सर्वपुराण हाधारणम्। तथा समाप्ती ब्राह्मणभोजनं स्वशक्तया । पुरागपाठंकपूजा च सर्वपुराण-साधारणम्। आदौ तु वाचकं संपूज्येति । समाप्त्यनन्तरमादौ प्रथमतः वाचकं पाठमात्रप्रवक्तारं संपूज्य। पश्चात्तद्र्थव्याख्यातारं पूजियत्वा तत इतरान् बिजान् तर्पयेत्। उक्तप्रकारेण पूजयेतभोजये चेत्यर्थः। आस्तीक इति। पूर्वोक्तमधुपाय साचास्तीके द्यादित्यन्वयः। आस्तीक इत्यत्रैकवचनमिवक्षितम् । प्राज्ञं विद्यांसम्। अत्राप्ये-कवचनमविवक्षितम् । एवमादिपर्वण्यभिधाय सभापवादिषु कमेणाह-

अथ घूपैश्च दीपैश्च मोदकैश्च समन्वितम्।
सभापर्वणि राजेन्द्र हविष्यं भोजयेत् द्विजान्॥

हविष्यं जीहिगोधून एइ बुग्य पायसादि।

आर्ण्यके स्वक्षे स्वियं विज्ञानसार् आर्ण्यके वासाय असक्षम्यार् यस्प्यम् ॥ तर्पणानि च अङ्यानि धान्यस्व स्वानि च।

तर्गानि सक्चन्द्नानि हासान्वर्नगर्गनि ।

सर्वकामगुणोरेतं विशेष्योऽहं गद्।परंत्। विराटपर्वणि तथा वासांसि विविधानि च ॥

तथेत्यनेन ब्राह्मणभोजनमनुकृष्यते।

उद्योगं भरतश्रेष्ठ सर्ददानसमिन्धतम् । भोजनं भोजये विधान् वन्यमार्ट्येरलङ्कृतान् ॥ भीष्मर्थिण राजेन्द्र द्याद्यमन्त्रमम् ।

अनुत्तमं दानं गोदानादि।

ततः पर्वगुणोपेतमसं द्यात्सुसंस्कृतम् ।
द्रोणपर्वणि वित्रेभ्यो शोजनं परमार्चितम् ॥
द्राराश्च देया राजेन्द्र चापान्यसिवरास्तथा ।
किणपर्वण्यपि तथा भोजनं सर्वकामिकम् ॥
वित्रेभ्यः संस्कृतं सम्यक् द्यात्संयतमानसः ।
द्राल्यपर्वणि राजेन्द्र मोदकः सगुडोदनैः ॥
सधूपैस्तर्पणैश्चैत्र सर्वभन्नं प्रदापयेत् ।
गदापर्वण्यपि तथा सुद्रमिश्चं प्रदापयेत् ॥
सौसिके च समावृत्ते सद्ग्नैभांजयेत् द्विजान् ॥
सत्रीपर्वणि तथा रत्ने स्तर्पयद्विधिवत् द्विजान् ॥
ततः सर्वगुणोपेतमन्नं द्यात्सुसंस्कृतम् ।
द्यान्तिपर्वण्यपि तथा भोजनं सर्वकामिकम् ॥
तथाग्रयमणिवासांसि हविष्यं भोजयेत् द्विजान् ।

अग्रयमणिवासांसि द्चादित्यर्थः।

मौसले सार्वगुणिकं गन्धमाल्यानुलेपनम् । हरिवंशे तथा पार्थ पायसं चरुभोजनम् ॥ पारणे पारणे राजन्यथावत् भरतर्षभ । पारणे पारण इति । इत्यर विपारणे पारणे पाठे पाठे यथावत् पूर्वोक्तप्रकारेण बस्बायङ्कारपोजनादिकि विवासक्ति भोजयेदित्यर्थः।

समाण्य सर्वे प्रयतः संहितां शास्त्रको विदः।

गुभे देशे निवेश्याय स्नोमसस्त्राभिसंषृतम्॥

गुक्लाम्बरघरस्तत्र शुचि भूत्वा स्वलङ्कृतः।
अर्वयेतु यथान्याय्यं गन्धमाल्यैः पृथक् पृथक्॥
संहितापुरतकं तत्र प्रथनः सुसभाहितः।

मध्यैभां ज्येश्च प्रथेश्च कोतुकेविविधैः शुभैः॥

हिरण्यं च सुरोष्यं च दक्षिणां तत्र दापयेत्।

पूपै: अपूपै: । कौतुकै गींतऋत्यादिः भि: । सुवर्ण षोडशमाषात्मकम् । एतच पुराणश्रावियतुर्दक्षिणा । तथा स्वशक्त्यनुसारेण हिरण्यं तस्मा अन्येभ्यश्च दक्षिणां द्यात् ।

देवताः कीर्तथेत्सर्वा नरनारायणा तथा।
ततो गन्धेश्च माल्येश्च स्वलङ्कृत्य द्विजोत्तमान् ॥
तर्पयेद्विविधैः कामै धीन्यै रत्नाधिकैस्तथा।
भक्तवस्सु च विश्रेषु यथावत् संप्रवाचयेत्॥
वाचकं भरतश्रेष्ठ भोजियत्वा स्वलङ्कृतम्।
ब्राह्मणेषु प्रसन्नोषु प्रसन्नास्तस्य देवताः॥
वाचके परितुष्टे तु द्युभा प्रीतिरनुत्तमा।
ततो विवरणं कार्यं संहितानां च भारतं॥

भुक्तवत्सु च विप्रेष्वित्यारभ्य विवरणं कार्यं संहितानां भरतर्षभ इत्यनेन पुराणोपक्रमप्रकारोऽभिहितः । इतरपुस्तकपूजाद्यपक्रमो-पसंहारायो यथोचित्तं योजनं कार्यम्।

इतिहासिभमं श्रुत्वा यथावद्नुपूर्वशः।
संयतात्मा श्रुचिर्भूत्वा पारं गत्वा तु भारते॥
तेषां श्राद्धानि देयानि श्रुत्वा श्रुत्वा तु भारतम्।
श्रद्धया दीयत इति श्राद्धानि। तानि च पर्वीपक्रमोपसंहारयोर्थ
थोचितं समासौ च पूर्व दिशितानि।

ब्राह्मगोभयो यथाद्याक्ति द्याक भर्त्यभ ।

महादानानि देयानि रत्नानि विदिधानि च ॥

गावः कांस्योपदोहास स्वत्नाः कुनने द्राः ।

सर्वकामगुणोपेताः पानः नि विविधानि च ॥

भूषणानि विचित्राणि भूमि पानांति काश्वनम् ।

वाहनानि च देयानि हृद्या कत्ताश्च वार्गाः ॥

श्यमं शिविका श्रेव स्यन्दनाश्च स्वतृङ्कताः ।

ययदृहे वरं किश्चित् किश्चिद्दित महद्वसु ॥

तत्तद्देयं द्विजानिभ्य आत्मा दासाश्च स्नवः ।

श्रद्ध्या परया द्यात् क्रनद्दाः पाठपारगः ॥

आतमा दासाश्च सूनव इति । एतच कैमुत्तिकन्यायेनेतरवस्तूनां कुडुम्बाविरोधेन देयत्वप्रतिपादनार्थम् । न त्वात्मसृन्वो देयत्वप्रति-पादनाय । अथवाऽऽत्मा अन्तः करणं तस्य दानमयंचनम् । दासा-श्चस्त्वः पुत्रसमा दासा इत्यर्थः ।

भक्तितः सन्मना भृत्वा सुश्रुतश्च विमत्सरः। एवं करोति यो विद्वान् दानं पर्वप्रतिष्ठितम्॥ सर्वयज्ञफलं पाप्य स देवैः सह मोदते। यश्चानेन प्रकारेण भारतं आवयेन्नरः॥ तथा दानस्य माहात्म्याञ्चोकानुद्धरते ह्यसौ॥

लोकान् स्वर्गादिलोकानुद्धरत आत्मसात्करोतीत्वर्थः। इति महा भारतहरिवंदोतरपुराणानां च अवणविधिः। इति लूतिकत्वहरम्। अथ वर्षराङ्गत्वहरं शातातपः

> लोहहारी च पुरुषो जायते बर्बराङ्गकः। लोहं पलदातं द्वादुपोष्य स तु दासरम्॥

पलस्वरूपं परिमाणप्रकरणेऽभ्यधायि। लोहदानमन्त्रस्तु नवग्रह-यज्ञपकरणे दिशितः। इति वर्षराङ्गत्वहरम्। अथ कृष्णरूक्षाङ्गत्वहरं शातातपः-

> कारूणां च वधे कृष्णों रूक्षाङ्गश्च प्रजायते। तेन तत्पापशुध्यर्थं दद्याद्वै वृषभं सितम्॥

कारवः शिल्पिनः। वृषद्जायन्त्रस्तु नवग्रहग्रापकरणे द्शितः। इति कृष्णस्माङ्गत्वस्यस् । अथ सण्यूनिरोगस्रम्। नेलचीर्येण स्वति नरः ः ग्रव्यनः खद्रा। उपोष्य सोपि विषाय त्यापैलघटस्यम्॥

इति कण्ड्तिरोगहरम्। अथ चीणीक्षत्यस्रं गातातपः-वस्त्रहारी च चीणीङ्गः प्रद्याख सुग्रोभनम्। हेन निष्कत्रयानिषं ग्लागुर्गं हिजानये॥

हेमनिष्कत्रयं व वज्युग्मं च द्याद्रियथेः । निष्कस्वरूपं परिमाणप्रकरणे प्रदर्शितम् । वक्षयुग्धं पीतवर्णम् । दानमन्त्रे ताहरालिङ्गद्शीनात्। हिर्ण्यदानयन्त्रो नवप्रहयज्ञप्रकरणे वर्णितः। वस्त्रदानमन्त्रमाह-

> पीतवस्तयुगं यस्मा द्रासुदेवस्य बसुमम्। प्रदानात्तस्य मे विष्णो अतः शान्ति प्रयच्छमे॥

सह समभिन्याहारात् सुवर्णमपि वासुदेवजीत्यर्थमेव द्यात्। इति शीर्णाङ्गत्वहरस्। अथ दर्दुरोगसण्डलहरम्। शातातपः-

> स्वाम्यंगनाभिगयनाज्जायते दृष्टुभणः सम्। कृत्वा लोहमयीं घेनुं पलबिध्यमाणनः॥ कार्पासभारखंयुक्तां सप्तधान्यसमन्विताम्। द्याद्विप्राय विदुषे 'पापं मे क्षीयता' मिति॥

पलस्वरूपं भारस्वरूपं च परिमाणप्रहरणे निरूपितम्। अत्र यद्यपि सामान्यतः पापं में क्षीयता भित्युक्तं तथाप्रि द्रुमंडंलनिदान-भूतं यत्पापं तत्कार्यभूतो रोगो वा क्षीयताभित्युचार्य कार्पासादि-समन्वितां लोहमर्यी धेनुं द्यात्। इति द्रुमण्डलहरम्। अथ गजचमत्वहरं शातातपः-

> विश्वस्तभार्यागमने गजचमे प्रजायते। तत्पापस्य विनाशाय प्रायक्षित्तं विधीयते॥

विश्वस्तभार्यागमने गुरुतल्पप्रायश्चित्तातिदेशात् षड्डार्षिकं प्राय-श्चित्तं कर्तव्यम् । प्रायश्चित्तशब्देन निष्कृतिरभिधीयते । सा च कृष्णुदिरूपा दानरूपा च। तदुभयमपि प्रायश्चित्तशब्देनोपात्तम्। तत्र व्याविग्रहार्थ्य द्वयोः सहन्त्रयोः विकल्पश्चावगन्तव्यः। प्रात्तापत्याविद्वार्थ्य कुच्छ्रप्रकरणे विरूपितस् । प्राथश्चित्तोपकम-प्रकारस्तु प्राथश्चित्तोपकमण्डली द्धितः। एवं प्राज्ञापत्यादिस्वरूपं विष्कृति तःत्पर्यनोऽभिवायेऽतरां विविच्य दर्शयति-

कृत्वा रूपसयीं घेतुं निष्कविंदातिसङ्ख्यया। पूर्वोपस्तरसंयुक्तां छत्रोपानहसंयुताम्॥ द्याद्रिपाय विधिवदिनं मन्त्रमुदीरयेत्।

सर्वोपस्कारसंयुक्तामिति । सुवर्णशृङ्काद्य उपस्कराः। ते च ग्रहणीहरघेनुद्धि ग्रद्धितः । तथान्ये चोपस्कराः क्षयरोगहर-प्रकरणे गुडघेन्दादिविधिषु द्शिताः। यद्यप्युपस्करेषु रूप्यग्रुराणा मपि परिगणनं तथापि घेनो रजतभयीत्वात्तद्ययवानां खुराणामपि रजतमयत्वसिद्धौ न पृथगृप्यग्रुरापेक्षोति उपस्कररूपखुरालोपः। दानमन्त्रमाह-

सुरभी वैष्णवीमाता नित्यं विष्णुपदान्विता।
गोदानं तु मया दत्तं मम पापं व्यपोहतु॥
इति गजचर्मत्वहरम्। अध बभुमण्डलत्वहरं शातातपः—
नकुलस्यापि हनने जायते बभुमण्डलम्।
निष्कद्रयमितं द्याञ्चकुलं स विशुध्यति॥

निष्कलक्षणं परिमाणप्रकरणेऽभ्यधायि । शक्त्यनुसारेण सुवर्णः राजतौ निष्कौ भवतः । विशेषानुपादानात् । इति बभुमण्डलहरम् । अथ कृष्णमण्डलत्वहरं शातातपः—

> मयूरे घातिते चैव जायते कृष्णभण्डलः। निष्कत्रयभितो देय स्तेन स्वर्णमयः शिखी॥

निष्कप्रमाणं पिमाणप्रकरणे निरूपितम्। इति कृष्णमण्डलस्य-हरम्। अथ श्वेतमण्डलहरम्। ज्ञातात्वप्रोक्ते-

> हंसघाती भवेद्यस्तु तस्य स्याच्छेतमण्डलम्। रौप्यं पलत्रयमितं हंसं दद्याबिशुक्रये॥

पललक्षणं परिभाणप्रकरणे वर्णितम्। इति श्वेतमण्डलत्वहरम्। अथ विसर्पहरम्। कर्मविपाकसमुचये-

> अनेध्यस्य प्रदाता तु विसर्पव्याधिमान् भवेत्। मासं पयोव्रतं कुर्योद्दद्यादन्ते पयस्विनीम्॥

गोदानमन्त्रस्तु नवग्रहयज्ञप्रकरणेऽभिहितः। पयोश्वत्रस्पं कुच्छ्र-प्रकरणे दक्षितम्। इति विसर्पहरम्। अथ विसर्पहरं नागदानम्। बौधायनः-

सर्पास्तु यः खादयति स विसर्पी भवेत्ररः। दानेनोपदामः कार्यो होमेन च विद्रोषतः॥ वक्ष्यमाणेन नागदानेन होमेन चेत्यर्थः।

पलेन वा तद्र्वेन तद्र्वार्वेन वा पुनः।
क्रियांनागं च सौवर्ण फणपश्रकसंयुतम्॥
माणिक्यानि च देयानि प्रत्येकं फणपश्रके।
रत्नं पुच्छे तथा देयं वज्रं लोचनयोस्तथा॥
एवं कृत्वा शुभं नागं कुङ्कुमेनानुलेपयेत्।
रक्तवस्त्रेण संवेष्ट्य ताश्रपात्रोपरि न्यसेत्॥
पात्रस्य च परीमाणं पलनामष्टकं विदुः।
उपचारैः षोडशिभरर्चयेन्नागमुत्तमम्॥

पललक्षणं परिमाणप्रकरणे निरूपितम्। अर्चयेत्। वक्ष्यमाण-होममंत्रेष्वन्यतमो ग्राह्यः।

> आच र्यः सर्वशास्त्रज्ञो धर्मशास्त्रविशारदः। होमं चापि प्रकुर्वीत समिदाज्यति हैः शुभैः॥ नमोस्तु सर्पेभ्य इति त्रिभिर्मन्त्रैर्धथाकमम्। अष्टोत्तरसहस्रं वा त्वष्टोत्तरशतं तु वा॥ अष्टाविशतिरेवाथ परिमाणं पृथक् भवेत्।

प्रत्येकमष्टोत्तरसहस्रादि भवेदित्यर्थः। नमोस्तु सर्पेभ्य इत्यासां तिसृणां अग्नि कषिः। सर्पो देवता । अनुष्टुप् छन्दः । क्रमेण समिदाज्यतिलहोमे विनियोगः। नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनु। ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः १ येऽदे रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रिमषु। येषामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः २ या इषवो यातुवानानां ये वा वनस्पतीननु। ये वा वटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ३ (ऋ. खिछ)

एभिर्मन्त्रैः समिदाज्यहोमो भवति। तत्राप्याज्यहोमेऽयमपरो विशेषः। हृत्वा हुत्वा सुवावशिष्टानाज्यविन्दृन् पात्रान्तरे स्थापयेत्। ते च बिन्दवः सम्पाता इत्युच्यन्ते। तेन च सम्पाताज्येनाचार्यो रोगिणोऽङ्गान्यभ्यंज्यादिति। तदेतदाह-

> हुत्वा चाहुतिसम्पातैः पात्रे चैकीकृतं स्वयम् । आचार्योऽङ्गानि चाम्यंज्याद्रोगिणं तु विसर्पिणम् ॥

अत्र कुद्यादिभिः सम्मार्जयेदित्यध्याहारः। सम्मार्जने मन्त्रमाह-'अग्निस्तु सर्पराज्ञीभिर्भूमिर्भूम्नादिभिः क्रमादिति। भूमि भूम्नादिभिः क्रमादिति। भूमि भूम्नेतीमामृत्रमारभ्य क्रमात्तिसृभि क्रिमिरित्यर्थः। यथासौ रोगी स्वस्थो नीरोगो भवतीति संक्षेपेण कथनम्। एतदेव विविच्य कथयति 'गात्राण्यप्यपरोगत' इति। गात्राण्यङ्गानि यथा रोगतो रोगाद्पगतानि भवन्ति तथा मार्जयेदित्यर्थः। सर्वानवय-वानिप यथायोग्यं सम्मार्जयेदिति तात्पर्यम्। भूमिर्भूम्नामित्यासां तिसृणां सर्पराज्ञी ऋषिः। अग्निर्देवता। द्वितीयतृतीययोरात्मा सृयौ वाऽग्निर्वा देवता। सर्वत्र लिङ्गोक्ता देवता। आद्यानुष्टुप् इतरे गायत्र्यौ। सम्मार्जने विनियोगः।

> भूमिर्भूम्ना द्यौ विरिणान्तरिक्षं माहित्वा । उपस्थे ते देव्यादिते अग्निमन्नाद मन्नाद्या याऽऽदेषे ॥

आऽयं गौ: वृदिनरक्रमीद्सनन्मातरं पुन: । पितरं च प्रयन्तसुव:। विशेशदाम वि राजति वाक्रपतङ्गाय दिशिश्वे। प्रसम्य वहयुभि:। (ते. सं. १५-३)

सम्मार्जनानन्तरकतेव्यमाह-

गुरगुलुं च सुरान्धश्च पूलिदार च निक्षिपेत्। प्रकल्प्य कलदां कुर्यादभिषेकं जलैः शुभैः॥ नमोस्तु सर्पेभ्य इति सार्धे तिलिङ्गकैरि । हिरण्यवर्णा गुच्यः पद्मानानुवाकतः ॥ आपोहिष्ठामय इति शक्षो वात्रस्कृतियेत् ।

गुग्गुलुंचे त्यादि । गुग्गुलुः प्रसिद्धः । सुगन्यः सर्पूरादिः । पूतिदारु देवदारुसर्जरसबृक्षौ । अतस्तच्छकलान्यश गृह्यन्ते । एतान्यभिषेक-कलंशे विन्यसेत्। प्रकल्प्य निक्षिप्य च तं कलश्रमिषेशोपसुक्तै-स्तीर्थादिभिजेलैः परिपूर्णे कुर्यात् । नागपृजायदेशास् पश्चिमभागे कलशं संस्थाप्य तीर्थोद्केन पूरियत्वा गुगगुल्याद्दितत्र निक्षिप्य नागस्वर्णप्रतिमां पूजियत्वा पूर्वस्थापिते कलशे नवग्रहयज्ञोक्तप्रका-रेण वरुणमावाह्य सम्पूज्य नमोस्तु सर्पेभ्य इत्यादि मन्त्रेस्तदुद्क मष्टाविंदात्याचावृत्याऽभिमन्त्र्य पूर्वोक्तप्रकारेण होसं विधाय सम्पा-तै रोगिणोऽङ्गानि सम्युज्य पश्चादिभिषेकं कुर्यादिति कमः। तत्राभि-षेकमन्त्रानाह-नमोस्तु सर्पेभ्य इत्यादिनाऽऽपोहिष्ठा मय इत्यन्तेन। अत्राभिषिश्रेदित्यध्याहारः। तिल्लिङ्गकै रिभषेकप्रकाशकैः हिरण्यवणी इत्यादिभिः। सार्ड नमोस्तु सर्पेभ्य इति तृचेनाभिषिचेदित्यर्थः। अयं च तृचः सांप्रतमत्रैव पद्धितः। हिरण्यवर्ण इत्यापोहिष्ठामय इति चर्चौ परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधावुपवर्णितौ। पवमाना नुवाकस्तु गणहोमप्रकरणे दर्शितः। रान्नो वातसुद्गिति। एतेन स्वस्वशास्त्रोक्तः शान्तिपाठ उपलक्ष्यते । शन्नो वातः पवता मित्यादि तैत्तिरीयशान्तिस्तथाऽश्वलायनघोषशान्तिः परिभाषायां दर्शिता। अयं च शान्तिपाठोभिषेकानन्तरं कार्यः। ततः किं कुर्यादित्यत आह।

> उत्सादिताङ्गं रुचिरं लिम्पेदगरुचन्द्नैः। ततः शुक्लाम्बरघरः शुक्लमाल्यानुलेपनः॥ स्वयं समर्चयेन्नागं गन्घपुष्पाक्षतादिभिः। सपदैवतमन्त्रेण आचार्योपि समर्चयेत्॥ अनन्तं सपराजन्तमाचार्याय निवेद्येत्।

उत्सादिताङ्गइत्यादि। उत्सादिताङ्गः प्रोज्झिताङ्गः। वस्त्रेणापाकृत-शरीरसिळ्ळ इत्यर्थः। तं रुचिरं यथा भवति तथाऽगरुणा श्रीचन्द-नादिभिश्च लिम्पयेत्। स्वयमिति। रोगी। एतच समर्चनं दानकालेपि

### सप्तत्रिंशस्तरङ्गः

अथ कुष्ठरोगहराणि शातातपप्राक्ते-

ब्रह्महा वरकस्यान्ते पाण्डुकुष्ठी प्रजायते । प्रायश्चित्तं प्रकृषीत स्टब्स्टिक्ट्येसुड्ये॥

शयश्चित्तं षड्वार्षिकं कुर्वीत । पापस्योपमा ेन श्लीणत्वत् । प्राय-श्चित्तोपकमञ्कारस्तु शयश्चित्ते पक्षसण्डनाडु कितः । एवं कृत-प्रायश्चित्तस्य तद्नन्तरकर्तव्यतामाह्-

> चत्वारः कलशाः कार्याः पश्चपल्लवसंयुताः । पश्चरत्नसमायुक्ताः सितवक्रेण वेष्टिताः ॥ अश्वस्थानादि इषुक्तास्तीर्थोदकसुप्रिताः । कषायपश्चकोपेता नानाविधकलान्विताः ॥ सर्वोशिधसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिशं ततः ।

पश्च पल्लवा आम्राश्वतथवट प्लक्षोदुम्बराणाम् । मृद्भः गजाश्व-रथ्यावर्त्माकनदीसङ्गमहृद्गोकुलेभ्यो ग्राह्याः । कषाया अप्याम्रा-श्वतथादीनां त्वचः । शतिदिशं पूर्वादिदिश्च । एवं चतुरः कल्शान् स्थापयित्वा तनमध्ये परं कलशं स्थाप्य तस्योपिर अष्ठदलं रीप्यं पद्मं निधाय तत्र वासुदेवं स्थापयेदिल्याह्—

रौप्यमष्टद्लं पद्मं मध्यकुरमोपिर न्यसेत्।
तस्योपिर न्यसेदेवं पुण्दरीकं चतुर्भुजम्॥
पलाद्धिप्रमाणेन सुवर्णेन विनिर्मितम्।
यजेतपुरुषसूक्तेन त्रिकालं अतिवः अरुद्धः॥
यजमानः शुभैशन्धैः पुष्पेर्धूपैर्यथाविधि।
पूर्वादिकुरमेषु तथा ब्राह्मणान् ब्रह्मचारिणः॥
पारयेयुः स्वकान् वेदानृर्वेद्यमृतीन् शनैः।
दशांशेन ततो होमो ग्रह्शान्तिपुरस्सरम्॥
तत्र कुण्डं विधातव्यो घृताक्तेश्च तिलैर्पवैः।
बादशाहिमदं कर्म समाप्य ब्रिजपुङ्कवः॥
भद्रासने यजमानस्याभिषेकं समाचरेत्।

पूर्वकृतपूजातोत्यदेव। सप्देवत्यां मन्त्रोऽश्रेव होमाह्नत्येन दार्शताः। अधुना नागदानदान्त्रवाह-

> 'यो यसे पृथिवीं कृत्सनां सरीत्यकानमाम्। क्षीराव्यो यथ शय्या च वासुदेवस्य शार्जिणः॥ स्वीयदानेन नागोसौ तुष्टो व्याधिमपोहतु। वैसर्पिकविकारं वा त्वद्रोषजनकं तथा॥ रक्तदोषोद्भवं वापि मातृतः पितृतो थवा। अङ्गप्रसङ्गमम्मृतं विकारं मे व्यपोहतु॥' इति एवं दत्वा तु तन्नागमाचार्यय सदक्षिणम्। मूशौ प्रणम्य शिरसा शनैः शतपदं वजेत्॥

आचार्यमनुव्रजेदित्यर्थः । आचार्य इत्युपलक्षणम् । प्रतिगृहीऋनु-व्रजनं कुर्यादिति यावत् ।

आचार्येण हानुज्ञातो गृहं सम्प्रिकोत्सुन्धीः।

ब्राह्मणान् भोजियत्था तु स्वयं मुझीतं बन्धिः॥

इति विसर्पहरनागदानम्। अथ हुर्गन्वाङ्गत्वहरम्। शातातपःसौगन्धिकस्य हरणाहुर्गन्धाङ्गः प्रजायते।

लक्षमेकं तु पद्मानां जुङ्याज्ञातवेदसे॥

सौगन्धिकं कल्हारं सुगन्धिद्रव्यं च। आतवेद्स इत्यनेन जातवे-दसे सुनवाम सोधं इत्यृच उपादानम्। अतो होमधन्त्र इयमे वर्क्। अस्या ऋष्यादि शीतज्वरहर उक्तम्। इति दुर्गन्धाङ्गत्वहरम्। अथ वस्तगन्धत्वहरम्। शातातपः-

> मधुचौरस्तु पुरुषो जायते बस्तगन्धवान्। स दत्वा मधुघेतुं च उपोष्याथ ब्रिजातये॥

मधुषेनु विधानं तु क्षयरोगहरप्रकरणे गुडधेनु विधानं द्विंतम्। च शब्दात् प्रायक्षितं समुचीयते। तच व्याध्यनुसारेण चान्द्रायणादि कल्प्यम्। चान्द्रायणादि स्वरूपं कृष्ण्यकरणेऽभिहितम्। इति वस्त-गन्धन्वहरम्। अथ त्वग्दोषरोगप्रतिमादानम् । एतस्रक्षणं चानुक्तेषु तु रोगेष्यत्यादिना शूलरोगप्रकरणा महितमेवात्रापि विद्रोगम्।

इतिकर्नेन्यताकलापस्तु परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधावातक्षी देवता तन्नेत्यादिना निरूपितः। इतित्वग्दोषहरं प्रतिमादानम्।

महार्णवाख्ये महति प्रबन्धे
मान्धातृनाम्नो मद्नात्म्जस्य ।
अगादगाधो रुचिरः समाप्तिं
ख्यात(स्तु) षट्त्रिंदातया तरङ्गः ॥
इति श्री विश्वेश्वरविरचिते मद्नमहार्णवे षट्त्रिंदास्तरङ्गः ।

पलार्डार्डप्रमाणेनेति। पललक्षणं परिमाणप्रकरणे निरूपितम्। पलेन पलार्द्धेन वा पलचतुर्त्थाशेन वेत्यर्थः। यजेत् पुरुषसूक्तेनीत। यजेत् पूजयेत्। पूजाप्रकारश्च परिभाषायां पुरुष सूक्तविद्याने दर्शितः। द्वादशदिनसाध्यमेतत्कर्म । तत्र प्रतिदिनं प्रातर्भध्यन्दिनं सायं-कालेप्याचार्येग पुजितं देवं यजमानो गन्धपुष्पादिभिः पूजयेत्। तथा पूर्वस्थापितेषु चतुर्षु पूर्वादिक्रम्भेषु ऋग्वेदादीन् पारयेयुः। ऋग्वेदा दिवेदच् ष्टयपारायणं कारयेदित्यर्थः । पूर्वक्रम्भ ऋग्वेदं द्क्षिणकुम्भे यजुर्वेदं पश्चि कुम्भे साम' वेद्माथवीक्गरसमुत्तर-कुम्भे पाठयेत्। वेद्चतुष्टयविदामभावे यथासंभवशास्त्राध्यायिभिः चतुर्भिर्बाह्मणैश्वत्वारि वेदपारायणानि कारयेत् । दष्टार्थत्वादस्य कर्मणः। रोगनिवृत्तिश्च दृष्टं प्रधानप्रयोजनम्। अवान्तरप्रयोजनं च दुरितःपूर्वनिवृत्तिः। सा च वेद्पारायणचतुष्टयसाध्या। वेदानामपि चातुर्विध्यं स्वतः सिद्ध मृग्वेदादिपारायणकथनम्। पारायणप्रकारस्तु परिभावायां निरूपितः। यद्यपि सामसु पट्यमानेषु वेदान्तराणा मनध्यायो वेदानतरेषु साम्नां। तथापि वेदचतुष्टयपारायणविधिबला-देकत्र कुम्भस्थापनविधानाच यावता परस्परसञ्जारोऽधिकरणाइतिश्व न भवेत्तावति भूभागे कलराचतुष्टयं स्थापयित्वा मध्ये वासु-देवाधिष्ठानकलशं स्थापयेत्। दशांशेन होम इति। यस्मिन् यावान् वेद्पाठो जायते तावन्तं यन्थसङ्ख्यया गणियत्वा तद्शांशहोमो व्याहृति भिः कार्यः । अत्रादिमं परिगणनादिप्रकार माह । मन्त्रजाह्मणे मिलित्वा यस्मिन् वेदे यावन्तो प्रन्थास्तावन्तं द्वाद्शधा विभज्य प्रतिदिनभेकैकां शसङ्ख्यया व्याहतिहो मः कार्य इति । हो मद्रव्यं च धृताक्तास्तिलाः यदा वा। एषु दिनेषु प्रथम दिन एव। प्रहयज्ञोक्त प्रकारेणेखादि। ग्रहान् प्रतिदिनं गन्धपुष्पादिनिः समर्चयेत्। कर्मान्ते दक्षिणादीन् द्यात् । प्रहपूजापकारश्च परिभाषायां द्शितः। द्विजपुङ्गव इति । द्विजपुङ्गव आचार्यः। भद्रासन इति। भद्रासनस्वरूपं विनायकशान्तौ दर्शितम्। अभिषेकं समाचरेदिति। एवंविधभद्रा-सनोपविष्टस्य रोगिणोऽभिषेकमाचार्य इतर ब्राह्मण सहितो

<sup>1.</sup> अथर्वा क्रिरसं उत्तरक्रमी त्रामवेदं।

वैदिकैर्मन्त्रै: स्नानं कुर्यात् । अभिषेकसमये च वासुदेवाधिष्ठान-कलशोदंकं नवग्रहयज्ञकलशोदंकं वेदपारायणोदंकं चैकस्मिन् पान्ने निधाय विनायकशान्तौ नवग्रहयज्ञे चोक्तप्रकारेण यजमानमभि-षिश्चेयुः । ततः किं कुर्यादित्यत आह—

ततो द्यायथाशक्ति गोभूहेमतिलाद्किम्।

देवं पूर्वोक्तरमुक्तिकासुद्देवस्य प्रतिमाम् । एतत्प्रतिमादानमन्त्र-माह-

" आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणाः। प्रीताः सर्वे व्यपोहन्तु मम पापं सुद्रादणस् ॥ इत्युदीर्य सुद्धभत्तया तमाचार्य क्षमापयेत्। एवं विधानैर्विहितैः श्वेतकुष्ठी विशुध्यते "॥

इति शातातपप्रोक्ते कुष्ठीपाण्डुहस्म्। अथ प्रकारान्तरेण कुष्ठहरं शातातपप्रोक्ते-

कुष्ठी गोवधकारी स्यात्र (कान्ते च निष्कृति:। स्थापयेत् घटमेकं तु पूर्वोक्तद्रव्यसंयुतम्॥

समनन्तरप्रोक्तवाण्डुकुष्ठहरे यानि पश्चपल्लवादीनि द्रव्याण्यभि-हितानि तैर्युक्तमेकं कलशं स्थापयेदित्यर्थः। तत्र कलशालङ्कारादी विशेषमाह-

रक्तचन्द्निष्ठिप्ताङ्गं रक्तपुष्पाम्बरावृतम् । रत्नगर्भे तु तं कृत्वा स्थापयेदक्षिणां दिशम् ॥ कुण्डस्य दक्षिणदिग्भाग इत्यर्थः ।

ताम्रपात्रं न्यसेत्तत्र तिलपूर्णं सुपूजितम्। तत्रेति कलशे।

> तस्योपरि न्यसेदेवं हमनिष्कमितं यमम्। यजेत्पुरुषमूक्तेन पापं मे शान्यताभिति॥

निष्कस्वरूपं परिमाणप्रकरणे न्यगादि । यममूर्तिस्तु दक्षिणहस्ते दण्डधारिणी दासहस्तेनासयदा महिषारूढा च भवति । पुरुष-सूक्तेन यजेत् पूजयेत् । पूजाप्रकारस्तु परिभाषायां सूक्तविधाने मदन ५२ निरूपितः । पापं मे शाम्यताभिति । पापं शरीरे वर्तमानं रोगमयं तिश्रदानभूतं दुरितं च शाम्यतामिति सङ्गल्प्येत्यर्थः ।

> सामपारायणं कुर्यात् कलको तत्र कामतः। द्शांशं सर्पिषा हुत्वा पावमान्याभिषेचने॥ विहिते धर्मराजं तमाचार्याय निवेदयेत्।

साम वाद्येत्। सामवेदविदोऽभावे बहुचं वा यथालाभोपपन्नं शाखाध्यायिनं वा। आवेद्पारायणसमाप्ति च प्रतिदिनं यमं पूर्वोक्त-प्रकारेण पूज्येत्। होममन्त्रा व्याहृतयः। दशांशज्ञानप्रकारश्च पाण्डुकुष्ठरोगहरोक्तरीत्या विज्ञेयः। पावमान्येति। पवमानः सुवर्जनः स्वादिष्ठयेश्याचा स्वस्वशाखोक्तपावमान्यो ग्राह्याः। पवमानः सुवर्जनः सुवर्जन इत्यनुवाको गणहोमप्रकरणे द्शितः। स्वादिष्ठयेति सूक्तं पाण्डुरोगहरपृथ्वीदाने द्शितम्। दानमन्त्रमाह-

'यमो महिषमारूढो दण्डपाणिर्भयावहः। दक्षिणाशापतिर्देवो मम पापं व्यपोहतु'॥ इत्यावार्ये विसृज्यैनं मासं गोभक्तिमावरेत्। ब्रह्मगोवधयो रेषा स्यादन्या नास्ति निष्कृतिः॥

ब्रह्मवधस्य समनन्तरपूर्वोक्तकर्म गोवधस्यैति दिति विभागः। इति प्रकारान्तरेण श्वेतकुष्ठहरम् । अथाप ं कुष्ठहरं शिवगाथायाम्।

यो नरो हन्ति वै जन्तून् कुःठरोगी भवेतु सः। सान्तपनं प्रकुर्वीत भगवानाह शङ्करः॥

सान्तपनलक्षणं कृच्छ्रपकरणेऽभ्यघायि। श्चुद्रजन्तोस्तु हनन इदं प्रायश्चित्तम्। तत्रापि व्याघेरत्पत्वे। एनसि लघुनि लघुनि गुरुणि गुरूणीति गौतमवचनात्। इत्यपरं कुष्ठहरम्। अथ कुष्ठरोगहर-वृषभदानं वायुपुराणे 'कुष्ठी स्तेयी नरो भवे'दित्युपकस्याभिहितम्।

अथ कुष्ठहरं वक्ष्ये वृषदानमनुत्तमम्।
यः कुर्यात् कुष्ठरोगार्तः शरीरं सुखकारकम्॥
पक्षेक्षिभिस्तु कुर्वीत द्वाभ्यामेकेन वा पुनः।
राजतं वृषभं शुभ्रं हेमशृङ्ख्रुरं तथा॥

#### महेश्वरेणोमया च कुर्वीत तमधिष्ठितम्।

यसस्यो परिनामप्रकरणेऽभ्यधायि। महेश्वरस्योमायाश्च प्रतिमे बे सुदर्णस्य परैस्त्रिभिर्वाभ्यामेकेन वा कारयेदित्याह-

यथाविभवमानेन वित्तशाव्यं न कारयेत्।

अत्र वृषभद्।नस्य प्राधान्यादुमानहे स्वर्मिते विहितपलत्रि-तयादिपरिमा गाद्पि न्यूनपरिमाणेन सुवर्णेन कृतेऽपि दोषाय नेत्ये -तत्स्वयति । िस्वार्यिनस्यनेन वृषभमितिमा तूक्तपरिमाणेनैव कार्या प्रधानत्वात् ।

पलाष्टके कांख्यात्रे स्थाययेचं विचक्षणः।
श्वेतपुषीरक्षताचैः श्वेतवक्षेरलङ्कृतम्॥
एवं विधं तं वृषभं कांस्यपात्रे विक्षिपेदित्यर्थः।
ब्राह्मणं विद्यया युक्तं स्वाचारं विजितेन्द्रियम्।
सर्वशास्त्रप्रवक्तारं प्रतिग्रहपराङ्मुखम्॥
द्गन्तं कुलीनं धर्मज्ञमनुद्रेगकरं नृणाम्।
कोधलोभविहीनं च सर्वशास्त्रार्थकोविदम्॥
गृहमाह्य भक्त्या तं यथाविधि समर्वयेत्।
केयूरमुक्कःविस्त्रभिन्येश्वेवाङ्गुलीयकैः॥
होमं च पूर्ववत्कुर्यान्मन्त्रैनीहेश्वरैस्तथा।

पूर्वविदित । स्वगृद्धोक्तप्रकारेणाग्निं प्रतिष्ठाप्य सिमचर्वाज्यातिल-होमान छोत्तरसहस्रसङ्ख्यया क्रुपी दित्यर्थः । माहेश्वरमन्त्रा रुद्रप्रका-शकास्ते च स्वस्वशाखोक्ता ग्राद्धाः । तत्र त्र्यस्वकमितिमन्त्रो द्शित उष्णज्वरहरे । क्रद्रुद्रायेति द्रुहरे महेश्वरप्रदाने । अत्रैव रुद्रगायत्र्यपि । शूलरोगहरत्रिशूलदाने शैवप्ञ्चाह्नरो द्शितः । पूर्वोक्तगुणविशिष्टेन ब्राह्मणेन तं वृषमं वक्ष्यमाणदानमन्त्रस्थिता ' ष्टमूर्तेरिष्ठिष्ठान ' मित्यनेन श्लोकेन पूजियत्वा तथा तत्रस्थितेनेव ' सर्वकमीविणकोत्य ' मित्यनेन श्लोकेनोमामहेश्वरपूजां कारियत्वा ततो होमं निवर्तियत्वाऽथ विशिष्टं वृषमं ब्राह्मणाय द्यात् । दान प्रकारमाह— उद्ङ्मुकोपविष्टाय महादेवस्य सन्निधौ । प्राङ्मुको व्याधिमान्द्यान्मन्त्रेण।नेन धर्मतः॥

दानमन्त्रमाह-

अष्टमूर्तेरधिष्ठानं कृपया वृषभ ध्वज । श्वेतमौदुम्बरं सर्वमथवा श्वित्रमेव च ॥ त्वग्दोषजनितं यच मण्डलान्यथवा हर । सर्वकमीविपाकोत्थं पार्वतीनाथ सर्वग ॥ कुष्ठहा भव सर्वेदा रक्ष मां पार्वतीपते ।

वृषभध्वजोति । ध्वजोति सुबुध्यन्तं भिन्नपद्म् । अष्टमूर्ते ध्वजेति वृषभविद्येषणम् । इति कुष्ठहरवृषभदानम् ।

अथ हीनकुष्ठरं शातातपः—

मातृगामी भवेचस्तु लिङ्गं तस्य विनइयति। चण्डालीगमने चैव हीनकुष्ठः प्रजायते॥

अत्र च प्रतिक्रिया लिङ्गहानिहरे प्रसङ्गात् पूर्वद्शितेति नात्र लिखिता। इति हीनकुष्ठहरम्। अथ रक्तकुष्ठहरं शातातपप्रोक्ते-

दीक्षितस्त्रीप्रसङ्गेन जायते रक्तकुष्ठवान्। तत्पातकविद्युध्यर्थे प्राजापत्यचतुष्टयम्॥

कुर्वतिति शेषः। एतच प्रायश्चित्तं रोगस्याल्पत्वे। लघुप्रायश्चित्तं त्वात्। रोगाधिक्ये तु श्रेमासिकसुपपातकप्रायश्चित्तं द्वैगुण्येन कार्यम्। प्राजापत्यलक्षणं कृच्छप्रकरणे निरूपितम्। इति रक्तकुष्ठ- हरम्। अथ रक्तकुष्ठहरं पीतकुष्ठहरं च शातातपप्रोक्ते—

स्वसुतागमने चैव रक्तकुष्ठः प्रजायते । भगिनीगमने चैव पीतकुष्ठः प्रजायते ॥ तस्य प्रतिक्रियां कर्तुं पूर्वतः कल्हां न्यसेत्।

पूर्वतः पूर्वदिग्भागे होमस्थानापेक्षयेत्यर्थः। कलको च पाण्डुकु-ष्ठहराण्युक्तानि पश्चपह्नवादीनि स्थापयेत्। यस्मिश्च दिवसे यावद्व-ध्यमाणवेदपारायणं जायते तद्दशांशहोमो व्याहृतिभिः कार्यः। होमद्रव्यं घृताक्तास्तिला यवा घृतमेव वा। अग्निस्थापनं च स्वगृह्यो-क्तमार्गेण। द्शांशहोमे द्शमांशपरिकल्पनाप्रकारस्तु पाण्डुरोग-हरेऽभिहितः। पूर्वतः कलशामित्युक्तंअधुना तत्कलशालङ्करणप्रकार-माह-

पीतवश्त्रसमाच्छन्नं पीतमाल्यविभूषितम्।
रक्तकुष्ठे तु रक्तवस्त्रादिभूषितं कल्द्रां स्थापयेत्। पीतकुष्ठे
पीनवस्त्रादिभिभूषितमिति भेदः।

तस्मिन् कलरो वश्यमाणगुणोपेतिमन्द्रं स्थापयेदित्याहतस्योपरिन्यसेदेवं होमपात्रे सुरेश्वरम्॥
सुवर्णनिष्कषट्केन निर्मितं वज्रधारिणम्।
यजेत्पुरुषसूक्तेन वासवं विश्वरूपिणम्॥
सवौषिधयुते कुम्भे ऋग्वेदं तु समापयेत्।

वज्रधारिणमित्यादि । इन्द्रमूर्तिस्तु इज्ञानयकरः वज्रध्वजा ऐरावणसमारदा च भवेत् । यजेत्पुरुषसूक्तेनित । यजेत् पूजयेत् । पूजाविधानं तु परिभाषायां पुरुषसूक्तविधानेऽभिहितम् । ऋग्वेदं समाययदिति । ऋग्वेदपारायणं क्र्योदित्यर्थः । ऋग्वेद्विद्भावे यथा सम्भवशास्त्राध्यायिना वेदपारायणं कारयेत् । याववेदसमाप्ति च प्रतिदिनमिन्दं तत्प्रकाशकैर्वेदिकैः स्वशास्त्रोक्तः पूजयेत् । इन्द्रप्रका-शक्तमन्त्रस्तु नवप्रहयज्ञप्रकरणे द्शितः। तथा वक्ष्यमाणरे गप्रतिमाणि प्रतिदिवसं पूजनीया । रोगप्रतिमालक्षणं चात्रैव प्रकरणान्ते व्युत्पा-द्यिष्यते । अत्र प्रयोगकमस्तु मूत्रकृष्ण्यहः वक्षण्यतिद्वास्त्रोक्तो विज्ञेयः । कलशस्थापनादिधिशेषोऽत्रैव द्शितः । ' रक्तकुष्ठाधिदे-वतायै नमः, पीतकुष्ठाधिदेवतायै नमः इति च रोगप्रतिमाप्जायां मन्त्रावृद्धौ । अधुना तामेव रोगप्रतिमामाह-

> सुवर्णपुत्रिकां कृत्वा सुवर्णद्शकेन तु । द्यादिशय सम्पूज्य 'निष्पापः स्या'मिति ब्रुवन् ॥

एकः सुवर्णशब्दो द्रव्यवाची। अपरः परिमाणवाची। सुवर्णलक्षणं तथा पुर्वोक्तनिष्कलक्षणं च परिमाणप्रकरण उपवर्णितम् । निष्पापः स्यामिति । अनेन रोगप्रतिमादानेन अनेष्पापः स्यामिति ब्रुवन् रोगप्रतियां द्यादित्यर्थः । साम्प्रतिमद्भुप्रतिमादानमन्त्रमाह-

' देवानामधिपो देवो वजी ब्रिजीनकेतनः। शतः ज्ञः सहस्राक्षो मम पापं व्यपोहतु '॥ इतं मन्त्रं समुचार्य आचार्याय यथाविधि। द्यादेवं सहस्राक्षं स्वपापस्थोपशान्तये॥

इति रक्तकुष्ठहरं पीतकुष्ठहरं च। अथ गुन्मकुष्ठहरं कृष्ण-कुष्ठहरं च। शातातपः—

> भातृजायाभिगमने गुन्मकुष्ठं प्रजायते । स्ववधूगमने चैव कृष्णकुष्ठं प्रजायते ॥

स्ववधूः स्वपुत्रभायी।

तेन कार्ध विद्युध्यर्थ प्रागुक्तस्याईमेव च। द्यांशहोमः सर्वत्र घृताक्तैः क्रियंत तिलैः॥

प्रागुक्तस्याद्धीमित । प्राक् षड्डार्षिकं प्रस्तुतं तद्दं त्रैवार्षिकम् । प्रायश्चित्तोपक्रमप्रकारस्तु प्रायश्चित्तोपक्रमपद्धतौ परिभाषायां निरुप्तिः। प्रागुक्तस्याद्धीमत्यस्यान्या व्याख्या। समनन्तरकुष्ठहरो-क्तस्यार्द्धम् । तद्यथा। कलद्रास्थापनप्रकारः पूर्वोक्त एव। सुवर्णनिष्कत्रयेणेन्द्रप्रतिमा सुवर्णपञ्चकेन रोगप्रतिमा। ऋग्वेदे तद्भावे वेदान्तरे वा संहितामात्रस्यैव पारायणमिति पूर्वोक्तार्द्धकल्पना। पूजाप्रकारस्तु तद्देव। इति गुन्मकुष्ठहरं कृष्णकुष्ठहरं च। अथकटिकुष्ठहरम् । शातातपः-

पितृव्यपत्नीगमनात् कटिकुष्ठं प्रजायते । निष्कृतिस्तेन कर्तव्या कन्धादानेन यत्नतः ॥ उत रोगानुसारेण त्रिवर्षादि समाचरेत् ।

कन्याद् नासम्भवेऽन्यं धनाद्नि प्रलोभ्य तस्मात् कन्यादानकलं प्राह्मम् । कन्यादानजनितसुकृतापनोद्यत्वादस्य दुष्कर्मणः । उतेति पक्षान्तरे । तच त्रैवार्षिकादिप्रायश्चित्ताचरणम् । प्रायश्चित्तोपक्रम- प्रकारस्तु परिभाषायां ताय शिक्षोपक सप्रकर्ण द्शितः । इति कटि-इव्टहरस्य अथ नेज कुष्टहरस्य । शातानपः-

> मातुलान्यास्तु गमनात् इतिकृत्यं प्रजायते । कृष्णाजिनप्रदानेन प्रायश्चित्तं समाचरेत्॥ यदगम्यासु संबद्धं नांयश्चित्तहद्गिरितस्। तदेव सुनिभिः प्रोक्तं नियुतं रत्नस्वास्त्रपि॥

पूर्वोक्तत्रैवार्षितं प्रायश्चितं समाचरेदिलर्थः। हुव्याजित्रहातं तु विष्णुस्तृतौ "अथ वैद्याख्यां पौर्वामास्यां कृष्णह्याजितं सत्तुरं स्वृष्णं सुकाल्यां पौर्वामास्यां कृष्णह्याजितं सत्तुरं स्वृष्णं सुकालाङ्गलभूषितं कृत्वाऽविके वस्त्रे प्रसारयेत्। ततस्तिलैः प्रच्छादयेत्। सुवर्णनामं क्रुर्यात्। अहतेन वासोयुरोन प्रच्छादयेत्। सर्वरत्नगन्वैश्चालंक्र्यात्। चतुसृषु दिश्च चत्वारि तैजसानि पात्राणि श्वीरद्धिसर्थिःपूर्णानि द्यादाहिताप्रये ब्राह्मणायालङ्कृताय वासोयुरोन प्रसादयेत्" इति। अस्यायमर्थः। वैशाख्यां पौर्णमास्यामिति। एतच कालान्तराणा-मप्युपलक्षणार्थम्।

ते च काला मात्स्ये प्रदर्शिताः।

वैशाखी पौर्णमासी च ब्रहः शशिसूर्ययोः। पौर्णमासी तथा माधी आषाढी कार्तिकी तथा॥ उत्तरायणे हाद्द्यान्तु तस्यां दत्तं महाफलम्। इति।

व्याविनिमित्तः कालः शातातपवचने प्राक् द्शितः। कृष्णसृगा-जिनं सखुरं सशृङ्गं सौवर्णशृङ्गं रौप्यखुरं सुक्तालाङ्ग्लभ्षितं कृत्वाऽ विके बस्ने प्रसारिते प्रसारयेदिति। गोमयिति शुभौ देश आविकं बस्नं कम्बलमास्तीर्यं तत्र स्वभावसिद्ध खुरशृङ्गसिहतं पुनश्च रौप्यखुर हेमशृङ्गरजतदंतालं कृतं सौक्तिक्षयितपुष्णपुनं विद्रुमालङ्कृत-पुच्छोपेतं वा नेत्रयो मौक्तिकशोभितं कृष्णसृग्यस्थि प्रसारयेत्। कम्बलं कृष्णाजिनमास्तीर्यं तस्य खुरादिषु रौप्यखुरादीनि स्थापये-दित्यर्थः। तथा च मत्स्यपुराणे- गोमयेनोपिलसे तु शुचौ देशे नराधिप।
आदावेव समास्तिधि शोभनं वस्त्रमाविकम्॥
ततः सशृङ्गं सखुरमास्तरेत् कृष्णमार्गणम्।
कृष्णमार्गणं कृष्णमृगसम्बन्धि चर्मत्यर्थः।
कर्तव्यं रुक्मशृङ्गं तद्रौप्यद्न्तं तथैव च॥
लाङ्गले विद्रमं चैव नेत्रयोमीक्तिकं तथा। इति।

ततस्तिलः प्रच्छाद्येत्। सुवर्णेनालङ्कुर्यात्। अहतेन वासोयुगेन प्रच्छाद्येत्। सर्वगन्धेश्चालङ्कुर्यात्। चतसृषु दिश्च चत्वारि तैजसानि पात्राणि क्षीरद्धिसर्पिःपूर्णानि द्यादिति। तिलैः प्रच्छाद्येद् जिनं। तिलै रात्मसमं राशिमजिने कुर्यादित्यर्थः। तत्र राशौ सुवर्णे षोडशमाषात्मकं वा सुवर्णे हेम वा शक्त्यगुसारेण नाभिस्थाने मध्ये निक्षिपेत्। एतदेव सुवर्णनाभत्वम्। अहतं वासो नृतनम्। अत्र वस्त्रद्वयमुपात्तम्। अन्यत्रैकमेवाभिहितम्। अतो वस्त्रविषये विकल्पः। कृष्णाजिनस्य चनसृषु दिश्च क्षीरादिपरिपूरितानि तैजसानि पात्राणि सौवर्णराजतादीनि पात्राणि शक्त्यगुसारेण निद्धीत। तैजसपात्रेषु सर्वथा अशक्तिश्चेत् सृण्मयानि वा क्षीरादिपरिपूरितानि स्यः। सित सम्भवे तैजसानां सृण्मयानां च सञ्ज्ञ्यः। अन्यथा शक्त्यपेक्षो विकल्पः। एतदिभप्रायेणैव मत्स्यपुराणे-

तिलैरात्मसमं कृत्वा वाससाऽऽच्छाद्ये ब्दुधः । सुवर्णनामं तत्कुर्याद्रंकुर्याद्विशेषतः ॥ रत्नैर्गन्धैर्यथाशक्ति तस्य दिश्च च विन्यसेत् । धातुपात्राणि चत्वारि दिश्च द्याद्यथाक्रमम् ॥ मण्मयेषु च पात्रेषु पूर्वादिक्क्रमणेन तु । घृतं क्षीरं दिध क्षौद्रमेवं कुर्याद्विचक्षणः'॥

इति विष्णुवचनादिष्टाहिताग्नये कृष्णाजिनं द्यादित्यस्ति । अत आहिताग्नेर्पुष्यं सम्प्रदानं । तद्भावेऽन्योप्यनुत्सन्नाग्निर्प्राद्यः । अत्र-दाने फलश्रुतिर्विष्णुस्मृतावेवोक्ता । अत्र गाथा भवंति- यस्तु कृष्णाजिनं द्यात्सखुरं शृङ्गसंयुतम्।

तिलै: प्रच्छाच वासोभिः सर्वरत्नेरलङ्कृतम्॥

ससमुद्रशृहा तेन सशैलवनकानना ।

चतुरन्ता भवदत्ता पृथिवी नात्र संशयः॥

कृष्णाजिने तिलान् क्षिप्त्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी।

ददाति यस्तु दिनेभ्यः सर्वं तरित दुष्कृतम्॥

इति कृष्णाजिनदानविधिः। इति नेत्रकुष्ठहरम्। अथ श्वेतोष्ठहरं शातातपः-

ताम्बूलहरणाचैव श्वेतोष्टः सम्प्रजायते । दक्षिणासहितं द्यात् स दैवृद्धिशीव्ययः ॥ इति श्वेतोष्ठत्वहरम् । अथ चित्रकुष्टहरं शातातपप्रोक्ते-रूप्यहृन्नरकस्यान्ते जायते चित्रकुष्ठवान् । प्राजापत्यत्रयं कृत्वा देयं रूप्यपलत्रयम् ॥

प्राजापत्यस्वरूपं कृच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि । पललक्षणं तु परिमाण-प्रकरणेऽभिहितम् । इति चित्रकुष्ठहरम् । अथोद्रुम्बरकुष्ठहरं शातातपः-

औदुम्बरी ताम्रचौरो नरकान्ते प्रजायते।
प्राजापत्यदातं कृत्वा ताम्नं पलदातं दिद्योत्॥
प्राजापत्यपलयोर्लक्षणं कृष्ण्यकरणे परिमाणप्रकरणे चाभिहितम्
इत्यौदुम्बरकुष्ठहरम्। अथ कुष्ठरोगप्रतिमादानम्। नल्लक्षणं कर्मविपाकसारे-

कुष्टः कुंचितसर्वोङ्गः शूलयज्ञोपवीतधृक् । भावन् प्राणहरः कुद्धः त्रिनेत्रः किङ्किणीयुतः ॥ पूजाविधानं त्वातङ्को देवता तत्रेत्यादिना परिभाषायां रोगप्रति-मादानविधावुक्तम् । इति कुष्टरोगप्रतिमादानम् ।

> महार्णवाख्ये महित प्रवन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य। सत्कर्भरत्नप्रकरेऽत्र सप्त त्रिंशस्तरङ्गोयमगादगाधः॥

इति श्रीविश्वेश्वरिवरचिते मद्नमहार्णवे सप्तत्रिवास्तरङ्गः।

यस्तु कृष्णाजिनं द्यात्सखुरं शृङ्गसंयुतम् । तिलैः प्रच्छाय वासोभिः सर्वरत्नेरलङ्कृतम् ॥ ससमुद्रशृहा तेन सशैलवनकानना । चतुरन्ता अवेदत्ता पृथिवी नात्र संशयः ॥ कृष्णाजिने तिलान् क्षिण्न्वा हिरण्यं मधुसर्षिषी । द्दाति यस्तु विशेन्यः सर्व तरित दुष्कृतम् ॥

इति कृष्णाजिनदानिविधिः। इति नेत्रकुष्ठहरम्। अथ श्वेतोष्ठहरं शातातपः-

ताम्बृलहरणाचैव श्वेतोष्टः सम्प्रजायते । दक्षिणासहितं द्यात् स वैद्येप्रणिवयस् ॥ इति श्वेतोष्ठत्वहरस् । अथ चित्रकुष्टहरं शातातपप्रोक्ते-रूप्यहृत्ररकस्यान्ते जायते चित्रकुष्ठवान् । प्राजापत्यत्रयं कृत्वा देयं रूप्यपलत्रयम् ॥

प्राजापत्यस्वरूपं कृच्छ्रप्रकरणेऽभ्यघायि । पललक्षणं तु परिमाण-प्रकरणेऽभिहितम् । इति चित्रकुष्ठहरम् । अथोदुम्बरकुष्ठहरं शातातपः-

औदुम्बरी ताम्रचौरो नरकान्ते प्रजायते।
प्राजापत्यशतं कृत्वा ताम्रं पलशतं दिशेत्॥
प्राजापत्यपलयोर्लक्षणं कृच्यप्रकरणे परिमाणप्रकरणे चाभिहितम् हत्यौदुम्बरक्रष्ठहरम्। अथ कुष्ठरोगप्रतिमादानम्। नल्लक्षणं कर्म-विपाकसारे-

कुष्टः कुंचितसर्वाङ्गः शूलयज्ञोपवीतवृक् । भावन् प्राणहरः कुद्धः त्रिनेत्रः किङ्किणीयुतः ॥ पूजाविधानं त्वातङ्को देवता तत्रेत्यादिना परिभाषायां रोगप्रति-मादानविधावुक्तम् । इति कुष्टरोगप्रतिमादानम् ।

महार्णवाख्ये महित प्रबन्धे मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य । सत्कर्भरत्नप्रकरेऽत्र सप्त त्रिंशस्तरङ्गोयमगादगाधः ॥ इति श्रीविश्वेश्वरिवरचिते मद्नमहार्णवे सप्तत्रिंशस्तरङ्गः ।

## अष्टत्रिंशस्तरङ्गः

अथापुष्पवतीत्वहराणि । तत्र पितामहः

श्चित्रकातुरं नारी भर्तारमवमन्य या।

मिष्ठान्नं स्वयमश्चाति न सा पुष्पवती भवेत्॥

निष्ठुनानि च पश्चाद्याद्योजयेत्तनिष्टृत्तये।

द्यात् सीभाग्यवस्त् नि तेभ्यः द्यात्यनुसारतः॥

इक्षवस्तवराजश्च हरिद्रा चैव धान्यकम्।

विकारवच गोक्षीरं कुसुम्भं कुङ्कुमं तथा॥

ठवणं चाष्टमं चैतत् सौभाग्याष्टकमुच्यते।

तवराजः सौभाग्यकं सुवर्णद्रावकद्रव्यमुच्यते। कर्पूरो वा शर्क-रा वा। विकारवच गोक्षीरिमिति। क्षीरिमिनिता मक्षाद्यो विकाराः। द्ध्याद्यो वा। तद्युक्तिमत्यर्थः। इक्षवस्तवराजश्च निष्पावा चैव धान्यकमित्यपि पाठः। निष्पावा धान्यविशेषः। 'इक्षवस्तवराजश्च जीरकं चैव धान्यकमित्यपि पत्यते। अत्र च प्रतिबन्धाधिक्ये शक्त्यनुसारे गोक्तकभण आवृत्ति ईष्टव्या। इत्यपुष्पवतीत्वहरम्। अथ वन्ध्यात्वहरसुवर्णधेनुद्रानम्। तथाच

विप्ररत्नापहारी च अनपत्यः प्रजायते ।
तेन कार्यं विद्युध्यर्थं महारुद्रजपादिकम् ॥
मृतवत्सोदितः सर्वे विधिरत्र विधीयते ।
द्शांशहोमः कर्तव्यः पालाशेन यथाविधि ॥
महानद्याः समायोगे आचार्यः शास्त्रयुक्तितः
स्नापयेदेकवस्त्रेण दम्पती मन्त्रपूर्वकम् ॥
रत्नानि तत्र देयानि फलानि च विशेषतः ।
इत्यनपत्यताहरविधिः । तथा वन्ध्यात्वे वायुपुराणे गौतमःचतुर्विधा च या वन्ध्या भवेद्यत्सवियोजनात् ।
अथवात्रविकल्पः 'अश्वापत्यवियोजनातः'।

वक्ष्ये तस्याः प्रतीकारं तत्स्वरूपं निबोध मे । हिरण्येन यथः दाक्ति खदत्सां कारयेत् दढाम्॥ धेनुं पलेन वत्सं च पादेन गुरुरत्रवीत्।

हिरण्येन प्रयाद्यारायेति । परेन तद्धेन तदुर्द्धेन वा पुनिति परिभागोक्त्रस्थोग द्वास्यनुसारेण क्वर्यादित्यर्थः । प्रयाद्यक्षं परिभागमक्तरणे निकापेतम् ।

घेतुं रूप्यखुरां रत्नं पुच्छे तस्या नियोजयेत्।

घण्टां गले नियद्गीयात् सवत्सां बाङ्कुवः द्युचिः ॥

घन्दनागरुकपूरगन्धमाल्यैः सुद्योभनैः ।

उपचारैः षोडदाभिनिवेद्यं पायसं भवेत् ॥

मोद्कं च तथाऽपूपं गुडं लवणमेव च ।

जीरकं च सुविस्तीणें द्यूपें वेणुमये दृढे ॥

घेतुरेवं प्रदातव्या ब्राह्मणस्त्रीषु चैव हि ।

षडष्ट द्दा वा द्यात्तदनन्तरमेव च ॥

उपचारै: षोडशभिरित्यादि। पूजियदिति शेषः। मोदकादिभिः परिपूरितमेकं शूर्पे घेनोः पुरस्तात् स्थायदित्योक्तहव्यपरिपूरितानि शूर्पाणि षडष्ट दश वा सभितृकाभ्यो ब्राह्मणीभ्यो द्यादित्यर्थः।

> ब्राह्मणं सर्वशास्त्रार्थकुशलं धर्मवेदिनम् । विद्याविनयसम्पन्नं शान्तं चैव यतेन्द्रियम् ॥ अलोलुपं सर्वजनिषयं कल्मषवर्जितम् ॥ आह्य भत्तया सम्पूज्य सङ्गाद्येजीन्द्रपुटपकैः ॥ तनेव कारयेत् प्जामादृतो धनुवत्सयोः। होमं च कारयेत्त्र सामेदाज्यचस्त्कटम् ॥

पूजायां होमे च मन्त्रमाह-

सोमो घेनुमिति मन्त्रं समुज्ञार्य तनः पुनः। अस्या गौतम ऋषिः घेनुर्देवता। त्रिष्टुप् छन्दः। विहितार्थे विनियोगः। सोमो घेनुं सोमो अर्थन्तमाशुं सोमो वीर्थे कर्भण्यं द्दाति । सादन्यं विद्ध्यं सभेयं पितृश्रवणं यो द्दाशद्स्मै ॥ (ऋ. मं. १, स. ९१, मं. २०) सोमें विनियुक्ताया अव्यस्यः संयोगपृथक्-त्वन्यायेनात्र धेतुरेव देवता । होममुत्कदं कारयेदित्यभिधानात् समिदादिभिः प्रत्येकमष्टोक्तरसहस्रं कुर्यात् । धेतुदानप्रकारमाह-

प्राङ्क्षायोपिचिष्टाय प्रद्यात्तामुद्ङ्कः ।

मन्त्रणानेन विधिवत् पुच्छे हस्तं निधाय च ।

दानमन्त्रमाह सार्द्धक्षोकद्वयेन-

'धेनुयीङ्गिरसां सत्रे प्रविष्टा सुरभेश्च या। दुहिता या तथा भानो रग्नेश्च वरुणस्य च॥ याश्च गावः प्रवर्तन्ते वनेषूपवनेषु च। प्रीणन्तु ता मम सदा पुत्रपौत्रप्रदाः सुखम्॥ प्रयच्छन्तु दिवारात्रमविच्छेदन्तु सन्ततेः'। एव दत्वा तु तद्दानं प्रणिपत्य विसर्जयेत्॥ 'वन्ध्यात्वं काकवन्ध्यात्वं कन्याप्रसव एव च। तथैव मृतवत्सा च दोषं मम? चतुर्विधम्॥

तथव मृतवत्सा च दाष मम? चतुावधम् ॥ इति वन्ध्यात्वहरसुवर्ण घेनुदानम् । अथ गर्भस्रावहर यज्ञांपवातदानम् । अत्र निदानं वृद्धगीतमः

स्रवद्गर्भा भवेत्सा तु बालकं हन्ति या विषै:।

वायुपुराणे-

यज्ञोपवीतं कुर्वीत काश्चनं तु स्वराक्तितः। अत्यन्तवर्णयुक्तं च राजतं चोत्तरीयकम्॥

अत्यन्तवर्णयुक्तं काञ्चनमित्यन्वयः। उत्कृष्टमित्यर्थः। तेन का अनेन वक्ष्ममाणपलादिमितेन स्वदाक्तितो यज्ञोपवीतं कुर्वीत कारयेदि-त्यर्थः। तथा समीचीनं राजतमुक्तरीयं च। उभयस्र द्रव्यप्रमाणमाह-

> पलार्डेन तद्देन तद्देनापि वा पुनः। ग्रन्थिप्रदेशे देयं तु मौक्तिकं वज्रमेव तुः॥

१ 'वध्न्यात्व' मित्यारभ्य 'चतुर्विव मित्यन्तमन्यत्र न दृश्यते ।

२ एतदनन्तरं 'अत्रच दर्मणि स्त्रीपुंसयोर्मिलितयोः प्रत्येकं वा यथानिमित्तमधिकारः ' इति ख, ग, पुस्तकयोर्द्स्यते

पललक्षणं वक्ष्यमाणद्रोणलक्षणं च परिमाणप्रकरणेऽभ्यघायि। यज्ञोपबीतस्य ग्रन्थिस्थाने मौक्तिकं उत्तरीयस्य तु वज्रामिति विवेकः।

> प्रक्षात्य पश्चगव्येन गायत्र्या ताम्रभाजने । द्रोणप्रमाणं तस्मिस्तु निक्षिपेद्दिष्ट मध्यतः ॥ आज्यस्योपरि संस्थाप्यस्यपतिं सुपूजितम्। यन्य दुव्यक्षनैधृपैसेंदेचैर्पि भक्तितः॥

यश्चाव्यक्ताने गायत्र्या मन्त्रत्वेनोपादानादेव शिष्टपूजायामपि स एव मन्त्रः। एवं प्रक्षालितमुपवीतमुत्तरीयं च ताम्रभाजने निक्षिपेत्। कथमिखत आह- द्रोणप्रमाणिनित्यादि। अयमर्थः। द्रोण प्रमाणं द्धि तस्मिन् ताम्रभाजने मध्यतः मध्ये निक्षिपेत्। द्रव्य उपर्याज्यम्। तत्प्रमाणं यथालाभोपवन्नप्रमाणं वा स्थापयेत्। श्रुत द्रोणप्रमाणपरित्यागे कारणाभावात् तत्प्रमाणत्वमाज्यस्य। आज्यस्यो-परि संस्थाप्यमुपवीतमित्यत्र वाज्यसंबन्धित्वेन परिमाण श्रवणात् द्रोणपरिमिताज्याऽसंभवे यथालाभोपवन्नप्रमाणमाज्यमिति व्यवस्था।

तत्रचाज्य उपवीतम्रत्तरीयं च निक्षिपेत्। तदुपवीतं सुपूजितं कुर्यात्। युक्तं चतत्। उपवीतस्य गर्भस्थानीयत्वात्। द्ध्यादेश्च जराय्वादिस्थानत्वाच। उपवीतं सुपूजितमित्यत्रोपवीतदाब्दः सह चिरतमुत्तरीयमपि लक्षयतीति तत्सहचरितमेवोत्तरीयसहित मुप्बितं निक्षिप्य पूजयेदिति। पूजानन्तरं कर्तव्यमाह-

ततो ब्राह्मणमाहूय होमं तत्र च कारयेत्। तिलैराज्येन मधुना मिश्रैरष्टोत्तरं शतम्॥

होममन्त्राः व्याहृतयो गायत्री वा । व्याहृतीनामृष्यादि नवग्रहयज्ञप्रकरणे ग्रहाद्यावाहनप्रस्तावे दर्शितम् । गायव्यास्तु कूष्माण्डहोमप्रकरणे ।

> तस्मै हुतवते देयं.वस्त्राचै: पूजिताय तु। मन्त्रेणानेन विधिवत् प्राङ्कुखायोपवीतकम्।

मन्त्रमाह-

उपवीतं परिमदं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा। भवनौकाऽस्य दानेन गर्भे सन्धारये ह्यहम्॥ अत्र वितीयार्दस्यायमर्थः। भवनौका संसारे विजकमिनिष्पाद् कत्वेन यतस्तारियतुमुपवीतं अतो नौरिव नौका। अथवा भव उत्पत्तिः। अपत्योत्पत्तिविरहितानामपत्योत्पत्तिद्यकत्वेन पुंनामादिनरकोत्तार-कत्वान्नीरिव नौका। शिष्टं स्पष्टम्।

> धनान्यपि ब्राह्मणेभ्यस्तस्मिन् काले प्रदापयेत्। अनुव्रज्य तथाऽचार्ये प्रणिपत्य क्षमापयेत्॥ गर्भस्रावकरादोषादेवं कृत्वा विमुच्यते।

अस्मिन् कर्मणि स्त्रियामधिकारः। इति गर्भस्रावहरयज्ञोपवीत-दानम्। अथ प्रस्रवद्योनिशोणितहरम्। तत्र कर्मविपाकसङ्गहे-

> मासोपवासिनी नारी रेतः प्रास्नावयेद्यदि। यतिसम्पर्भदोषेण जायते सान्यजनमि।। स्रवद्रक्ता सदा योनौ तन्निष्कृतिरिहोच्यते। मासोपवासं कुर्वीत तथा मासं पयोव्रतम्

मासोपासविधानं पयोत्रतस्वरूपं च क्रुच्छ्रप्रकरणे निरूपितम्। इति स्रवद्योनिशोणितहरम्। अथ स्त्रीस्तन्याक्षरणहरं कर्मविपाक-समुचये-

> क्षीरं मुख्णाति या नारी पूर्वजन्मनि सुव्रता । जन्मान्तरे तु तस्या वै क्षीरं न क्षरतः स्तनौ ॥ क्षीरात्रं मोजयेदिपान् साज्यं समधुमण्डकम् ।

क्षीरान्नमध्वाज्यसहितानमण्डकांश्च विष्रेभ्यो द्यात् । विष्रानिति बहुवचनात् त्रयोऽवर्यं भोजनीयाः । तदुपरि दास्यनुसारेण ।

> अनुलिम्पेच तेनैव तूच्छिष्टान्नेन भूक्तितः। विप्रपादोदकैश्चापि क्षालयेत् कुचमण्डलम्॥ सुरामांसक्षौद्रघृताऽपूपान्नेर्गन्यपुष्पकैः। भूतेभ्यश्च बलिं द्यात् भूतान्यत्र च संशुणु॥ मधुश्च नवनीतश्च पिण्डसालोड्यचित्तकः। भूतभव्यः सशक्तिश्च भूतानां पश्चकं त्विदम्॥

स्वासिति मध्वादीनां पश्चानां विशेषणम्। अत्र सुरादीनि विज्ञित्वाण्यभिद्धिति। तेषु त्राह्मणादिभिरनिषिद्धान्येव ग्राह्माणि। इति स्वीत्यवसञ्ज्ञाहरूम्।

महार्वदाख्ये महाति प्रवन्धे

मान्धातृनास्नो मदनात्मजस्य।

सत्सक्रिक्यस्यरेग पृणांऽ

पृत्रिशस्तरङ्गोयनगाइनायः।

इति श्री विश्वेश्वरविरचिते मद्नमहार्गवे अष्टिक्कंशस्तरङ्गः

### एकोनचत्वारिंशस्तरङ्गः

अथ प्रकीर्णकप्रकरणमारभ्यते । तत्र रक्तार्बुदहरम् । उद्यासहेश्वर-संवादे-

विधवागमनेनावि नित्यं नारद् वै यतिः।
रक्तार्वदी भवेत् क्रयीत् प्रायश्चित्तं प्रशान्तये॥
कृच्छ्रातिकृच्छ्रं क्रवीत चान्द्रायणमथापि च।
एवमेवापि विधवा प्रकुर्योद्रोगशान्तये॥

कृच्छादीनि व्याधिगुरुलघुभावेन समस्तानि वा बिगुणानि वा योज्यानि । एत्लक्ष्मणानि च कृच्छ्रप्रकरणे दर्शितानि । इति रक्ता-र्बुदहरम् । अथ प्रकारान्तरेण रक्तार्बुदहरम् । शातातपः-

रक्तार्बुदी वैदयहन्ता जायते धर्ममाचरेत्। तमेव धर्ममाह-

प्राजापत्यानि चत्वारि सप्तधान्यानि चोत्सृजेत्।

ब्राह्मणेभ्य इति शेषः। सप्तधान्यानि ब्रीहियव।दीनि यथालाभोप-पन्नानि । प्राजापत्यस्वरूपं कृच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि । इति प्रकारान्तरेण रक्तार्बुदहरम् । अथ प्रदररोगहरम् । कर्मविपाकसङ्कृहे-

मात्रा वा गुरुणा वापि यो नरः शास्त्रनिर्णये।
स्पर्डतेऽसौ प्रजायेते प्रद्रव्याधिमान् नरः॥
चान्द्रायणं प्रकुर्वीत कृच्छं चैवातिकृच्छ्कम्।
तिक्रणोरिति जपे द्युतत्रयसङ्ख्यया॥
सिर्पिमधुसमायुक्तमण्डकान्नेन भोजयेत्।
विप्रान् तत्पादसिल्लान्मार्जयेत् प्रद्रं तथा॥

मात्रा चेत्यादि । मात्रा गुरुणा पित्रा तथाऽऽचार्यादिभिश्च यो नरः शास्त्रनिर्णये शास्त्रविचारविषये स्पर्दते कुतर्केण तदुक्तमन्यथान्यन् विवदते स एवंच्याधियुक्तो भवतीत्यर्थः । चान्द्रायणादीनां स्वरूपाणि कृच्छ्रप्रकरणे निरूपितानि । तिष्ठणोरित्यत्र ऋग्द्रयं

मन्त्रः । अयं च मन्त्रः कर्णशूलहरे प्रद्शितः । विप्रांस्त्रिचतुरादीन् स्वशक्त्यतुसारेण भोजयेदित्यर्थः। इति प्रदररोगहरम्। अथासृग्दरहर्धेनुदानम्। एतन्निदानं पद्मपुराणे-

असृग्दरी स भवति यस्तु हिंस्यादृथा पशून् । वृद्धबौधायनस्तु-

असृग्द्री दारयति यो वृक्षानिविस्तृनान् अत्र निष्कृतिमाह गौतमः-

घेनुं पयस्विनीं दानतां लोहितां हेमगृङ्गिकाम्।
तथा रूप्यखुरां रक्तवस्त्रेण समलङ्गृतास्॥
ब्राह्मणायाग्निवर्णाय द्यात् सत्कृत्य मानवः।
अग्निवर्णाय किपलवर्णाय। तद्भाव आरक्तवर्णाय।
पलेन वा तद्देन तद्दिने वा पुनः।
सुवर्णेन युतां ग्रुभ्रां यथास्वविभवेन तु॥
बिजोत्तमाय श्रेष्ठाय सर्वशास्त्रार्थवेदिने।
घेनुं तामतिसंहृष्टो मन्त्रेणानेन भक्तितः॥

द्यादिति पूर्वेणान्वयः। पलस्वरूपं परिमाणमकरणेऽभ्यधायि। गोदानमन्त्रमाह-

> गावो मे वाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु एष्ठतः। गावो मे हृद्ये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥ देवानां त्वं च सुरिभः क्षपयासृग्द्रं मम। विनाशयित गोदानमिष दीर्घमसृग्दरम्। तेनेदं यत्नतः कुर्योदसृग्दरगदार्दितः॥

इत्यसृग्दरहरघेनुदानम् । अथाकस्मिककाइर्यहरुद्रमूर्तिदानम् । वायुपुराणे-

अन्नचोरी भवेचस्तु सोऽकस्माजायते कृदाः। वक्ष्ये तस्य प्रतीकारं दानहोमाभिषेचनैः॥ पलेन वा तद्र्सेन तद्र्झार्सेन वा पुनः। सुवर्णेन प्रतिकृतिं कुर्योद्वद्रस्य भक्तितः॥

पलस्वरूपं परिमाणप्रकरणे निरूपितम्।

मन्त्रः। अयं च मन्त्रः कर्णशूलहरे प्रदर्शितः। विप्रांस्त्रिचतुरादीन् स्वशक्त्यनुसारेण भोजयेदित्यर्थः। इति प्रदररोगहरम्। अथासृग्दरहर्धं चेनुदानम्। एतन्निदानं पद्मपुराणे—

असृग्द्री स भवति यस्तु हिंस्यादृथा पश्नून्। वृद्धबौधायनस्तु-

असृद्दी दारयति यो वृक्षानतिविस्तृतान् अत्र निष्कृतिमाह गौतमः-

घेतुं पयस्विनीं दान्तां लोहितां हेमशृङ्गिताम्।
तथा रूप्यखुरां रक्तवस्त्रेण समलङ्गृताम्॥
त्राह्मणायाग्निवर्णाय दद्यात् सत्कृत्य मानवः।
अग्निवर्णाय कपिलवर्णाय। तद्भाव आरक्तवर्णाय।
पलेन वा तद्देन तद्दद्विन वा पुनः।
सुवर्णेन युतां शुभ्रां यथास्वविभवेन तु॥
दिजोत्तमाय श्रेष्ठाय सर्वशास्त्रार्थवेदिने।
घेतुं तामतिसंहृष्टो मन्त्रेणानेन भक्तितः॥

द्यादिति पूर्वेणान्वयः। पलस्वरूपं परिमाणप्रकरणेऽभ्यधायि। गोदानमन्त्रमाह-

> गावो मे वाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु एष्ठतः। गावो मे हृद्ये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥ देवानां त्वं च सुरिभः क्षपयासृग्दरं मम। विनाशयित गोदानमि दीर्घमसृग्दरम्। तेनेदं यत्नतः कुर्योदसृग्दरगदार्दितः॥

इत्यसृग्दरहरघेनुदानम् । अथाकस्मिककाद्येहररुद्रमूर्तिदानम् । वायुपुराणे-

अन्नचोरी भवेचस्तु सोऽकस्माज्ञायते कृशः। वक्ष्ये तस्य प्रतीकारं दानहोमाभिषेचनैः॥ पलेन वा तद्र्षेन तद्र्षीर्देन वा पुनः। सुवर्णेन प्रतिकृतिं कुर्याद्वद्रस्य भक्तितः॥

पलस्वरूपं परिमाणप्रकरणे निरूपितम्।

यथाविभवसारेण त्रिनेत्रं चतुराननम्।
चतुर्वाद्वं ध्यानपरसुपविष्टं सुखासने।।
व्याव्रचर्मपरीधानं नागयज्ञोपवीतिनम्।
सौवर्णेन राजतेन वा नागयज्ञोपवीतिनं कुर्यादिसर्थः।
श्वेतवस्त्रेण संवेष्ट्य तण्डुलोपरि विन्यसेत्।
तण्डुलानां परीमाणं द्रोणानां तु चतुष्ट्यम्॥
यद्वा स्वविभवेनैव तत्र पूजां प्रकल्पयेत्।
गन्धमाल्यः सुरभिभिः श्वेतैनीनाविधेरिष्॥
डपचारैः खोडदाभिराचार्यः सर्वज्ञास्त्रवित्।
मूलमन्त्रेण कार्यं च सर्वे हदस्य चार्चनम्॥

मूलमन्त्रः शैवपञ्चाक्षरो रहगायत्री वा । आद्यः शूलरोगहरत्रि-शूलदाने दर्शितः । ब्रितीयस्तु दहुरोगहरोमामहेश्वरदाने ।

होमश्च तत्र कर्तव्यः स्थपिडले सुपरिष्कृते। स्वगृद्योक्तविधानेन चाग्नेः संस्थापनं भवेत्॥ समिदाज्यितिलैर्मन्त्रानिमांस्तत्र निद्यामयः। त्र्यम्बकं कदुद्रायेति आतेपितरिति कमात्॥ सङ्ख्या चाष्टोत्तरदातं प्रत्येकिमह दृश्यते। हृत्वा हृत्वा च सम्पातान् पात्रे कुर्योद्धिधानतः॥

त्र्यम्बकं यजामह इत्यस्याषि युष्ण उवरहरे अभिहितम् । कहुदाये-त्यस्यास्तु दहुहरोमामहेश्वरदाने । आते पिति स्वक्तामित्यस्या ऋग्विधानोक्तासाध्यम्बद्दोग्रहरे । सम्पातानिति । आज्यहोमं कृत्वा प्रत्याहुति सम्पातान् सुवादिस्थितानाज्यविन्दृत् पृथक् पृथक् पात्रे कुर्यात् । एभि: सम्पातराज्यविन्दुभी रोगिणः श्वरीरं वक्ष्यमाणे समयेऽभ्यं ञ्जयेत् –

अग्ने: प्वीत्तरे देशे स्थापयेत कलशं दृहम्। वाससा वेष्टियित्वा च पश्चपल्लवसंयुतम्॥ पल्लवानि चाम्राश्वतथवटम्रक्षोदुम्बराणाम्। अश्वस्थानात् मजस्थानावलमीकात्मक्रमाद्भदात्। प्रक्षेप्तव्या मृत्तिका च सोचना ग्रुस्युलस्तथा॥ तेनामिषेकं क्वांति होमान्तेऽभ्यज्य तं गुरः। आगोहिष्ठादिभिस्तव्रत् हिरण्यादिभिरेव च॥ पवनानानुवाकेन राह्यी वाकेन सैव हि।

तेन कलकास्थोद्केमान्यज्य पूर्वोक्तैः सम्पातवाच्यैराहृति विन्दुन्तिः तं रोगिणं गुरुराबार्यः। आपो हिच्छेत्यृचौ हिरण्यवर्णा हति ऋषश्च परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधौ द्शिताः। पवमाना-नुवाको गणहोमप्रकरणे। रान्नोवाकेनेति। अनेन च स्वस्वशाखोक्ता शान्तिरूपलक्ष्यते। तत्र शन्नो चातः पवता मिति तैक्तिरोधशान्ति स्तथा नो मद्राः कतव इत्याश्वलायनगान्तिश्च परिभाषायां द्शिता। अभिषेकानन्तरकर्तव्यमाह-

ततः शुक्लाम्बरधरः शुक्लमाल्यानुलेपनः।
मूलमन्त्रेण च पुन स्तस्मै हृतवतेऽर्थिने॥
द्यात्तां देवदेवस्य प्रतिमां शङ्करस्य च।
मन्त्रेणानेन विधिवत् प्राङ्क्षाय खुदङ्काः॥

मूलमन्त्रेणिति। पूर्वोक्तपश्चाक्षरेण इद्रगायत्र्या वा। पूर्वमाचार्थेण षोडशोपचारपूजितां रुद्रप्रतिमां पुनर्यजमानः सम्पूज्य इतवते तस्मा आचार्यायाऽथिने द्यात्। अर्थिन इति विशेषणसामध्यी द्यादाचार्यो न प्रतिगृहीयात् तर्श्वन्यस्मै स्रोत्रियाय कुडुम्बिने द्यादिति गम्यते। श्लोकद्येन दानमन्त्रमाह-

देवदेव महेशान वृषभध्यज शहर।
अन्नवीर्येण यत्पापं कृतं जन्मान्तरे मया॥
तेन तज्जनितं कार्श्यमसद्यं मम देहजम्।
तव दानेन दत्तेन प्रीतो मां रक्ष पापिनम्॥
एवं यो विधिनानेन शङ्करप्रतिमां नरः।
ददाति विप्रवर्धीय स कार्श्यादिप्रमुच्यते॥
पुण्याहवाचनं कृत्वा ब्राह्मणानपि भोजयेत्।

इति कृशात्वहररुद्रम्तिदानम् । अथास्थिरोगहरम्। कर्नविप क-समुचये- न करोति महायज्ञानस्थिरोगी स जायते।
कृच्छ्रं चान्द्रायणं कुर्याच्छक्तया विप्रांश्च भोजयेत्॥
ईप्सितान्नेन द्याच हिरण्यं च स्वशक्तितः।
वात आवात मन्त्रं हि जपेद्रोगाद्विसुच्यते॥

महायज्ञान् पश्चमहायज्ञान्। कृच्छ्रचान्द्रायणयोर्छक्षणं कृच्छ्रपक्ष-रणे वर्णितम्। अनयोराचरणानन्तरं विप्रांश्च शक्त्यनुसारेण भोज-येत्। येभ्यो निमन्त्रितेभ्यो विप्रेभ्यो यद्त्रं रोचते तेन। तेभ्यश्च हिरण्यं दक्षिणां द्यात्। वात आवातु भेषज मित्यमुं मन्त्रं कृच्छ्रा-याचरणिदनेषु प्रतिदिनमऽष्टोत्तरसहस्रं जपेत्। अयं च मन्त्रो वातरो गहरप्रायश्चित्ते द्शितः। यदि कृच्छ्रादिकं प्रत्याम्नायभूतगवादि-द्वारा निष्पाद्यति तदा कृच्छ्रचान्द्रायणयोर्दिनानि परिगण्यतावन्ति सहस्राणि जपेत्। इत्यस्थिरोगहरम्। अथ मेदोवृद्धिहरम्। शातातपः-

द्धिचैारस्तु पुरुषो युक्तो भवति मेदसा। द्धिघेनुः प्रदातन्या तेन विप्राय शुद्धये॥

द्धिघेनुविधानन्तु शातातपप्रोक्तराजयक्ष्महरेऽभ्यधायि। इति मेदोवृद्धिहरम्। अथ मृतमार्थत्वदुष्कर्महरं कर्मविपाकसङ्कहे-

> ज्येष्ठभ्रातयेन्हे तु योऽनुजोऽब्रह्गति स्त्रियम् । स भवेन्मृतपत्नीक उष्णज्वरसमन्वितः ॥ प्राजापत्यत्रयं कुर्यादैन्द्वत्रयमेव वा । तामग्रिमितिचाज्येन चष्णाष्टोत्तरायुतम् ॥ जुहुयात् भोजयेबिप्रानेवं पापात् प्रमुच्यते ।

प्राजापत्यत्रयमित्यादि । सकुन्मृतभार्यः प्राजापत्यत्रयं विश्वेत् चान्द्रायणत्रयं पुनः पुनश्चेत् प्राजापत्यत्रयं चान्द्रायणत्रयं च । अत एव वा दाब्दोऽव्यवस्थितविकल्पार्थे । तामग्निवर्णामित्यस्य सूक्तस्य- र्षिदेवतादि स्त्रीस्तनस्फोटहरेऽभिहितम् । अर्धे चरुणाऽर्धमाज्येन । प्रथमं चरोः पश्चादाज्यस्य । ततः पाठकमो न विवक्षितः । प्रत्यृचं च होमः। अग्निस्थापनं च गृद्योक्तप्रकारेण। इति मृतभार्यत्वदुष्कर्महरम्। अथ प्रकारान्तरेण मृतभार्यत्वदुरितहरं द्यातातप्रयोक्ते –

'पौत्रभार्याभिगामी च मृत्भार्यः प्रजायते । तस्य पापविद्युध्यर्थे द्विजमेकं विवाहयेत् ॥ इति प्रकारान्तरेण मृतभार्यत्वदुरितहरम् । स्त्रीणान्तु विपरीतविधिः ।

> भतीरं वश्चियत्वा तु मृतभती प्रजायते । तस्या वैधव्यनाशाय दाजायन्यत्रयं चरेत् ॥ ऐन्द्वत्रयमेवाय विप्रोद्धाहनपूर्वकम् । गोदानं च तं द्याद्ययाशक्तयभिशोभिताम् ॥ अस्य कर्मक्षयं कृत्वा न पुनर्जायते भुवि ।

इति मृतभर्तृप्रायश्चित्तं । अथ स्त्रीविरक्तिहरं कर्मविपाकसमुचये-

> धर्मपत्न्यां सुत्रतायां सुत्वे मैथुनकारिणः। पत्न्यां विरक्तिभैवति सुवर्णकलशेन सः॥ उमामहेश्वरं देवं रुद्रैकाद्शिनीं जपन्। स्नापयेत् अख्या युक्तो ह्यविच्छिन्नांबुधारया॥ ज्यम्बकेण च मन्त्रेण जुहुयाच जपेद्पि।

लमामहेश्वरमित्यादि। यदि क्वचन देवतायतन लमामहेश्वरप्रतिमा लभ्यते तर्हि तत्रैवाभिषेकः। अथ कथमपि न लभ्यते तदा स्वदाक्त्या सुवर्णनोमामहेश्वरप्रतिमां राजतवृषभारूढां कार्यित्वा तत्रो मामहेश्वरावावाद्याभिषेकं कुर्यात्। रुद्रैका द्वानीलक्षणं परिभाषायां रुद्रविधाने द्वितम्। तथाभिषेकप्रकारोपि। अविच्छिन्नाम्बुधारये-त्यम्बुग्रहणं प्रदर्शनार्थे। रुद्रविधान अभिषेकिविधौ क्षीरेक्षुरसादीनां प्रद्शितत्वात्। होमे त्र्यम्बक्षमन्त्रः। स चोष्णज्वरे द्शितः। अनेनैव जपः। जपहोमयोश्च सङ्ख्या अनुक्तत्वाद्ष्टोक्तरायुतमष्टो-त्तरसहस्रं च। एअमभिषेकानन्तरं तां सुवर्णप्रतिमां कलशं च ब्राह्मणाय द्यात्। इति स्त्रीविरक्तिहरम्। अथ मृतवत्सत्वहरं शातातपशौक्ते—

१ मित्र इति स, ग, पा ट

बालघाती च पुरुषो मृतवत्सः प्रजायते । ब्राह्मणोडाहनं चैव कर्तव्यं तेन ग्रुध्यति ॥ श्लीबालघातिनीनारी म्नियन्तेऽस्याः सुताः ग्रुमाः। तत्पापस्य विशुध्यर्थे विप्रोद्याहन पूर्वकम्॥ द्यात्स्वर्णमर्यी नारी पुत्रेर्युक्तां स्वशक्तितः।

अन्यत्सर्वे पुंचत् ।

श्रवणं हरिवंशस्य कर्तव्यं च यथाविधि ।

महारुद्रजपं चैव कारयेच यथाविधि ।

जुहुयात्तद्दशांशेन दूर्वामाज्यपरिष्ठुताम् ॥

एकाद्शं स्वर्णनिष्काः प्रदातव्याश्च दक्षिणा ।

एकाद्शं प्रशूश्चेव द्यादित्तानुसारतः ॥

अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति दिजेभ्यो दक्षिणां दिशेत्॥
स्नापयेद्दम्पती पश्चान्मन्त्रैवेद्दणदेवतेः ।

आचार्याय प्रदेयानि वस्त्रालङ्करणानि च ॥

ब्राह्मणोद्वाहनं चैवेत्यादि । ब्राह्मणोद्वाहनं चैव कर्तव्यं तेन शुक्रतीति ब्राह्मणोद्वाहनस्यैव पापविम्रक्तिहेतुत्वाभिधानादेतत्स्वतन्त्रतया निष्कृतिः । तेन शुष्यतीत्येतत् काकाक्षिवदुभयत्र सम्बध्यते ।
अतः अवणं हरिवंशस्येत्यत्तरवाक्यस्यापि तेन शुष्यतीत्येवं विशेषः।
तथा च हरिवंशस्य अवणं द्वितीया निष्कृतिः । हरिवंशअवणविधिस्तु त्वग्दोषहरप्रकरणे लूतिकत्वहरे निरूपितः । विशेषप्रयोगं
कमस्त्वत्र निरूप्यते । तथा। दम्पत्योरनुक्ले शुभे दिने स्वस्तिवाचनं
कृत्वा स्वशक्त्यनुसारेण विनायकशान्तिपूजां विधाय विभवानुसारेण पुत्रकामनया ' हरिवंशअवणं करिष्यावहे करिष्यः हिते वा
सङ्कल्पयत् । दम्पत्योः अवणकर्तृत्व करिष्यावहे हित प्रयोगोऽन्यतर्
कर्तृत्वे करिष्य इति । एवं सङ्कल्प्य अताध्ययनसम्पन्नं ब्राह्मणं विभवानुसारेण वस्त्रमुद्रकाञ्जण्डलताम्बूलादिभिस्सम्पूज्य तं आवणे
वृणीत । 'एभिअन्दनताम्बूलादिभिहरिवंशआवणे त्वामहं वृणः'
इति प्रयोगः । तत्र प्रतिदिनमसत्यात्यन्तिकप्रतिबन्धे स्नानालङ्कृतौ
दम्पता तदेकाचित्तत्या शुणुयाताम् । प्रतिदिनमावार्ये पुरतकः च

१ इतः आरभ्य 'स्वशक्तित ' इत्यन्तं अन्यत्र न दृश्यते ।

पूजयेत्। अन्ते च स्वलङ्कृतां गां पयस्विनीं सवत्सां सुवर्णशुङ्गीं रौप्यखुरां ताम्रप्रदेशं कांस्यदेशहनां सवक्षां स दक्षिणां च दद्यात्। गोहानमन्त्रश्चासुग्दरहरधेनुदाने भद्दिताः। विनायकसान्तिस्तु परिभाषायां दक्षिता।

प्रकृतमनुस्समः । ब्राह्मणोद्दाहनमेकं प्रायश्चित्तम्परं हरिवंशअवणम् । परिशेषान्मद्दारुद्रजपेषि तृतीयं व्ययश्चित्तम् । अत एवा
नविध्यताश्चराव्दार्थाः । एतानि ब्रीण्यपि वाक्यायपेश्चया व्यस्तानि
समस्तानि वा योज्यानि । महारुद्रजपलक्षणं द्शांशहोमप्रकारो रुद्रानुवाकानावृष्यादि च सर्वे परिभाषायां रुद्रविधाने सञ्जपविणितम् ।
निष्कलक्षणं परिमाणप्रकरणेऽभ्यधायि । एकाद्श पश्ंश्चैवेति ।
पशुरत्र गौः रुद्राय गामिति श्रुतेः । वरुणदैवता मन्त्राः कस्यनृनं
कतमस्यामृतानामित्यादयः । तथा स्वस्वशाखोक्ता वारुणमन्त्राः
तथा पवमानः सुवर्जन इत्यादयश्चात्राभिषेके प्राह्याः । पवमानः
सुवर्जन इत्ययमनुवाको गणहोमप्रकरणे द्शितः । कस्य नृनमित्यस्य
पश्चद्रार्चस्य सूक्तस्याजीगर्तः श्रुनःशेप ऋषिः । असावेव वैश्वामित्रो देवरात इति चोच्यते । वरुणो देवता । आचा कावी । व्रितीयाऽ
ग्रेयी च तृतीयाद्यास्त्रस्थावित्र्यश्च । पश्चमी भगदैवत्या च । त्रिष्टुप्
छन्दः । तृतीयाद्यास्त्रिस्थो गायत्र्यः । विहितार्थे विनियोगः ।

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम।

का नो मह्या अदित्ये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च १
अग्ने वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम।

स नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशोयं मातरं च २
अभि त्वा देव सवित रीशानं वार्याणाम्। सदावन् भागमीमहे ३
पश्चिति हत्था भगः शशमानः पुरा निदः। अवेषो हस्तयोदेषे ४
भगभक्तस्य ते वय मुद्शेम तवावसा। भूधीनं राय आरमे ५
निह ते क्षत्रं न सहो न मन्युं वयश्चनामी पतयन्त आपुः।
नेमा आपो अनिमिषं चरन्ती ने ये वातस्य प्रभिनन्त्यभ्वम् ६
अञ्चने सङ्गा वरुणो वनस्यो ध्वे स्तूपं ददते पूतदक्षः।
नीचीनाः स्युरुपरि बुध्न एषा मस्मे अन्तर्निहिताः केतन्तः स्यु ७

उदं हि राजा वरुणश्चकार सूर्यीय पन्थामन्वेतवा उ। अपदे पादा प्रतिधातवेऽक स्तापवक्ता हृद्याविधश्चित् ८ शतं ते राजन् भिषजः सहस्र मुर्वी गभीरा समतिष्टे अस्तु। बाधस्व दूरं निर्ऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुरध्यस्मत् ९ अमी यऋक्षा निहितास उचा नक्तं दृहश्रे कुह चिद् दिवेयु:। अद्ब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकराचन्द्रमा नक्तमेति १० तत् त्वा यामि ब्राह्मणा वन्द्मानस् तद् शास्ते यजमानो हवि।भै:। अहेळमानो वरुणेह बोध्यु रुगंस मान आयु: प्र मोषी: ११ तदिन्नक्तं तद् दिवा मह्यमाहुस् तद्यं के तो हृद् आ वि चष्टे। शुनः शेपो यमहद् गृभीतः सो अस्मान् राजा वरुणो मुमोक्तु १२ शुनः शेपो ह्यह्नद् गृभीतस् त्रिष्वादित्यं द्रुपदेषु बद्धः। अवैनं राजा वरुणः ससृज्याद् विद्वाँ अदब्धो विमुमोक्तु पाशान् १३ अव ते हेळो वरुण नमोभि रव यज्ञेभिरीमहे हविार्भः। क्षयन्नस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानि १४ उदुत्तमं वरुण पाशमस्म द्वाधमं वि मध्यमं श्रथाय। अथा वयमादित्य व्रते तवा नागसो अदितये स्याम १५ (ऋ. मं. १, स्. २४.)

इति कस्य नूनमिति सूक्तम् । इति मृतपुत्रत्वहरम् । अथानपत्य-त्वहरं शातातपः-

> विमो रत्नापहारी यः सोऽनपत्यः प्रजायते । तेन कार्ये विशुध्यर्थे महारुद्रजपादिकम् ॥

आदिशब्दः प्रतिलोमाभिप्रायेण हरिवंशश्रवणब्राह्मणोद्याहने लक्षयति । ते च प्रागेव मृतपुत्रत्वहरे दर्शिते । अमुमेवाभिप्रायमा-विष्करोति-

> मृतवत्सोदितः सर्वो विधिरत्र विधीयते। दशांशहोमः कर्तव्यः पालाशेन यथाविधि॥

दशांशहोमो महारुद्रजपो महारुद्रलक्षणं दशांशहोमस्तत्र मन्त्रविभागप्रकारश्चेत्येतत्सर्वे परिभाषायां रुद्रविधाने निरूपितम्। द्शांशहोमे ह्यमाह पाटा हेरोति । यहाकागुरु विदेशकोः । एक-वचनं ज्ञास्त्रिकायेण । इत्यनपत्यत्वहरम । अथ मृतपुत्रत्वविशिष्ट-चर्मकीलत्वहरं क्षेतिकासको -

अष्टकादिविद्याहितां निःशङ्गातकः।
प्राणिनां तत्व वेदी गुरुदेषी नधापरः॥
भक्षको विद्याहित्याधियुक्तो भवेत्ररः॥
दुर्मनाश्चेव जायेत तस्ययं निष्कृतिः परा।
कृष्ण्याद्यायणे क्याद्योमः कृष्णापरम्।
गणहोमं नद्यीहां मृतिदानं नथापरम्।
कन्यादानं च पश्चम्यां आदं कुर्वति यत्नतः।
सहस्रताल्हापी च भवेदेषं विग्रुच्यते॥

अष्ठकादीत्यादि। अधिकारे सत्यष्टकादि पितृश्राहरहितः। माणिकां निःशिङ्ग घातकः इत्यन्वयः। एतान्यष्टकादिपितृश्राहरहितत्वादीनि पश्चापि पृथक् पृथक् निमित्तानि । कृष्ण्यचान्द्रायणयोर्लक्षणं कृष्ण्यम् प्रकरणे निरूपितम्। कृष्माण्डहोमो गणहोमश्च परिभाषायां दर्शितः। पश्चम्यां श्राह्मात्यन्वयः। सहस्रनामजापीति ताष्ण्णीत्ये णिनिः। अतो यावद्याधिप्रमोकस्तावतसहस्रनामस्तोत्रं जपेत् । अस्य चार्षीद् परिभाषायामेवाभ्यघायि। कृष्ण्यादित्यस्ति व्याधिग्रक्ष्म चार्षादे परिभाषायामेवाभ्यघायि। कृष्ण्यादित्यस्ति व्याधिग्रक्ष्म चार्षया याज्यानि । इति मृतपुत्रत्वविशिष्टचर्मकीलत्वहरम्। अथ दन्ता पातनकत्वहरं शातान्तप्रमोक्ते—

द्न्तापातनकायुक्तः शूद्रहन्ता भवेत्ररः।

द्न्तपातनमेव द्न्तपातनकं तेनाऽयुक्तः। अथवा द्व्यापत्रकातिति रोगान्तरम्। दण्डापतनकिमत्यपि पाठः। अत्र विष्कृतिसाह्-

प्राजापत्यं चरेदेकं द्या देनुं सद्क्षिणाम्।

प्राजापत्यस्वरूपं कृच्छ्रप्रकरणे निरूपितम् । धेनुदानमन्त्रस्तु नव-प्रहयज्ञप्रकरणे दक्षिणाद्।नप्रस्तावेऽभिहितः । इति दन्त।पातनकत्व-हरम् । अथ सर्वोङ्गवेदनाहरं कर्मविपाकसमुचये- श्रुतिस्तृतिनिषिद्यानि यानि दानानि सन्ति वै।
अजाश्वमहिषादीनां तत्प्रतिग्रहकारणात्॥
निषिद्योषिद्गमनात् विजाउयस्य वधादि।
वेदस्य च परीक्षायां दृत्युव्यात्रादिभिर्मृतौ॥
विषोद्गयनशस्त्रादिमरणात् गुर्वधः कृतेः।
तहागादेश्व भङ्गाच वाह्यशास्त्रोपजीवनात्॥
वाह्यणस्वापहरणात्स्रविद्गेषु प्रजायते।
वेदना दारणा तवत् ज्वरस्त्रदृषशान्तथे॥
कृच्छातिकृच्छं कुर्वीत चान्द्रायणमथापरम्।
गोभृहिरण्यवासांसि द्यात्कुर्याज्जपं तथा॥
तिव्रिष्णोरितिमन्त्रस्य वृचस्यात्रायुतत्रयम्।

कृच्छ्रातिकृच्छ्चान्द्रायणानां स्वरूपं कृच्छ्रप्रकरणे निरूपितम्। गोदानादिदानमन्त्राः प्रायश्चित्तोपक्रमपद्धतौ निरूपिताः। तिहच्णो-रित हुचः कर्णशूलहरे।

ब्रह्मपुराणे

पानीयं पायसं सुद्धाः शकराधृतसंयुताः। इद्मावश्यकं देयं सर्वरोगोपशान्तये॥

इति सर्वोङ्गवेदनाहरम् । अथाप्रतिष्ठितत्वहरं शातातप्रयोक्ते— प्रतिमाया भङ्गकारी त्वप्रतिष्ठः प्रजायते । संवत्सरत्रयं सिश्चेदश्वत्थं खोऽनुबाखरख् ॥ उद्याहयेत्तमश्वत्थं समं शम्या विधानतः ।

अश्वत्थश्चात्र सेकरोपित एव ग्राह्यः। यदि श्रमी स्वतः समी-पत्था भवति तर्हि तया सह। अथ न लभ्यते तदा वृषोत्सर्ग इव वत्सां शमीशाखां तदभावे कुशस्तम्वं वा समानीय विधानतो विवाहः कार्यः। शिष्टाचार ग्राप्तविधानं त्वेतत्। शुभे दिने चन्द्राचनु-कूलेऽश्वत्थं शमीं च वस्त्रादिभिरलङ्कृत्य स्वगृह्योक्तविधिनाऽप्तिं प्रतिष्टाप्य व्याहृतिभिस्तिलानाष्यं च पृथक् पृथगष्टोत्तरशतं सहस्रं वा हुत्वा ब्राह्मणान् भोजयित्वा यथाशक्ति दक्षिणां द्यादिति। एवमश्वत्थोद्वाहनं विधाय तत्र विनायकमश्वत्थम् संस्थाप्य पूजयेदित्याह-

## अम्र लंखापदेडेवं विव्रराजं सुपूजितम्।

अत्राश्वत्थम् ले समीपे वा विनायकमृति दार्वादिभिर्निर्माय
तस्य च यथाविज्यकारुयं विधाय तत्र विनायकं व्याद्दृतिभिः
तंत्रश्वर्येत्। तत्रायं प्रयोगः। ' ऑ भूभ्रेवः स्वः विनायक इहागव्छेह
तिव्ये ' ति व्यवपुष्पाहतैः प्रतिमायामावाहयेदिति । ततश्च षोडशोपचारैः पूजां क्रुयीत्। अत्र च विनायकप्रकाशका मन्त्रा ग्राह्याः।
त च मन्त्रा नवग्रह्यज्ञालाणे विनायकशान्तौ च दर्शिताः। अञ्चादि
तिलानाज्यं च जुहुयात्। व्याद्दृतिभिरश्वत्थविवाहो विनायकप्रतियद्वा
चेति हे कर्मणी। उभयोमिलितयोः प्रयोगकमः। शुंभे दिनेऽश्वत्थसमीपे
बाह्यजानुपवेश्य स्वगृद्धोक्तप्रकारेण स्वस्तिवाचनं विधायाधिं
विविद्याश्वत्यं शनीं च पूर्वोक्तप्रकारेण चाल्हृत्य विनायकं
पश्चामृतैः स्नापयित्वा तस्यालये स्थाप्य पूर्वोक्तरियाऽवाह्य प्रतिव्याप्य पूज्यित्वा ब्राह्मणान् भोजयित्वा दक्षिणां द्यादिति।
इत्यप्रतिविध्वत्वस्यम्। अथ पुण्डश्चित्रशेवहरं शातातप्रमेक्ते—

कांस्यहारी च भवति पुण्डरीकसमन्दितः। कांस्यं शतपलं द्यादुपोष्य द्विसं नरः॥

पलपरिमाणं परिमाणप्रकरणे निरूपितम् । इति पुण्डरीकत्वरोह-हरम् । अथ कुन्जत्वहरं । जासातप्रशेके-

कुन्जो मूलकहा द्यात्ससधान्यं सकाश्रनम्।

अत्र परिमाण विशेषानिभ्यानाच स्वरित्ताः राशीकृतं ग्राह्मम्
तच त्रीहियवादिकं यशिषम् । सप्तथान्यभित्येकवङ्गावात् सस्वित्तिके ।
काश्चनं शक्त्यनुसारेण धान्यराशौ स्थापनीयम् । स्काश्चनंभित्युक्तत्वात्। दक्षिणा च प्रवन्दातव्या। दानाङ्गत्वाक्तस्याः। इति कुव्जत्वहरम्।
अथ निकृष्टत्वहरं । शातातपत्रोक्तेः

अनिवेच सुरादिभ्यो भुञ्जानो जायतेऽघरः। स भोजयेत्सहस्रन्तु शतं वापि बिजोत्तमान ॥

सुरादिभ्यः हरिहरादिभ्यो वैश्वदेवकर्म देवताभ्यश्च । आदिशब्दा-इतिथिपुत्रादिभ्यश्च । अधरः निकृष्टो दरिद्र इति यावत् । शतसहस्र- सङ्ख्याविकल्पः शक्त्याचनुसारेण । इति निकृष्टस्वहरम् । अथ सदादुः खहरं कर्नविपाक नङ्गहे-

> सर्वदा दुःखचित्तः स्यात्परचित्तविनादाकः। चान्द्रायणद्वयं कुर्या दुदुत्यं जातवेद्सम्॥ एतत्सूकं जपन नामत्रितयं च विष्ठच्यते।

चान्द्रायणस्वरूपं कृष्ण्यप्रकरणे निरूपितम्। उदुत्यं जातवेद्स भित्यस्य त्रयोदश्चस्य स्कस्य प्रस्कण्व ऋषिः। सूर्यो देवता। आद्या नव गायत्र्योऽन्याश्चनस्रोऽनुष्टुभः। जपे विनियोगः। एतत्सूक्तं पाठनः परिभाषायां महासौरवर्गेषु द्शितम्। नामत्रयस्यादि वातरोगहरे द्रष्टव्यम्। अनयोश्च जपश्चान्द्रायणाचरणदिनेषु दिवा कमीविरो-धिनि काले कर्तव्यः। प्रत्याम्नायद्वारा चान्द्रायणकरणे प्रत्येकमयुतं जपेत्। इति सर्वदुःखहरम्। अथ सर्वकार्यासिद्धिहरं शातात प्रोक्ते-

> सर्वकार्वेष्वसिद्धार्थो गजघाती भवेत्ररः। प्रासादं कारयेत्तत्र गणनाथस्य भक्तितः॥ अथवा गणनाथस्य मन्त्रं लक्षं जपेदुधः। दशांशहोमः पुष्येश्च गणशान्तिपुरस्सरम्।

प्रासादो देवालयः। गणनाथस्य मन्त्रो गणानां त्वेत्यादिः। अस्य गृतसनद् ऋषिः। गणपति देवता। गायत्री छन्दः। जपे विनियोगः।

गणानां त्वा गणपतिं ह्वामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मगस्पत आनःश्रुण्वन्नृतिभिः सीद् साद्नम्॥ (तै. २, ३, १४)

आतृन इन्द्र इति तु नवग्रहयज्ञप्रकरणे दिशतः। गणपतिगायत्रीं वा जपेत्। इयन्तु विनायकशान्तौ दिशिता। अथवा स्वस्वशाखा समाम्नाता विनायकप्रकाशका वा स्वोपदेशानुसारेण वकतुण्ड-गणपतिमन्त्राद्यो वा ग्राह्याः। पुष्पाणि करवीराद्गिन श्वेतानि रक्तानि वा। गणशान्तिः विनायकशान्तिः। इयं परिभाषायासुदी-रिता। गणशान्तिः शोवशान्तिः। गण संधः शान्तिप्रतिपादक लक्ष्यते । तत्र आनो भद्र इत्याश्वलायनशान्तिः शंनो वात इति च तैत्तिरीयशान्तिरिप परिभाषायां द्रष्टत्या। इति सर्वकार्यासिडि-हरम् । अथ देशान्तरपालकार्यातिङ्केशहरम् । कर्मविपारसमुचये –

> भयकीत्रवाक्षेत्रः हारित्रकातुः स्वयम् । शक्तः सन् सर्वदाजन्तुक्त्यनो वन्धत्रतिकः ॥ निषिद्वतृत्तिजीवी च जातो वै श्रीमतां कुळे । देणाहेशान्तरं याति क्लेशयुक्तो भवेत्सदा ॥ चान्द्रायणं प्रक्वति तथा कृष्ण्यतिकृष्ण्यकम् । जुह्याचरसर्विभ्यी श्रीसूक्तान् प्रत्यृचं तथा ॥ होम: प्रोक्तो व्याहृतिभिर्जपेत्सूक्तं च दार्णद् । द्याच दक्षिणां स्वर्णे तिलादीन्यपि निर्दिशेत् ।

स्वयं शक्तः सन् न रक्षेदित्यन्वयः। चान्द्रायणस्य कृच्छ्रातिकृच्छ्रस्य च लक्षणं कृच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि। चरुणा सिर्पेषा च प्रत्येकमछोत्तरः शतं सहस्रं वा क्षित्यक्षात्रकिति क्रिनेशः प्रत्यृचं जुहुयात्। तथा व्याहृतिभिरिष पूर्वोक्तसङ्ख्ययैव जुहुयात्। क्षित्रावणहरे दिशितम्। व्याहृतीनान्तु कृष्माण्डहोमे नद्याहर्ण्यः च दर्शितम्। ज्येत्स्कां च बाह्याकिति। चरुणदैवत्यं सृक्तं वारुणम्। ततस्य स्वस्वशाखासमाम्नातेष्वन्यतमं प्राह्मम्। तत्र कस्य नृनं कत-मस्यामृतानाभिति सूक्तं मृतपुत्रत्वहरे प्रदर्शितम्। तिलादीन्यपि निर्दिशोदिति। निर्दिशेत् द्यात्। आदिशब्देन यज्ञाही त्रीखादयो गृह्यन्ते। तिलादीनि यथाशक्ति द्यात्। इति देशान्तरगतस्यातिक-लेशहरम्। अथ दारिग्रहरधनदमूर्तिदानम्। वायुपुराणे—

द्रिद्रो जायते मत्यों दानविद्यं करोति यः।
ऐश्वर्यं जायते येन कर्मणा तच्छृणुष्य मे ॥
पलेन वा नद्देंन चतुर्थोशेन वा पुनः।
धनदस्य प्रतिकृतिं कुर्यादेममर्यो शुभाम्॥

विश्वजां वाहनोपेतां नयनानन्दकारिणील् । राङ्खपद्मनिधिभ्यां च युक्तां तां पार्श्वयोधीद्वयोः ॥ श्वेतवस्त्रेण संवेष्ट्य तण्डुलोपरि जिल्लातेल् । तण्डुलानां परीमाणं भवेत् होत्यल्डुल्ल् ॥ तद्बीर्द्धं वा विक्तजात्यं च कारखेल् । श्वेतमाल्येस्तथा गन्धेरनुलेप्य तु पूज्येत् । आग्नेय्यां दिशि होमं समिदाज्यतिलैभीवेत् । मन्त्रो राजाधिराजायेत्येष योज्यः स्वलिङ्गकैः ॥ तिल्होमो व्याहृतिभिः कर्तव्यो धनकांक्षिभिः ।

पलाईनेत्यादि। पलद्रोणयोः स्वरूपं पविकारकारी निरुपितम्। द्विभुजां वरदाभयकरां। वाह्नोपेताम्। कुबेरस्य बाह्नं मसुष्यः। नरवाहन इति प्रसिद्धेः। ह्रयोः पार्थयोः व्यक्तपद्धिविष्यां युक्ता मित्यन्वयः। शङ्खेन कमलेन चोद्रासितोक्तमाहौ शङ्खपद्यनिधी भवतः। शङ्खनिधिमूर्तेर्मूर्षि शङ्खिचिहं पद्मनिधिमूर्तेर्मूर्षि राइखिहित्यां प्रानिधिमूर्तेर्मूर्षि शङ्खिविहं पद्मनिधिमूर्तेर्मूर्षि पद्मिहि मित्यर्थः। आग्नेय्यां दिश्चीति। धनद्प्रतिकृतिष्जास्थानादाग्नेयिद्धियां। अनुक्तसङ्ख्याकत्वात् प्रत्येकं विद्यालिहित्याच्छोत्तर शतं सहस्रं वा जुहुयात्। पूजायां च मन्त्रमाह-

मन्त्रो राजाधिराजायेति । स्विलङ्गकैः कुनेरनामद्योतकैः पर्देर्युक्त इत्यर्थः । मन्त्रश्चायं षडवसानः । अस्यारुणा ऋषयः । विश्वेदेवा वा ऋषयः । कुवेरो देवता । अतिशक्वरी धर्ष्टिकी छन्दः ।

> राजाधिराजाय प्रसद्यसाहिने। नामो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामान कामका माय मह्म । कामेश्वरो वैश्रवणो द्दातु। कुवेराय वैश्रवणाय। महाराजाय नमः।

> > (तै. आरण्यक. प्रवा. १, अनु. २१,६)

एवं पूजादौ मन्त्रमिधाय तिलहोमे विशेषमाह-तिलहोमो व्याहृतिभिरिति। व्याहृतीनामृष्यादि वद्यप्रह्यद्यस्य रेणे देवताबाह-नप्रस्तावे दर्शितम्। पूर्वोक्तं कमे केन कारयेदित्याह-

भाषार्थः प्रतिकारकारे विनीतः सर्वसम्मतः। महाज्यात्वस्य धर्मज्ञः सत्यवान् भवेत्॥ सर्वेद्यति तेन प्रतिकारिकारे भिक्तः। सर्वेद्वरोता जन्त्रेण स च कामीश्वरो भवेत्॥

्रैस्टेट पूर्वेटेट राजाधिराजायेत्यनेन । स च कमीऽश्वरो भवेत् स च ४८६ तिदाता कामी धनकामी ईश्वरो भवेत् । अस्मिन इते कृते सनि स्वयहो भवेत् ।

> तस्ये होसं कृतवते उत्साद प्रतिमां तु नाम्। सन्त्रेणानेन विकित्य सङ्ग्रह्मा सृङ्कुरः॥

#### 

इस्तापाती देव कुवेर नरवाहन । पद्मदाङ्खनिधीनां त्वं पतिः श्रीकण्ठवस्नः ॥ अदानेन यथा प्राप्तं दारिष्ट्रं सम्बद्धः वद्म् । तत्सर्वे तव दानेन पापमाद्य विनादाय ॥ एदं कुवेरदानं यः करोति विविपूर्वकम् । धनदेन स्तो जर्द्दन्तः स्वयादेव जायते ॥

तत्क्षणहेदेत्यर्थयादो वायुर्वे क्षेपिण्ठा देवतोतिवत् क्षिप्रफलदायकं कर्मेत्यर्थः। इति शाहित्वहर अवस्तृतिहानस्। अथ प्रकारान्तरेणा-धनित्वादिहरं वर्षेतिराधसणुष्ये-

> त्रणं इत्वाऽधिकां वृद्धि इहीयाच्यस्य यो भयम् । उत्पाद्यति चान्येषां पाषाणेन प्रहारदः ॥ तल्यहारकृष्ठैव जान्येशि धनिनां कुले। धनेन रहिनः प्रायो देशान्तरगतो भवेत् ॥ महाक्लेशी च हृद्रोगी उदावर्ती भवेत्ररः।

अतिवृद्धिग्रहणं नाम शास्त्रनिषिद्धवृद्धिग्रहणम्। अयमुस्पाद्य-तीति। विभिन्नस्यादेण भयोत्पाद्नम्। तथा पाषाणप्रहारादि। तलप्रहारो मुध्यिष्ठारश्च पेठादानं वा। उदावर्तीति। अर्ध्वमावर्तत इत्युदावर्ती। वस्तवानित्यर्थः। अत्र प्रायश्चित्तमाह- कृष्णः कृष्णातिकृष्ण्यः चान्द्रायणस्यापस्य । इयोद्दाष्यच्ययां च होमो ज्याहृतिभिस्तथा॥ यत्किश्रेद्मिदं सूक्तमयुतं वारुणं जपेत्।

प्राजापत्यकृष्टग्रस्य कृष्टग्रातिकृष्टग्रस्य चान्द्रायणस्य च लक्षणानि कृष्टग्रकरणे निरूपितानि । निमित्ततारतम्येन नैमित्तिकानि कृष्टग्राद्यानि व्यस्तानि समस्तानि वा योष्यानि । आष्यचद्यभ्यां च पत्येक-मष्टोत्तरं होमः। व्याहृतीनामृष्यादि नवग्रहयज्ञप्रकरणे देवताऽवाहन-प्रस्तावे निरूपितम् । यत्किश्रेदमित्यनेन मोषु वरुणसृन्मयभित्येतत् सूक्तं लक्ष्यते । तस्या ऋच एतत्सूक्तान्तः पातित्वात् । अस्य सूक्तस्य विजय कृष्यते । वरुणो देवता । गायत्री छन्दः । अन्त्या जगती । जपे विनियोगः ।

मो षु वरुण मृन्मयं गृहं राजसहं गमम्। मृळा सुक्षत्र मुळ्य। यदो मि प्रस्फुरित्तवं हिर्ति हमातो अदिवः। मृळा सुक्षत्र मृळ्य। २ करवः समह दीनता प्रतीमं जगमा शुचे। मृळा सुक्षत्र मृळ्य। ३ अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविद्जारितारम्। मृळा सुक्षत्र मृळ्य। ४ यत् किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्या३श्चरामि । अचित्ती यत् तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः॥ ५ (% मं. ० ६ ८९)

इति मोषु वरुणेति सूक्तम्। इति प्रकारान्तरेणाधनत्वादिहरम्। अथ ब्रह्मराक्षसरूपिशाचत्वहरम्। कर्मविपाकसमुच्चये-

अन्यायवृत्तिन्तपतेः सेवनाहिपहिसनात्।
महादानसमादानात् गुरुभायिविमर्द्नात्॥
दंष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरणाहुरुनिन्द्या।
वेदवाद्यस्य शास्त्रस्य पठनात् कर्मसेवनात्॥
अवैदिकशास्त्रपाठादवैदिककर्मकरणाचेत्यर्थः।
विषोद्धन्यनशस्त्रः चैर्मरणाद्पि शीनक।
जननीमैथुनाचेव परस्त्रीगमनात्तथा॥

श्रुताध्ययनसम्पन्नः श्रोत्रियद्वाद्यगस्य तु। उदासीनः सभामध्ये कृत्वा भङ्गं सुदारुणम्॥ वेदाण्ययसम्बन्धनुद्यसद्दानाहिशेषतः।

भृताध्यापनभृतकाध्ययनादित्यर्थः।

देवब्राह्मणराज्ञान्तु रूर्योक्षरणस्या ॥ अरण्ये निर्जले देशे जायते ब्रह्मराक्षसः।

ब्रह्मराक्षसत्वं िका चन्द्रसान्युपलक्षणम् । श्रुताध्ययनसम्पन्न उक्तनिमित्तेष्ट्रस्यतरिनिमित्तवांश्चेन्मृतः सन् ब्रह्मराक्षसो भवति । श्रुताध्ययनादिरहित उक्तनिभित्तेष्ट्रस्य विविध्यक्षेत् सृतः स पिकाचो जायत इति भेदः। अत्र निष्कृतिवृहन्मनुनोक्ता तत्पु-ब्रादिभिः कार्यो।

गयाश्रादं तु कृत्वापि जपहोमादिभिस्तथा। व्रह्मस्वापेणतस्तस्य जपनादेव नित्यदाः ॥ देवतातीर्थसेवाभिः कन्यादानेन चैव हि। व्रह्मराक्षसपैद्याचानमुच्यते मनुरब्रवीत्॥

जपहोमादिभिरिति । जपो वेद्पारायणं पवमानादिस्का जपश्च । तथा सहस्रनामादिस्तोन्नजपश्च । होमोऽयुतहोमादिः । स च नवग्रहयज्ञोक्तप्रकारेण । तन्न द्रव्यं तिलग्नीहियवाद्यः । मन्त्रो व्याहृतयो गायत्री वा । आदिशब्देन दानमित्रिधीयते । तच गोमृतिलाहिरण्यानां । परिमाणं च शक्त्यगुसारेण कल्प्यम् । गवादिदान मन्त्रास्तु प्रायश्चित्तोपक्रमपद्धतौ द्विताः । त्रह्मस्वापणत इति । उपलक्षणं चैतत् । यस्य देवस्य वा ब्राह्मणस्य वा राज्ञो वा द्रव्यमप्तृतं तस्मै यथायोगं तत्पुत्रादेवी दत्वेत्यर्थः । जपनादेव नित्यज्ञ इति । वित्यजपादित्यर्थः । षणमासान् वत्सरं वाऽवधीकृत्य पुरुषस्क्त पवमानादीनां स्वस्वशाखासमाम्नातानां शाखान्तरपरिपठितानां शात्रहियादीनां वान्यतमं प्रतिदिनं शक्त्यगुसारेण जपेदिति यावत् । पूर्वोक्तावि नैमित्तिकानि गयाश्राद्धादीनि शक्त्याद्यपेक्षया व्यस्तानि समस्तानि वा योज्यानि । वेदपारायणविधिः विष्णु-

नामानि च नवग्रहण्ज्ञः प्रायश्चित्तोपकमप्रकारः शतस्त्रीयविधिश्च परिभाषायां द्शितः। इति ब्रह्मराक्षसत्वहरं पिशाचत्यहरं च।

महार्णबाख्ये महति प्रबन्धे
मान्धातृनाम्नो मद्बात्मजस्य।
तरङ्गमालासु मनोहरासु
नवाधिका त्रिंशदियं समाप्ता॥
इति श्री विश्वेश्वरविरचिते मद्नमहार्णवे एकोनचत्वारिंशस्तरङ्गः।
इति प्रकीर्णकप्रकरणम्

# चत्वारिशस्तरङ्गः

अथ ब्रह्मकरणमारभ्यते। कर्माविपाकसमुचयेरजस्वलागामिनं च तदुच्छिष्टस्य भोजिनम्।
प्रजाग्रहः प्रगृह्णानि नतः स ज्वरवान् भवेत्॥
अतीसारी च कुच्ठी च गान्ने सर्वत्र वातवान्।
स्त्री चेत् गर्भविनाद्यः स्याद्त्रेयं निष्कृतिः परा।
कृच्छं चान्द्रायणं चैव कुर्यात्सान्तपनव्रतम्।
अष्टे। तरसहस्रं तु सर्पिषा जुहुयात्तथा।
पुनर्मामैतु मन्त्रेण जपेत्पुरुषसूक्तकम्।

प्राजापत्यकृष्णिदीनां लक्षणानि कृष्ण्यम्भरणे निरूपितानि । पुनर्मा-मैतु मन्त्रेण जुहुयादित्यन्वयः । पुनर्मामैत्विन्द्रियमिति द्वाद्श वाक्यानुवाकस्यारूणा ऋषयः । अरुणा एव देवता । यजुष्ट्वान्न छन्दोनियमः । अथवाऽयं तृचोऽनुष्टुभः । द्वितीयास्वराडनुष्टुप् । होमे विनियोगः ।

पुनर्भामै। त्विन्द्रियम् । पुनरायुः पुनर्भगः ।
पुनर्ज्ञास्मणमैतु मा । पुनर्द्रविणमैतु मा ॥ १ ॥
मन्मेच रेतः पृथिवीमस्कान् । यदोषधीरप्यसरचदापः ।
इदं तस्पुनराददे । दीर्घायुत्वाय वर्षसे ॥ २ ॥
यन्मे रेतः प्रसिच्यते । यन्म आजायते पुनः ।
तेन माममृतं कुरु । तेन सुप्रजसं कुरु ॥ ३ ॥

(ते. अरण्य. प्र. १ अ.३०)

पुरुषस् ऋष्यादि परिभाषायामभिहितम्। जपसङ्ख्या सह-स्रम्। जपहोमयोरनन्तरं बलिदानप्रकारमाह-

कांस्यपात्रे नवे ब्रीहितण्डुलानादकोन्मितान्। निक्षिप्य जलकुम्भेन साध्दे नीत्वा चतुष्पथम्॥ गम्धपुष्पादिभिस्तत्र समभ्यर्च्य बलिं क्षिपेत्। आदकस्वरूपं परिमाणप्रकरणे निरूपितम्। बलिदानमन्त्रमाह- प्रमृहीच्य विर्ह चेमं प्रजाग्रह महावल। आतुरस्य सुखं सिद्धिं प्रयच्छ त्वं महाग्रह !॥ इति प्रजाग्रहहरम्। अथ ज्वरग्रहहरम्। कमीविपाकसङ्हे—

रजस्वलां च चण्डालीं यो गच्छेत्तं जबर्यहः।

गृह्णाति तेन सन्तापज्वरी भवति मानवः॥

चान्द्रायणं सान्तपनं कुर्योच मधुमिश्रितैः।

रसालपछवैहोंमो जातवेद्स मन्त्रतः॥

नाम्नां सहस्रं तु जपेद्युतं जातवेद्सम्।

गृत्तया हिरण्यदानं च ब्राह्मणान् भोजयेद्थ॥

चान्द्रायणसान्तपनयोः स्वरूपं कृष्क्षप्रकरणेऽभ्यधायि । मधुमिश्रितैः मध्वाक्तराम्रपछवैहोंमः । होमसंख्या त्वष्टोक्तरसहस्रं ।
जातवेदसमन्त्रतः। जातवेदसे सुनवाइत्यनेन मन्त्रेण। अस्यत्वद्योदिश्वीतज्वरहरेऽभिहितम्। नाम्नां सहस्रं विष्णुसहस्रनामानि । एतानि
परिभाषायां दर्शितानि । अयुतमित्युभयत्र सम्बध्यते । अतो सहस्रनामस्तोत्रजातवेदसे सुनवामेत्यनयोः प्रत्येकमयुतसङ्ख्याको
जपो भवति । एतच व्याधिगुरुत्वे । लघुत्वे तु सहस्रद्विसहस्रादि
कल्प्यम् । जपानन्तरं पूर्वोक्तहोमः कार्यः । एवं होमानन्तरं विलदानप्रकारमाह-

पायसं कांस्यपात्रे तु ध्वजैः श्वेतैः परिस्तृतम् । निक्षिप्य गन्धपुष्पाचैर्प्रहपूजां विधाय च ॥ देवालये क्षिपेत् यदा निक्षिपेच चतुष्पथे ।

अथ मन्त्रमाह-

प्रगृहीच्य बिं चेमं दाहरूप महाज्वर । आतुरस्य सुखं सिद्धिं प्रयच्छ त्वं महाग्रह ॥

इति ज्वरग्रहहरम्। अधैकाहिकादिज्वरग्रहहराणि कर्मिषपा सं-सङ्कहे-

तस्करो यो वृथा प्राणिहिंसको निर्देयश्च यः। आचाररहितो यश्च परधर्मस्य निन्द्कः॥

अधमीनरतो यश्च तानेतान् ज्वरसंज्ञकः ।

ग्रहो गृह्णाति तन्मात्रादेकरात्रज्वरी भवेत् ॥

हिरात्रेण त्रिरात्रेण चतूरात्रज्वरेण च ।

श्चीतज्वरेण सततज्वरेणोऽव्याज्वरेण च ॥

गुतो भवति तस्येयं निष्कृतिः शास्त्रचोदिता ।

वान्द्रवां प्रकृतीत कुर्यात् कुच्छ्रातिकृच्छ्रकम् ॥

आज्यहोमो व्याहृतिभिरद्योज्ञब्द्रवाद्यः ॥

सहकारप्रवालेश्च मध्वाक्तेर्जुद्ध्यात्तथा ॥

जातवेद्स्यन्त्रेण द्याद्योमं च शक्तितः ।

सहस्रकलशस्नानमीश्वरस्य तु कारयेत् ॥

चान्द्रायण कुच्छातिक्वच्छ्यो किन्नां कुच्छूप्रकरणे निरूपितं। व्याट्ट-तीनामुच्यादि नवग्रह्यज्ञप्रकरणे देवताऽवाहनप्रस्तावे दर्शितम्। जातवेद्समन्त्रेण जुहुयादित्यन्वयः। अस्य त्वच्यादि ज्ञीतज्वरहरे निरूपितम्। तथेत्यनेन पूर्वोक्ताछोक्तरसहस्त्रसङ्ख्या चानुकृष्यते। सहस्रकल्याभिषेकन्तु रुद्रानुवाके च्द्रस्य क्रुयीत्। रुद्रानुवाकाना-मृष्यादि तथाभिषेकप्रकारश्च परिभाषायां रुद्रविधानेऽभ्यधायि। विष्प्रकारमाह्-

कांस्यपात्रे मध्वपूपपायसाज्यसुशर्कराः । निक्षिप्याच्छध्वजैर्जातीकुसुमैः श्वेतवाससा ॥ गन्धपुष्पादिभिश्चेव स्थाने देशे शुचौ प्रहम् । पूजयित्वा सहस्रं तु जलकुम्भेन संयुतम् ॥ मध्वादिकं बिं द्यान्मन्त्रेणानेन संयतः ।

अच्छध्वजै: शुभ्रध्वजै:। साहचर्याज्जातीकुसुमान्यपि श्वेता-न्येव। बलिदानमन्त्रमाह-

प्रगृहीच्य वर्ि चेममैकाहिक महाज्वर।
आतुरस्य सुखं सिद्धिं प्रयच्छ त्वं सहाग्रह ॥

डिरात्रादिषु ज्वरेषु विटिदानस्थाने विशेषमाहब्याहिकाख्यज्वरे मातृस्थाने शुडे विटि क्षिपेत्।

श्याहिक विद्देशहास्य समीपे वृषभस्य च ॥

विद्योगायतने द्याद्यातुर्थिकमहाज्वरे।

बिहानमन्त्रे इ्याहिकारव्यमहाज्वरेत्यूहः कार्यः। एवं त्रिरात्र-ज्वरे व्याहिकारव्येति। तथा चातुर्थिके ज्वरे चातुर्थिकमहाज्वरे त्यूहः। इ्याहिकव्याहिकज्वरयोः पूर्वीह्न एव बलिः। चातुर्थिकज्वरे बलिविद्योषमाह-

विद्यारायतने कृत्वा मण्डलं तत्र पीठकम्।

कृतुष्पदं स्थापयित्वा ग्रहं सम्पूज्य यत्नतः॥
कुम्भं संस्थापयेत्तत्र पीठस्योपिर संयतः।
तिस्मन् कुम्भे बलिं द्यात्कृत्वारापूपपायसम्॥
लाजान् मधु सुरां चैव सिपः पिण्याकमेव च।
रक्तवासो रक्तपुष्पं गृह्णीयाद्वीनाविधौ॥
गन्धधूपादिकं रक्तं द्याद्रशास्य ज्ञान्तये।

यज्जातीय।नां या सुरा निषिद्धा तज्जातीयैः सा बलिकर्माणि न ग्राह्या । जीतज्वरे तु विशेषः ।

> विष्णोरायतने यद्या मूलेऽश्वत्थद्वमस्य वा । श्वीतज्वरे विधानेन संयतश्चाहरेत् बलिम् ॥ बलिहती कृष्णवस्त्रः कृष्णवर्णोत्तरीयकः । कृशरां पायसं चैव तिलांश्चेव च तण्डुलान् ॥ कांस्यपात्रे विनिक्षिप्य स्वर्णे तदुपरि न्यसेत्। पूर्णेकुम्भेन सहितं बलिं तत्र विनिक्षिपेत् ॥ पूजीयत्वा ग्रहं धूपदीपादिभिरतन्द्रतः।

#### बलिदानमन्त्रमाह-

' प्रगृह्णीष्व बिलं चेमं उवरितस्य उवरापहम् । पक्षिवाहन गोविन्द वराहवदन प्रभो। असुरव्न सुरश्रेष्ठ नारसिंह गदाधर १ इति।

उपणज्यरे विशेषमभिद्धाति-

हण्णज्वरे महेशानसमीपे बलिमाहरेत्। राजवृक्षस्य मूले वा बलि:पूर्वोक्त एव हि॥ पूर्वोक्तः शीतज्वरहरोक्तः। अत्र मन्त्रः। ं गोश्वीरधवलाकार त्रिश्लिधर गोपते। भस्मोब्हित देवेश त्रिनेत्र शिव शक्कर ॥ प्रमृहीण्य बर्लि वेमं ज्वरितस्य महाश्रह। प्रयच्छ त्वं सुन्वं सिद्धिं ज्वरं चाशु विमोचय ' इति।

सनतज्वरे विशेषमभिधते-

सततज्वर ईशानस्यालये बलिमाहरेत्। पूर्वत्र कथितेष्वन्यतमो बलिकदाहृत:॥

ये पूर्व कथितास्तेषु। बलिदानमन्त्रमाह-

'प्रगृह्णीष्व बिलं चेमं हर त्वं सतत्त्ववरं। आतुरस्य सुखं सिद्धं प्रयच्छ त्वं महाबल ।। इति। इत्यैकाहिकादिज्वरहराणि। अथ प्रतुण्डग्रहहरम्। कर्मविपाक-सङ्गहे-

> अशुचिर्यः स्पृशेदेषं ब्राह्मणं बुद्धिपूर्वकम् । तं गृह्णाति प्रतुण्डाख्यो ग्रहस्तदृहणात्ततः ॥ ज्वरी मूच्छीश्रमी पक्षधाती चैव प्रजायते । कृच्छ्रचान्द्रायणे कुर्धात्तद्रोगस्यापनुत्तये ॥ बात आवात सूक्तं च जपेद्युतसङ्ख्यया । स्वशक्तया हेमदानं तु कुर्यादेवं विमुच्यते ॥

कृष्ण्यान्द्रायणयोः स्वरूपं कृष्ण्रप्रकरणेऽभ्यधायि। वात आवातु भेषजमित्यस्य सूक्तस्य ऋष्यादि वातगुनमप्रकरणेऽभ्यधायि। बलि-दानप्रकारमाह —

तिलिपिष्टेन सहितमशं लाजाश्च भाजने
किर्मिश्चित् स्थापियत्वा तु गन्धपुष्पादिभिर्महम् ॥
चतुष्पथे पूजियत्वा मन्त्रेणानेन निक्षिपेत्।
' प्रगृह्वीच्व बिलं चेमं प्रतुण्डाख्य महाग्रह ।
आतुरस्य सुसं सिर्झि प्रयच्छ त्वं महाश्वल ' ॥

इति प्रतुण्डग्रह्हरम्। अथ कामिलग्रहहरम्। कमीविपाकसमुखये-

अप्रक्षालितपात्रं य अप्रक्षालितपगुगः।

मुङ्केऽपराह्ने तं कालग्रहो गृह्णाति मानवम्॥
अन्तर्मेही पीतनेत्रः पीतविण्मृत्रको भवेत्।
स कुर्यादुपवासं च प्राजापत्यमथापरम्॥
बिलस्तु पायसापूपलाजैः सम्पूज्य च ग्रहम्।
देयो जलाशयाभ्यणे मन्त्रेणानेन संघतः॥
'प्रगृह्णीष्व विलं चेमं कामिलारव्य महाग्रह।
आतुरस्य सुखं सिाईं प्रयच्छ त्वं महावल '॥

प्राजापत्यस्वरूपं परिभाषायां कृच्छ्रप्रकरणे द्रष्टव्यम् । इति कामिलग्रहहरम् । अथ कालनायकग्रहहरम् । कालनायको लोक-नायक श्रेति नाम्नि विकल्पो नतु कर्मणि । कर्माविपाकसमुचये-

आदित्यादिग्रहेष्वष्टमादिस्थानस्थितेषु यः।
न कुर्यात् ग्रहयज्ञं तं कालनायकसंज्ञकः॥
ग्रहो गृह्णाति चिह्नानि तन्नेमानि भवन्ति हि।
सुहुर्मुहुर्वक्तृशोषो स्वरो भवति दारुणः॥
त्रिमध्वाक्ते रसालस्य पह्नवैर्जातवेद्सा।
अष्टोत्तरसहस्रं हि जुहुयाच तथा पुनः॥
प्राजापत्यं प्रकुर्वित हेमदानं च शक्तितः।

त्रिमध्वाक्तैरिति। त्रिमधूनि शर्कराज्यमधूनि। 'त्रिमध्वाक्तैः प्लक्ष-तरोः पल्लवैः जातवेदसा ' इत्यपि पाठः। अतः प्लक्षाम्रपल्लवा विक-ल्पेन होमद्रव्यम्। 'जातवेदसा। 'जातवेदसे सुनवाम सोम' मिति-मन्त्रेण। अस्य चर्ष्यादि शितज्वरहरे द्रष्टव्यम्। प्राजापत्यस्वरूपं कृच्छप्रकरणे। बलिदानप्रकारमाह-

चतुष्पथे रक्तगन्धपुष्पाचैग्रीहम्चीयेत् । वित्रतु पिष्टलाजाश्च पिण्याकं च तिलास्तथा ॥ हिरण्यं च यथाशक्ति पात्रे कांस्यमये नवे । द्यादिति शेषः । अत्र मन्त्रमाह- 'प्रगृह्णीष्व बलिं चेमं लोकनाथ महाग्रह। आतुरस्य सुन्वं सिद्धिं प्रयच्छ त्वं महाबल '॥

लोकनायक इति ग्रहनामाङ्गीकारे लोकनाथ इत्येव पाठः। कालनायक इति ग्रहनामधेयत्वे कालनाथ महाग्रहेत्यूहः कर्तव्यः। इति कालनायकास्यग्रहहरम्। अथ पितृग्रहहरम्। कर्मविपाक-सङ्ग्रहे-

परस्य सनस्तारं कुर्याद्यवहरन् सृषा।
पितृग्रहगृहीतः स्यात् तत्र चिह्नानि वै शृणु॥
व्याघिना परिभृतः स्यात् आणलन्देहदारिगा।
दरिद्रश्च भवेत् कार्यं चान्द्रायणिकहे। च्यते॥
श्रीसूक्तेन चरोहीं ममष्टोक्तरशतं भवेत्।
विलं पूर्वोक्तरीत्यैव रात्रौ द्याचतुष्पथे॥

चान्द्रायणलक्षणं कृच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि। श्रीसूक्तस्यष्यीदि नासि-काव्रणहरे दिशतम्। प्रत्यृचं होमः। सूक्तस्य सप्तवासुद्वत्या पश्चोत्तरं शतं भवति। ततः पश्चभिः पश्चभि ऋग्भिरेकैकाद्वतिरिति तिस्रः। ता एवं मिलित्वाष्टोत्तरशतं। पूर्वोक्तरीत्येति। कालनायकप्रह-हरोक्तरीत्या। तत्र बलिदानमन्त्रे पितृग्रहेत्यूह्मम्। इति पितृग्रह-हरम्। अथ लोकायतग्रहहरं कमीविपाकसङ्गहे-

पुण्यां शिलां तरं देवालयाचारु मुश्रित ।

मूत्रं पुरीषमथवा तं गृह्णाति नरं ग्रहः ॥

लोकायताभिषस्तत्र चिह्णानि स्युरमून्यथ ।
अतिमूत्रपुरीषः स्याद्रक्तनेत्रस्तथा पुनः ॥

पित्ताद्रोगी च वदने देहे चैव व्रणी भवेत् ।

उपवासत्रयं कुर्यात् प्राजापत्यमथापि वा ।

व्याधिलघुगुरुभावे निमित्तवशाक्षिमित्तिकयोरिप गुरुलघुप्राय-श्चित्तयोर्व्यवस्था विज्ञेया।

> तिलहोमो व्याहृतिमिश्यन्नयजपस्तथा। शीतलं सलिलं हेम द्वाद्वित्तानुसारतः॥

होमसङ्ख्या सहस्रं जपे त्वयुतम् । व्यादृतीनामृष्यादि नवग्रह यज्ञप्रकरणे देवताऽवाहनप्रस्तावेऽभ्यधायि। उत्यन्नस्यमित्रमह इत्यस्य तु परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधावुदीरितम्। बलिप्रकारमाह-

> पायसं गुडलाजान्नं पिण्याकं दार्करां क्षिपेत्। चतुष्पथे समभ्यच्ये वस्त्राचैन्नेहमाद्रात्॥

अत्र बलिदानपात्रस्यानभिहितत्वाद्यथासम्भवं पात्रं ग्राह्मम्।
तथा च कालश्च । बलिदानमन्त्रमाह—

'प्रगृह्णीष्व वर्लि चेमं लोकायत महाग्रह। आतुरस्य सुर्वं सिर्डि प्रयच्छ त्वं महाबल '॥

इति लोकायतग्रहहरम्। अथापस्तम्बग्रहहरं कर्मावेपाकसङ्कहे-

अनिहःसन् स्वयं गर्वादादायोत्तमभाजनम्।
पङ्कौ विशेषभोजी यस्तमापस्तम्बसंज्ञकः॥
ग्रहो गृह्णाति तन्मात्राष्ट्रद्योद्रशोषवान्।
जायकौ तिश्ववृत्यंथे कुर्याचान्द्रायणं नरः॥
पृववद्वतिदानश्च ततो रोगादिमुच्यते।

चान्द्रायणस्वरूपं कृच्छ्रप्रकरणे समुपवर्णितम् । पूर्ववदिति । कामिलाख्यग्रहहरोक्तप्रकारेणेत्यर्थः । बलिदानमन्त्रे आपस्तम्ब महाग्रहेत्यूहः कार्यः । इत्यापस्तम्बग्रहहरम् । अथ वृत्रग्रहहरं कर्म-विपाकसङ्कहे-

> वृत्रग्रहः प्रगृह्णाति परदाराभिमर्शिनम् । किटः प्रशुष्येच नरः प्राजापत्यं चरेत्ततः॥ गायत्र्यां च तिलान् हुत्वा गायत्रीमयुतं जपेत्। द्यादेम स्वशक्त्या च बलिः पूर्वोक्तवद्भवेत्॥

प्राजापत्यलक्षणं कृच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि। होमसङ्ख्या सहस्रम्। जपानन्तरं होमः। पूर्वोक्तविदिति । आपस्तम्बग्रहहरोक्तरीत्या। बलिदानमन्त्रे वृत्रग्रह महाबलेत्यूहः। इति वृत्रग्रहहरम्। अथ महाज्वरग्रहहरं कमीविपाकसङ्गहे—

महाग्रहज्वरस्तं वै गृहीयाद्यो व्रजेत् स्त्रियम् । रजकादेस्ततः पाद्तलदाही भवेत्ररः॥ चान्द्रायणं सान्तपनं कुर्यात्तद्रोगशान्तये। जातवेदसमन्त्रेण मध्वाक्तानाम्रपल्लवान्॥ अष्टोत्तरसहस्रं तु जुहुयाज्जातवेदसि। जपः सहस्रवान्नां तु द्वादेम स्वशक्तितः॥

रजकादेरित्यादि। 'रजकश्चर्यकारश्च नटो वरट एव च। कैवर्त-मेद्भिल्लाश्च सप्तैतेऽन्त्यावसायिनः । इति स्मृत्यन्तरोक्तचर्मकारा-द्यो रजकादेरित्यादिशब्देन गृह्यन्ते। जातवेदसमन्त्रव्यदि शीतज्वरहरे द्रष्टव्यम्। विष्णुसहस्रनामानि परिभाषायां दर्शितानि। जपसङ्ख्या व्याधिगुरुलघुभावेनाऽष्टाविंशतिरष्टोत्तरशत्तिभित्यादि क्रमेण कल्प्या। बलिदानप्रकारमाह-

मृत्पात्रे पिष्टंपिण्याकलाजान् कृत्वा तिलांस्तथा।
पूजियत्वा ग्रहं रक्तगन्धाचैश्च चतुष्पथे॥
निश्चि क्षिपेद्वील विद्यान्मन्त्रेणानेन संयतः।
' प्रगृह्णीष्व बलि चेमं महाग्रह महाज्वर॥
आतुरस्य सुन्वं सिद्धि प्रयच्छ त्वं महाबल ?॥

इति महाज्वरग्रहहरम्। अथ कुम्भकग्रहहरम्। जम्भकग्रह इत्यपि नाम। कात्यायनः-

अन्त्यजागामिनं चैव परस्त्रीगामिनं तथा।
कुम्भकाख्यः प्रगृह्णाति ततस्तु ज्वरवान् भवेत्॥
असंबद्धप्रलापी च श्वासकासी च जायते।
अत्र चान्द्रायणं कुर्याज्जुहुयाबरुसर्पिषी॥
मन्त्रा व्याहृतैयः प्रोक्ता जपेत्स्कं च पौरुषम्।
सावित्रीं च हिरण्यं च द्याच्छक्त्यनुसारतः॥

चान्द्रायणस्वरूपं कृष्ण्यकरणे निरूपितम्। चरुसर्पिषीति । चरुं पृथक् जुहुयात् सर्पिश्च पृथक् । सङ्ख्या त्वष्टोत्तरसहस्रम् । व्याहृती नामुच्यादि नवग्रहयज्ञपकरणे देवनाऽबाह्रवप्रतावेऽभिहितम्। पौरुषं सूक्तं पुरुषस्क्तम् । अस्य चर्ष्यादि परिभाषायां दर्शितम् । सावित्री गायत्री । अस्या ऋष्यादि कूष्माण्डहोमे । जपसंख्याऽष्टोत्तरसहस्र-मयुतं वा व्याधिगुरुलघुभावेन कल्प्या । बलिदानप्रकारमाह-

अतं तिलाश्च पिष्टं च पिण्याकं पायसं मधु।
तैलं च मृण्मये पात्रे कृत्वा गन्धादिभिग्रेहम्॥
पूजियत्वा पूर्णकुम्भं वस्त्रहेमसमायुतम्।
बिलं चतुष्पथे रात्रौ मन्त्रेणानेन निक्षिपेत्॥
'प्रगृह्णीष्य बिलं चेमं कुम्भकारच्य महाग्रह।
आतुरस्य सुखं सिद्धं प्रयच्छ त्वं महाबल'॥

इति कुम्भकग्रहहरम्। अथ कपिलग्रहहरं कर्मविपाकसमुचये-

निष्ठीवेचो हुतभुंजि प्रस्नवेद्वापि तं ग्रहः।
कपिलाख्यः प्रगृह्णाति ततो जठरजूलवान्॥
सर्वाङ्गदाहवांश्चैव भवेत्पीतविलोचनः।
त्रिरात्रमुपवासः स्यात् तद्रोगस्यापनुत्तये॥
सोमारुद्रेति च जपेत् सूक्तं त्वयुतसङ्ख्यया।
हिरण्यं च यथाज्ञाक्ति द्याद्थ बिलं क्षिपेत्॥
सोमारुद्रेति सूक्तमग्रे प्रदर्शते। बलिदानप्रकारमाह-

लाजांस्तिलांश्च पिण्याकं पिष्टं रुधिरमेव च।
मांसं च तलपक्वं च कृत्वा मृण्मयभाजने ॥
रात्री चतुष्पथे कुर्याद्वस्त्राचैर्प्रहण्जनम्।
हिरण्यसहितेनाथ पूर्णकुम्भेन संयुतम् ॥
बिलं तत्र क्षिपेदिद्वाम्मन्त्रेणानेन संयतः।
प्रमृह्णीष्व बिलं चेमं किपलाख्य महाग्रह।
आतुरस्य सुखं सिद्धं प्रयच्छ त्वं महाबलः॥

सोमा रुद्रेति चतस्त्रर्चस्य स्कस्य भरहाजः शंयु ऋषिः। सोमा-रुद्रौ देवता। त्रिष्टुप् छन्दः। जपे विनियोगः।

सोमारुद्रा धारयेथामसुर्ये प्र वामिष्टयोऽरमश्चवन्तु । दमेदमे सप्त रत्ना दधाना द्यां नो भूतं द्विपदे दां चतुष्पदे १ सौमारहा वि बृहतं विष्वी मिनीवा या नो गयमाविवेश।
आरे वाधेयां निर्फातं पराचै रस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु २
सोमारहा युवमतान्यस्मे विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्।
अव स्यतं मुश्रतं यश्रो अस्ति तनूषु बढं कृतमेनो अस्मत् ३
तिग्मायुघौ तिग्महेती सुवेशौ सोमारहाविह सु मृळतं नः।
प्र नो मुश्रतं वरुणस्य पाशाद् गोपायतं नः सुमनस्यमाना ४
(ऋ.मं. ६; स. ७४)

इति सोमारहेति सूक्तम्। इति कपिलग्रहहरम्। अथ शिवपाद-ग्रहहरं कमीविपाकसमुख्ये-

मातुः पितुर्देवताया गुर्वादेयेस्तु गर्वतः।
अवज्ञां कुरुते तन्तु जिन्नपादाभिधो ग्रहः॥
गृह्णाति तत्क्षणान्मूर्ज्ञि जठरे रोगवान् भवेत्।
पाददाही जवरी चैव जायते तत्र निष्कृतिः॥
चान्द्रायणं भवेदाते स्केन जुहुयाचरम्।
घृतं चाष्टाधिकदातं बिलदेयो यथाविधि॥

चान्द्रायणस्वरूपं कुच्छ्रप्रकरणेऽभिहितम् । आते पितर्मस्तामिति सूक्तमृग्विधानोक्ताऽसाध्यसर्वरोगहरेऽभ्यधायि । चरोगपि पृथक् होमः । तथा घृतस्यापि । समग्रसूक्तावृत्या होमो न प्रत्यूचम् । बलिदानप्रकारमाह-

पिष्ठं तिलांश्च विण्यांकं लाजान् कृत्वाथ मृण्मये।
माग्रह्ममायोगे वस्त्राचैर्प्रहमर्चयेत्॥
ततो बिलं क्षिपेहिद्धान्मन्त्रेणानेन संयतः।
प्रगृहीष्व बिलं चेमं शिवपाद महाग्रह।
आतुरस्य सुखं सिद्धिं प्रयच्छ त्वं महाबलः।

बिह्नाने सन्ध्यादिकालिकोषस्यानिभिहितत्वादैच्छिकः काली ग्राह्यः । इति शिवपादग्रहहरम् । अथोऽध्वकेशिग्रहहरं कर्मविपाक-समुचये-

> निष्कारणं परद्रव्यहारिणं दुः खकारिणम् । कर्णेजपं त्वोध्वकेरिशंग्रहा गृह्णाति मानवम् ॥

स्कीटास्ततः प्रजायन्ते तस्याङ्गेष्विक्षेष्विषे । चान्द्रायणं प्रक्ववीत कृष्णं वा रोगज्ञान्तये ॥ आते सूक्तेन जुहुयाचरुमाज्यं पृथक् पृथक् । होमो व्याहृतिभिश्चैव दद्यात् स्वर्णे च शक्तितः ॥

चान्द्रायणं प्रकृवीतित्यादि। रोगस्याधिकये चान्द्रायणम्। अल्पत्वे प्राजापत्यकृच्छः। अनयोश्च लक्षणं कृच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि। आते स्केनिति। आते पितर्मकतामित्येतत्स्कं प्रतीकेनाते स्कामित्यु-क्षम्। अस्य च ऋष्यदि ऋग्विधानोक्ताऽसाध्यसवरोगहरे प्रदर्शितम्। होमसङ्ख्यात्वष्टोत्तरसहस्रम्। अत्र प्रत्यृचं होमो न स्केन। व्याहृतिहोमेऽपीयमेव सङ्ख्या। व्याहृतिहोमे द्रव्यं तिलाः। व्याहृतीनामृष्यदि कृष्माण्डहोमे दिशतम्। बलिदानप्रकारमाह-

पायसं च पलं कन्दं लाजांश्चाप्यकं द्धि। ताम्रपात्रे विनिक्षिप्य सोदकं कुम्भमेव च॥ चतुष्पथे क्षिपेद्रस्त्रेर्गन्धाचैर्यहमर्च्य च।

### **ष**लिदानमन्त्रमाह-

' प्रगृह्णीष्य बलिं चेममूध्वेकेशिन् महाग्रह । आतुरस्य सुखं सिद्धिं प्रयच्छ त्वं महाबल '॥

इत्यूर्ध्वकेशिग्रहहरम्। अथ विष्टम्भग्रहहरम्। अस्यैव विवृताक्ष इति संज्ञान्तरम्। कात्यायनः-

> स्वकीयाचारविश्वष्टान् ब्राह्मणप्रभृतीन्नरान् । विष्टम्भनामा गृह्णाति ग्रहः शीतज्वरी ततः ॥ हस्तपादतले दाही नाम्ना कुश्चितपाणिपत् । स्कोटयुक्तश्च जायेत हस्तयोः पादयोस्तथा ॥ विष्वी विधरश्चैव जायते तस्य निष्कृतिः । चान्द्रायणं प्रकुर्वीत घृताक्तराम्रपल्लवैः ॥ अष्टोत्तरसहस्रं हि होमः स्याज्जातवेदसि । सहस्रशीर्षा सूक्तं च जपेद्युतसङ्ख्यया ॥

विष्णोनीमसहस्रं च सहस्रं चाष्ट वै जपेत्। सहस्रकलशस्नानं वासुदेवस्य कारयेत्॥ द्याज्ञिरण्यदानं च बलिर्देयो यथाविधि।

चानद्वायणस्यस्यं कृष्ण्यद्वरणेऽस्यधायि । जातवेदसेति । जात-वेदसमन्त्रस्यष्यीदि शीतज्वरेऽभिहितम् । सहस्रशीर्षा पुरुष इति सूक्तस्य कष्यादि गणहोमप्रकरणे पुरुषज्क्षत्रियानेऽभ्यधायि । विष्णु-सहस्रनामानि परिभाषायां दर्शितानि । वासुदेवस्य सहस्रकलश-स्नानं पुरुषसूक्तेन । स्नानद्रव्यं तु दुग्धं मध्वाज्यमिश्चरसं दध्यम्बु-चेति शक्त्याद्यपेक्षया वैकल्पिकम् । हिरण्यदानं च शक्त्यनुसारेण । बलिदानप्रकारमाह-

पायसं पिष्टगुलिका मधु पृषं पयो दिधि।
ताम्रपात्रे शुभे कृत्वा पूर्णकुम्भं सहेमकम्॥
नीत्वा चतुष्पथे तत्र ध्वजाद्यैग्रीहमच्ये च।
विद्वाननेन मन्त्रेण संयतो निक्षिपेद्वलिम्॥
प्रगृह्णीष्व बलिं चेमं विष्टम्भाष्य महाग्रह।
आतुरस्य सुखं सिद्धि प्रयच्छ त्वं महाबल॥

इति विष्टम्भग्रहहरम्। एतदेव विवृताक्षग्रहहरमपि । अथ महाजिह्नग्रहहरं कर्मविपाकसमुचये-

मुसलोल्वलादीनि तथा यज्ञायुधान्यपि।
आयुधान्यपि पादाभ्यां लङ्घयेचो नरस्तु तम्॥
कालक्रमात् प्रगृह्णाति महाजिह्णाभिधो ग्रहः।
ततो गद्गद्वागास्यः सोपि जिह्लाव्रणी भवेत्॥
कम्पयुक्तः प्रजायेत त्रिरात्रं व्रतमाचरेत्।
आज्यहोमो व्याह्णातिभिरुचव्रचतृचं जपेत्॥
गायत्रीं चान्नदानं च द्याच्छक्त्यनुसारतः।

व्रतमुपवासः । होमसङ्ख्या त्वष्टोत्तरसहस्रम् । व्याहृतीनां ऋष्यादि नवग्रहयज्ञप्रकरणे देवतावाहनप्रस्तावे दर्शितम् । उचन्नच-

तृचस्य तु ऋष्योदि परिभाषायां रोगप्रतिमादानविधौ गायत्र्यास्तु क्ष्माण्डहोमप्रकरणे निरूपितम् । प्रमोक्षमयोर्जिपश्चायुतम् । बलि-प्रकारमाह-

पक्वान्मत्स्यांस्तथा पक्वतिलिमष्टं सुरा द्घि।
स्विरापूपशाकान्नं शूर्पं कृत्वा चतुष्पथे॥ वस्त्राचैर्म्रहमभ्यच्ये बलिं द्याद्विचक्षणः।
सुरादीन्यधिकारिणा देयानि। बलिदानमन्त्रमाहग्रहीष्व बलिं चेमं महाजिह्न महाबल।
आतुरस्य सुग्वं सिद्धिं प्रयच्छ त्वं महाग्रह '॥
इति महाजिह्नग्रहरम्। अथ नवग्रहहरं कमीविपाकसङ्ग्रहेसल्युस्तपस्थिने। वापि गुरोवी स्वामिनोऽथवा।

सख्युस्तपस्थिने वापि गुरोवो स्वामिनोऽथवा श्रीगामिनं सङ्क्रमते ग्रहः कामं नवग्रहः॥ ततः स्फोटी मेद्राही चाध्मानी नेत्ररोगवान्। जायते निष्कृतिस्तत्र तसकुच्छ्रद्वयं भवेत्॥ अतिकृच्छ्रश्च कुच्छश्च चान्द्रायणमथापि वा। कुष्माण्डेर्जुहुयात् सर्पिधेनुं द्चाद्विजातये॥ पौरुषं च जपेत्सूक्तं कुर्यात् ब्राह्मणभोजनम्। लाजैः पर्युर्षितान्नश्च पताकाध्वजसंयुतैः॥ पूर्णकुम्भेन सहितैर्बिलिदेंग्श्चतुष्पथे।

अत्रमन्त्र:-

प्रगृह्णीष्व बर्लि चेमं नवग्रह महाग्रह । आतुरस्य सुखं सिार्डि प्रयच्छ त्वं महावल '॥

अतिकृच्छः प्राजापत्यः । तसकृच्छ्रादिलक्षणानि कृच्छ्रप्रकरणे द्रष्टव्यानि । व्याधिगुरुलघुभाववशात् तानि व्यस्तानि समस्तानि वा योज्यानि । कृष्माण्डहोमः परिभाषायां निरूपितः । तथा पुरुष-सूक्तस्य ऋष्योदि गणेशहोमे पुरुषसूक्तविधाने च परिभाषायामेव निरूपितम् । लाजादयो बलिद्रव्यम् । तत्र पताकाः स्थूलाः । सूक्ष्मा घ्वजाः । इति नवग्रहहरम् । अथ वासवग्रहहरम् । कर्मविपाकसङ्गृहे – वन्मीक जनना द्येन [चैव] सर्प बाधां करोति यः।
सर्पाणां हननं कृत्वा तेषां क्लेशकरां हि यः॥
नं वासवप्रहो नाम गृह्णीयासेन स ज्वरी।
आध्मानी च विसर्पां च जायते तस्य निष्कृतिः॥
प्राजापत्यं भवेद।ज्यहोमो व्याहृतिभिस्तथा।
अग्निरस्मीत्यृचं जप्त्वा यत्किश्चेदं जपेदृचम्॥
द्याहुक्मं यथाशक्ति बल्दिंयो विचक्षणेः।
अश्ने बहुविधं कृत्वा समादाय चतुष्पथे॥
निक्षिपेद्विविधेर्गन्धैः पृष्पेर्नानाविधैध्वंजैः।
ग्रहमभ्यच्ये विधिना मन्त्रेणानेन संयतः॥
प्रगृह्णीष्व बल्दिं चेमं वासवाख्य महाग्रह।
आतुरस्य सुखं सिद्धं प्रयच्छ त्वं महाबल॥

प्राजापत्यस्वरूपं कृच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि । व्याहृतीनामृष्यादि नवग्रह्यज्ञे देवताऽवाह्नप्रस्तावे निरूपितम्। होमसङ्ख्या त्वष्टोत्तरं सहस्रम्। अग्निरस्मीत्यस्य ऋष्यादि वातरोगहरे द्रष्टव्यम्। यत्किश्चेदं वहंणेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः। बहणो देवता। जगती छन्दः। जपे-विनियोगः।

यत् किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्वरामसि। अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः॥ (ते. सं. ३. ४. ११)

जपसङ्ख्या प्रत्येकमयुतम्। रक्मं हिरण्यं। तयथादाक्ति द्या-दित्यन्वयः। अत्रं बहुविधमिति। बहु प्रकारं नानावर्णञ्च। एवं गन्धान्यपि नानावर्णानि गृह्याणि। इति वासवग्रहहरम्। अथ वायस-ग्रहहरं कमीविपाकसमुचये-

> देवविजगृहारामतडागादिषु मोचनम्। विष्ठायाः कुरुते यस्तु ग्रहो गृह्णाति वायसः॥ आध्मानी चाप्यरुचिमान् पाद्दाही च जायते। कृच्छमकं चरेदाज्यहोमो व्याष्ट्रतिभिस्तथा॥ अष्टाधिकसहस्रं च कार्यो द्याच काश्चनम्।

कृच्छः प्राजापत्यः। तत्स्वरूपं कृच्छप्रकरणे निरूपितम्। च्याहृती-नामुष्यादि नवप्रहयज्ञप्रकरणे देवताबाहनप्रस्तावे कथितम्। बलिस्तु वासवप्रहहरोक्त एवाऽत्रापि। बलिदानमन्त्रे वायसाख्य महाप्रहेत्यू ह्यः इति विशेषः। इति वायसप्रहहरम्। अथ क्षेत्रपालग्रहहरं कमीवि-पाकसमुचये-

देवतानिन्द्नात् क्षेत्रपालः सङ्क्रमते ग्रहः।
तत्रो भवेन्मुखे शोषो जिह्नायां च भवेद्वणः॥
प्राजापत्यं प्रकुर्वीत क्षेत्रपालाभिषेचनम्।
शतरुदेण कुर्याच महाजिह्नग्रहोदितः॥
बलिदेयस्तु विधिना मन्त्रपूर्व समाहितः।

प्राजापत्यस्वरूपं कृच्छपकरणे द्शितम्। शातकद्रो नाम कद्रानु-वाकः। तेषामृष्यादिस्तथाऽभिषेकप्रकारश्च परिभाषायां कद्रविधाने समुपवर्णितः। महाजिह्नग्रहहरं कर्म प्राक्द्शितम्। बलिदानमन्त्रे क्षेत्रपाल महाग्रह इत्यूहः कार्यः। इति क्षेत्रपालग्रहहरम्। अथाच-लग्रहहरम्। कर्मविपाकसङ्गहे-

> उपकर्तरि बन्धौ वाऽनुपकार्यपवादकै:। तस्करैवी सख्यकारी तं गृह्णात्यचलग्रहः॥

उपकर्तिर बन्धौ वेत्येकं वाक्यम्। अपवादकैस्तस्करैर्वा सख्य करीत्यपरम्। अनयोरिप प्रत्येकं वा शब्दश्रवणात् उपकर्तिरे वा बन्धौ वा अनुपकारीत्यावृत्याऽवान्तरवाक्यड्यम्। एवं द्वितीयः वाक्येपि-

> अचलग्रहसंस्पृष्टे ज्वरी श्वासी च कासवात्। सर्वोङ्गरोग्यामदोषी मन्दाग्निश्च प्रजायते॥ कृच्छ्रं चान्द्रायणं वापि कुर्यात्कूष्माण्डहोमकम्। कया नश्चित्र इत्येतद्ष्टोत्तरकातं जपेत्॥ अग्निरस्मीत्यृचं वापि सहस्रं चाष्ट्र वै जपेत्।

प्राजापत्यकुच्छ्चान्द्रायणयोः स्वरूपं कुच्छ्रप्रकरणे दर्शितम्। अनयोश्च रोगाल्पत्वमहत्वापेक्षया वा विकल्पः। कूष्माण्डहोम प्रकार: परिभाषायां निरूपितः। कयानिश्चत्र इत्येतिदिति नेपुंसक-लिङ्गिनिर्देशात् सूक्तं गृह्यते अस्य सूक्तस्य ऋष्याद्यपरपमाररोगहरे कथितम्। अग्निरस्मीलस्यास्तु वातरोगहरे। वलिद्।नप्रकारमाह-

तिलचूर्णयुतं चान्नं द्धि क्षीरं च सक्तवः।
अपूपा रुधिरं चैव सुरा चेत्येष वै बलिः॥
वस्त्राचैर्महमभ्यर्च्य पूर्णकुम्भयुतं बलिम्।
चतुष्पये निक्षिपेत्तु अन्त्रेणानेन संयतः॥
प्रगृह्णीष्व बलिं चेममचलाख्य अन्नाग्रह।
आतुरस्य सुखं सिद्धिं प्रयच्छ त्वं महावल॥

अत्र बलिकालस्यानभिहितत्वात् कमीन्त एव कालः। तत्रा-समाप्ते सुरादीन्यधिकारिणा देयानि । इत्यचलग्रहहरम् । अथ हस्तिपादग्रहहरम् । कमीविपाकसङ्गहे-

देवद्रव्यं तु यो सुक्ते गामित्रं ब्राह्मणं तथा।
पात्रं स्थानं च निर्माल्यं लङ्घयेद्यस्तु तं नरम्॥
गृह्णाति हस्तिपादाख्यः चिह्यान्यत्र निवोधत।
चल्मीकव्याधिमत्पादः पीतच्छविविलोचनः॥
पाजापत्यं प्रकुर्वीत होमो व्याहृतिभिर्भवेत्।
हिरण्यं च यथाशक्ति द्याद्वाह्मणभोजनम्॥

प्राजापत्यलक्षणं कृच्छ्रप्रकरणेभ्यघायि । व्याहृतीनामृष्यादि नवग्रहयज्ञे देवतावाहनप्रस्तावे दर्शितम् । होमद्रव्यभाज्यम्। ग्रन्थान्तरेषु तथा दर्शनात् । सङ्ख्या त्वष्टोत्तरसहस्रम् । बालिस्तव-चलग्रहोक्तप्रकारेण देय:। बालिदानमन्त्रे हस्तिपाद महाग्रहेत्येता-वानेव विशेष:। इति हस्तिपादग्रहहरम्। अथ कर्णग्रहहरं कात्यायन:-

देवस्वमुपभुक्षे यो ग्रहस्तं कर्णसंज्ञकः।
गृह्णाति तेन जिह्ना तु न चलत्यस्य कर्णयोः॥
गाधिर्य जायते चाङ्ग कण्डू तिर्महनी भवेत्।
अत्र चान्हायणं कुर्याद्योमो व्याहृतिभिस्तथा॥

## वृषामदेति स्कं च सहस्रं चाष्ट वै जपेत्।

चान्द्रायणस्वरूपं कृच्छ्रप्रकरणं निर्हिपितम् । व्याहृतीनामृष्यादि नवग्रहयज्ञप्रकरणं देवतावाहनप्रस्तावे दिशितम् । द्रव्यमाज्यं तिला वा । सङ्ख्यात्वष्टोत्तरसहस्रम् । वृषामदेति सूक्तमग्रे निरूप्यते । बलिदानप्रकारमाह-

> तिलिपष्टं सुरा मांसमन्नं लाजास्तथा द्धि। कन्दश्चेत्यिक्तं ह्येतत् बलिरत्र प्रशस्यते॥ ध्वजैर्गन्धादिभिधूपैर्प्रहमभ्यच्ये यत्नतः। चतुष्पथे निक्षिपेष्टि बलिं मन्त्रेण मन्त्रवित्॥

#### मन्त्रमाह—

प्रगृह्णीष्व बलिश्चेमं कर्णाख्य त्वं महाग्रह। आतुरस्य सुखं सिद्धिं प्रयच्छ त्वं महाबल॥

वृषामदेति दश्चिस्य सूक्तस्य बाईस्पत्यो भारद्वाज ऋषिः। इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुप् छन्दः । जपे विनियोगः ।

वृषा मद इन्द्रे श्लोक उक्था सचा सोमेषु सुतपा ऋजीषी। अर्चत्र्यो मघवा नृभ्य उक्थे ग्रुक्षो राजा गिरामिक्षतोतिः ॥ १ ॥ ततुरिवीरो नयों विचेताः श्रोता हवं गृणात उन्द्र्यतिः । वसुः श्लोमो नरां कारुधाया वाजी स्तुतो विद्धे दाति वाजम् ॥२॥ अक्षो न चक्योः शूर बृहन प्रतेमहा रिरिचे रोदस्योः । वृक्षस्य नु ते पुरुहृत वया न्यूतयो रुरुहृरिन्द्र पूर्वीः ॥ ३ ॥ शचीवतस्ते पुरुशाक शाका गवामिव स्नुतयः संचरणीः । वत्सानां न तन्तयस्त इन्द्र दामन्वन्तो अदामानः सुदामन् ॥४॥ अन्यद्य कर्वरमन्यदु श्वोऽसच सन्सुहुराचिकिरिन्दः । मित्रो नो अत्र वरुणश्च पूषाऽयों वशस्य पर्यतास्ति ॥ ५ ॥ वि त्वदापो न पर्वतस्य पुष्ठा दुक्थेभिरिन्द्र।नयन्त यहाः । व्वं त्वाभः सुष्टुतिभिर्वीजयन्त आजि न जम्मुर्गिर्वाहो अश्वाः ॥६॥ न यं जरन्ति शरदो म मासा न याव इन्द्रमवकर्शयन्ति । वृष्टस्य चिद् वर्धतामस्य तनः स्तोमेभिक्वथेश्च शस्यमाना ॥०॥

न बीळवे नमते न स्थिराय न दार्घते दस्युजूताय स्तवान्।
अज्ञा इन्द्रस्य गिरयश्चिद्द्वा गम्भीरे चिद्भवति गांधमस्मे ॥८॥
गम्भीरेण न उक्तणामत्रिन् प्रेषो यन्धि सुत्रपावन् वाजान्।
स्था ज पु जध्वे जती अरिषण्यन्नक्तोव्युष्टी परितवम्यायाम् ॥९॥
सचस्य नायमवसे अभीक इतो वा तिमन्द्र पाहि रिषः।
अमा चैनमरण्ये पाहि रिषो मदेम दातिहमाः सुवीराः॥ १०॥
(क, मं. ६ स. २४.)

इति वृषामदेति स्क्तम्। इति कर्णग्रहहरम्। अथ धनग्रहहरम्। कात्यायनः-

तपस्विनीसिखस्वामिस्त्रीगामी गर्भिणीगमः।
यस्तं धनग्रहः क्षिप्रं गृह्णीयात्तत्र लक्षणम् ॥
आस्यस्यन्दो मूत्रकृच्छ्रमाध्मानमुपजिह्निका।
जायन्ते तिन्नष्टृत्यर्थे तप्तकुच्छ्रद्यं चरेत् ॥
धेनुं द्यात्तथा होमं कूष्माण्डाख्यं समाचरेत्।
जोच पौरुषं सूक्तं सहस्रायुतसङ्ख्यया॥
इद्मापः प्रवहत यत्किश्चेद्मृतं तथा।
जले स्थिश्वा जपेद्योमं द्याच्छत्त्यनुसारतः॥

तसकुच्छ्रस्वरूपं कृच्छ्रप्रकरणं निरूपितम्। घेनुदानमन्त्रस्तु नव-ग्रह्यज्ञप्रकरणं दक्षिणादानप्रस्तावे द्द्रितः। कूष्माण्डहोमस्तु परि-भाषायां निरूपितः। पुरुषसूक्तस्य ऋष्यादि गणहोमे पुरुषसूक्तविधाने चाभिहितम्। सहस्रागुतसङ्ख्ययोति। स्हिस्रसङ्ख्ययाऽयुतसङ्ख्यया वा जपो भवेदिति विकल्पः। व्याधिगुरुलघुभावापेक्षया जपे गुरुलघु भावपक्षाश्रयणम्। इदमापः प्रवहतेत्यस्याः काण्वो मेधातिथि ऋषिः। आपो देवता। अनुष्ठुष् छन्दः। जपे विनियोगः।

इद्मापः प्रवहत यद् किं च दुरितं मिय। यद् वाहमभिदुद्रोह यद् वा शेप उतान्तम्।

( 恶. 中. 9 日. きそ )

यतिकचेदमित्यस्य ऋष्यादि वासवग्रहहरं वर्णितम्। एवं प्रवीक्त सुक्षयं जलमध्ये स्थित्वा सहस्रसङ्ख्यया अयुत्रसङ्ख्यया वा जपेत्। अत्रापि विकल्पः पूर्ववत् द्रष्टव्यः। बलिदानप्रकारमाह- अतं पर्युषितं लाजा धत्त्रसुमानि च । सहरण्यः पूर्णकुम्भो बलिरत्रविधीयते ॥ चतुष्पथे बलिमिमं निक्षिपेन्मन्त्रतो नरः । अभ्यर्च्य गन्धवस्त्राचैर्प्यहं यत्नेन संयतः ॥

मन्त्रतः मन्त्रेण । मन्त्रमाह-

प्रगृह्णीष्व बर्लि चेमं धनग्रह महाग्रह। आतुरस्य सुखं सिद्धिं प्रयच्छ त्वं महाबल।

इति धनग्रहहरम्। अथावतोलग्रहहरम्। कर्मविपाकसङ्कृहे-

वन्धौ च दोषवक्तारं निषिद्धदृव्यविक्रयम्। कुर्वन्तं चापकतीरमुपकर्तारे मानवे॥ गृह्णात्येतैर्निमिक्तेस्तमवतोलाभिधो ग्रहः। ततः श्वासी च कासी च विगतेच्छो जलात्रयोः॥ सर्वाङ्गरोगी भवति मृतकल्पश्च जायते। कृच्छूत्रयं प्रकुर्वीत विष्णोः पुरुषसूक्ततः॥ सहस्रकलशास्नानं कुर्यात्कूष्माण्डसंज्ञकः। होमः कार्थः क्यानश्च सहस्रं चाष्ट व जपेत्॥

प्राजापत्यकृष्ट्यस्पं कृष्ट्यप्रकरणेऽभ्यधायि । पुरुषस्क्रस्य ऋ-ध्यादि पुरुषस्काविधाने गणहोमे च दर्शितम् । कुष्माण्डहोमः परि-भाषायाम् । कया न श्चित्र आभुव इत्येतत्स्क्रमष्टोत्तरसहस्रं जपेत्। अस्य च ऋष्याद्यपस्माररोगहरे निरूपितम् । बलिदानप्रकारमाह-

> अतं पर्यवितं पिष्टं दिघि क्षीरमप्पकम् । रुधिरं च सुरां चैव जलपूर्ण घटं तथा ॥ रात्रौ चतुष्पथे दद्याद्धस्त्रगन्धादिभिर्महम् । अर्चियत्वा विधानन मन्त्रेणाऽनेन संयतः ॥ प्रगृह्णीष्व बर्लि चेममवतोल महाग्रह । आतुरस्य सुखं सिद्धिं प्रयच्छ त्वं महाबल ॥

इत्यवतोलग्रहहरम्। अथ कृशग्रहहरम्। कृशग्रहस्यैव शशि-ग्रह इत्यपि नामान्तरम्। कर्मविपाकसङ्गहे- मूर्यचन्द्रोपरागे तु यो सुङ्के तं कृष्णग्रहः।
प्रगृह्णाति ततः कम्पी कृष्णो गद्गदकण्ठकः॥
ध्वासी शूली विवर्णश्र पीतनेत्रो भवेत्ररः।
पिपीलिकामध्यरूपं कृषीचान्द्रायणश्रनम्॥
अष्टोत्तरसहस्रं तु जपेत्स्नुक्तं च पौरुषम्।
अष्टोत्तरशतं वा स्यादाते सूक्तं तथैव च॥
अग्निरस्मीत्यृचं चापि जपेत् पूर्वोक्तसङ्ख्यया।

पिपीलिकामध्यचान्द्रायणलक्षणं कृच्छ्रप्रकरणेऽभ्यधायि। पुरुष-स्क्तस्य ऋष्यादि गणहोमे पुरुषस्क्तविधाने दर्शितस्। आतेपितर्मस्न नामित्यस्य स्कार्य ऋष्यिधाने क्रिड्डिश्यक्षविशेशहरे जपसङ्ख्यायां विकल्पः रोगाधिक्याद्यपेक्षया व्यवस्थितः। अग्निरस्मीत्यस्य ऋष्यादि वातरोगहरे वर्णितम्। बलिदानप्रकारमाह-

माषपुत्तिकां वस्त्रगन्धाचैरभिपूज्य च।
द्यान्नैवेचमथ तदुपर्यारोप्य काश्चनम्॥
चतुष्पथे क्षिपेदेतां मन्त्रेणानेन संयतः।
प्रगृह्णीष्व बिं चेमं कृशनाम महाग्रह॥
आतुरस्य सुखं सिद्धि प्रयच्छ त्वं महाबल।
इति कृशग्रहहरम्। अथ स्कन्दग्रहहरम्। कर्भविपाकसङ्हे-

बालग्रह्युतं बालमादायोह्निष्ठष्टसुक् स्वयम् । अग्निं स्पृशन्तं स्कन्दाख्यग्रहः सङ्कमते ततः॥ पादयोईस्तयोश्चैव विकारो वायुजो भवेत्।

## बलिदानप्रकारमाह-

तिलिपष्टदिधिक्षीरकृशरापूपसक्तवः।
राजमाषाश्च मुद्गाश्च निष्पावाः कन्दमूलकम्॥
पक्वमां सं सुरा चेति पूर्णेद्धम्मयुतो बलिः।
तिलिपष्टादिकं कांस्यपात्रे कृत्वाथ वेष्टयेत्॥
वस्त्रद्वयेन कलशं रक्तसूत्रेण चैव हि।
क्वचिच पुण्यायतने कुङ्गुमादिरसैः शुभैः॥

चतुरस्रं चतुईस्तं मण्डलं परिकल्पयेत्। तत्र द्चाइलिं मध्यरात्रे मन्त्रेण संयतः॥ रक्तमाल्याम्बरैः स्कन्दग्रहमभ्यच्ये यत्नतः।

## बलिदानमन्त्रमाह-

' वालाधीश स्कन्द महद्रक्तमाल्याम्बरप्रिय। प्रगृह्णीष्व बलिं चेमं पूजाभिः सह पुष्टिमान्'॥ बलिमेवं विधानेन दत्वा चागत्य मन्दिरम्। अग्निं प्रतिष्ठाप्य ततः स्वाहाकृत्याख्यदेवताः॥ यष्टव्याः स्वीयमन्त्राभ्यां हविः क्षीराज्यसर्षपान्।

स्वाहाकृतयः इत्याख्या नामधेयं यासां तास्तादृद्यः। स्वाहाकृत्यार्व्यदेवता उद्दिश्य स्वीयमन्त्राभ्यामग्रे वक्ष्यमाणाभ्यां क्षीराज्यसंयुक्तान् सर्षपानष्टोत्तरं शतं सहस्रं वा जुहुयादित्यर्थः। अथ
स्वीयमन्त्राभ्यामित्यनेनोपलक्षितौ मन्त्रौ 'स्वाहा देवेभ्य' इत्येकः।
'देवेभ्यः स्वाहे' त्यपरः। एतयोर्विश्वे देवा ऋषयः। स्वाहाकृतयो
देवता। यजुष्ट्रवात् न छन्दोनियमः। होमं विनियोगः। एवं बाल
ग्रहगृहीतं बालमादायोच्छिष्टः सन्नग्नियः स्पृशेत्तस्य रोगशान्त्यर्थं
पूर्वोक्तं कर्म कृत्वा पश्चात् बालकरक्षणांथं वक्ष्यमाणं बलिं द्यात्—

द्रोणमात्रं तु पकान्नमपकानां तथा त्रयम्।
पक्रमांसं द्धि तथा तिलिपिष्टं च शोणितम्॥
हिरण्यं च बलिं द्यात् प्रदोषे वृक्षमूलके।
रक्तचन्दनरक्तस्रग्वस्त्राद्यैः परिपूजयेत्॥

अत्र मन्त्रानिभधानात्तूष्णीमेव बलिदानम्। इति स्कन्दग्रहहरम्। अथ स्कन्दापस्मारग्रहहरं कर्मविपाकसमुचये—

> उत्सर्ग कुरुते यस्तु वहाँ मूत्रपुरीषयोः। ग्रहः सङ्गते तं वै स्कन्दापस्मारसंज्ञकः॥ ततो दशेत्स्वजि ान्तु फेनिलास्योपि जायते।

पूर्वविदिति । समनन्तरोक्तस्कन्दग्रहहरविधानेन बालकरक्षार्थ मुक्तबलिव्यतिरेकेणान्यत्सर्वे कर्म क्रुयीदित्यर्थः । इति स्कन्दापस्मार-ग्रह्हरम् । अथ प्रकारान्तरण स्कन्दग्रहहरं कर्मशिपाकसमुचये- अग्ने: परिसरे होते योऽशुचिर्वालकै: सह । स्कन्दग्रह: प्रगृह्णानि तं नतः पाणिपादयोः ॥ भास्ये च वाग्जडो दोषो जायते चानिदारणः।

बालकैरित्यन्न बहुवचनमिवविक्षितम्। अत्र च तिन्त्यन्नाप्येक-वचनमिवविक्षितम्। अत्र च तिमत्यनेन यश्च शेते यश्च बालकस्तयो-र्वृयोरिष परामर्शः। अत एव बिल्ड्ड्ड्ड्इइइन्ड्रेष्ट् शिशुं विकारान्मुंश्चेत्या-दीनि लिङ्गानि दृश्यन्ते । यत्तच्छव्दयोर्नित्यसम्बन्धायः शेते सोषि लभ्यते । अथ बलिद्दानप्रकारमाह-

नवहस्तिमतं कृत्वा स्थिण्डलं चतुरस्रकम् ।
चतुरस्रं चतुरकोणं ।
उपिलप्य श्वेतचूणैंः स्वस्तिकादीनि विन्यसेत् ॥
श्वेतचूणीनि पिष्ठखिकादीन्युपलभ्यन्ते । स्वस्तिकादीनि वाङ्ख-पद्मादीनि विन्यसेत्।

द्वाराणि तत्र चत्वारि चतुर्दिश्च प्रकल्पयेत्।।
तेषु शक्ति च पाशं च मुसलं तोमरं लिखेत्।
मध्ये चाष्टदलं पद्मं लिखित्वा तद्नन्तरम्॥
चतुष्कोणेषु विन्यस्य पूर्णकुम्भान् समाहितः।

पूर्णकुम्मानिति। बहुत्वे चत्वारः कुम्भाः सजलाः सवसाः कार्याः।

मध्ये तत्र बलिं द्यात् स्कन्दग्रहविमुक्तये ॥ बलिस्वरूपादि द्रभैयति ।

कृत्यरान्नं च पिष्टं च क्षीरं दिघ घृतं मधु ।
अपूपं सक्तवो मुद्रा निष्पावा राजमाषकाः ॥
चणकाश्च मसूराश्च सुरा मांसं तथैव च ।
रथं कुकुटसंयुक्तं छत्रं मेषेण संयुतम् ॥
रक्तवस्त्रं च रक्तान्नं रक्तचन्दनमेव च ।
रक्तपुष्पाणि घूपाश्च पूर्णकुम्भाः सकाश्चनाः ॥
अन्यानि यानि वस्तूनि दिश्चाुकीडनकानि च ।
एतत्सर्वे कदम्बस्य मूले वा श्रक्षमूलके ॥
एकन्दस्य भवने वापि मन्त्रेणानेन निक्षिपेत् ।

अत्र कद्मबस्त्लाहिषु शेषेष्वपि स्थानेषु बलिदानविधानात् तन्नैव प्वीक्तं स्थिष्डलं परिकल्पयेत्। स्कन्द् अवनं स्कन्द्स्य कार्तिकेयस्य देवस्याऽलयः। बलिदानस्य श्लोकानाह

> 'वालभानुद्युते दिव्य देव गंगाधरिषय । सुरसेनापते स्कन्द षणमुख कौश्रसूदन ॥ रोहिताङ्ग महाभाग कालतुल्य गणेश्वर । हाद्शाक्ष महावीर्य द्विषड्मुज महाबल ॥ कृत्तिकानां सुन्ज्येष्ठ शक्त्यायुघ शिलिध्वज बालभास्करसङ्काश रक्तमाल्याम्बरिषय ॥ प्रगृह्णीष्य बलिं चेमं पूजाद्यै: सह बुद्धिमन् । शिशुं विकारान्मुश्राच शिबपुत्र शिवङ्कर ॥ गत्वा चिरं देव रक्ष भगवन् त्वममुं नरम् ॥ दत्वा बलममुं बालमायुषा चाभिवर्द्धय । अलक्ष्मीं नाश्यादशु त्वं ग्रह्विप्रविनाशन ॥ पालय त्वं वर्षशतं बलिमादाय बालकम् ? । अथ बह्लिं प्रतिष्ठाप्य तत्र क्षीरं तथा दिघ । पृषदाज्यं च जुहुयान्मन्त्राम्यामाहुतिद्वयम् ॥

मन्त्राभ्यां वश्यमाणाभ्यां प्रतिद्रव्यमाहुते ह्यं द्वयं जुहुयात्। पृषदाज्यं नाम द्वियुक्तमाज्यमुच्यते । अथ मन्त्रौ । 'अग्नये स्वाहा ' अयमेको मन्त्रः । 'कृत्तिकाभ्यः स्वाहा ' इत्यपरः । अन्यो-मन्त्रयोरिप्र ऋषिः । अग्निः कृत्तिकाश्चेति क्रमेण देवते । यजुष्ट्वान्न छन्दोनियमः । अथ प्रार्थनामन्त्रः ।

त्वय्यच तोषिते स्कन्द बलिभिस्तूपकर्तृभिः। तेन माहेश्वरस्तुष्टस्त्वमन्याः सततं शिद्यम्॥

्रत्वमच्याः सततं नरमिति वा पाठः।

इति प्रकारान्तरेण स्कन्दग्रहहरम्। अथ रीत्यन्तरेण स्कन्दग्रहहरं कमिविपाकसमुश्चये-

> उच्छिष्ठं बालमादाय शयानं व्रतभिक्तनम्। प्रयुह्णाति यहः स्कन्द आध्मानी ज्वरवान् अवेत्॥

श्वासवान् रक्तनयनो बहुमूत्रपुरीषवान् । पार्श्वद्वये परीतापस्तत्रैवं बलिमाहरेत् ॥

उच्छिष्टं बालमादायेति । उच्छिष्टिमिन्येनद्वालिभिन्यस्य विशेष् षणम् । तथा बालमादाय शयानिमिति विशिष्टवाक्यस्यापि । शक्तिमाहरेदिन्युक्तम् । कथमित्याकाङ्कायामाह—

मेषकुकुटमांसं च पायसं सक्तवस्तथा।
रुधिरं च हिरण्यं चेत्येतन्मूले वटस्य हि॥
विनिक्षिपेद्र्डरात्रे रक्तवस्त्रादिभिन्नेहम्।
अभ्यच्यं वक्ष्यमाणेन मन्त्रेणानेन संयतः॥
' वालाधीका स्कन्द महत्ररक्तमाल्याम्बरिम्म ।
प्रमृह्णीष्व बलिं चेमं पूजाभिः सह दुष्टिमान् '॥

इति रीत्यन्तरेण स्कन्दग्रहहरम् । अथ शिशुग्रहहरं कर्मविपाक-समुचये-

देवब्राह्मणगुर्वार्थगोतीर्थाग्यनमानिनम्।

शिशुग्रहः सङ्कमते ततो ज्वरगुतो भवेत्॥

अतीसारी चास्यशोषी पाणिपाद्मकम्पवान्।

तत्र लाजाः पायसं च मांसं कुकुटमेषजम्॥

सिहरण्यं पूर्णकुम्भो बलिर्भवति शान्तिदः।

रक्तवस्तादिभिः सम्यग्ग्रहमभ्यच्ये यत्नतः॥

वटमूले बलिर्देयो मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्।

'प्रगृह्णीष्व बलिं चेमं शिशुग्रह महाग्रह्॥

आतुरस्य सुखं सिद्धिं प्रयच्छ त्वं महाबल। '

इति शिशुग्रहहरम्। अथ मेषग्रहहरं कर्मविषाकसङ्गहे-

बालग्रहसमायुक्तं बालमादाय यः पुनः।
भस्मना ताडनं कुर्वन्यदि निद्राति तं नरम्॥
मेषग्रहः सङ्कमते ततः स ज्वरवान् भवेत्।
वायुप्रकोपः सर्वाङ्गे नेत्रे चोन्मीलिते सदा॥
फेनिलास्यो नभोदृष्टिरेकश्रूभङ्गचेष्टितः॥
पाणिपाद्प्रकम्पी च जायते तत्र शान्तये।
हिरण्यं श्वेतवस्तं च पायसं सक्तवस्तथा॥

लाजाश्चापृपिबत्येतहिः पूर्णघटोपि च। गन्धाचैर्प्रहमभ्यच्ये शस्त्रपाणिर्निशीयके॥ मन्त्रेण वक्ष्यमाणेन पृथीक्तं च बर्लि हरेत्

प्वांक्तं चेत्यनेन स्कन्दग्रहहरे बालरक्षार्थमुक्तं द्वोणभाश्रं तु पक्षात्रमित्यादिबलिरपि समुबीयते। अतो मेषग्रहगृहीतस्य तद्दोष-शान्तये हिरण्यं श्वेतवस्त्रं चेत्यादिना अश्रोक्तो बलिर्देयः। बाल-रक्षार्थे तु द्रोणमात्रं तु पक्षान्नीमत्यादिना स्कन्दग्रहहरोक्तः। मेषग्रहोदेशेन बलिदाने मन्त्रमाह-

प्रगृह्णीष्व विलं चेमं मेषग्रह महाग्रह ।
आतुरस्य सुखं सिद्धिं प्रयच्छ त्यं महाबल ॥
इति मेषग्रहहरम् ।
महार्णवेऽस्मिन् महति प्रबन्धे
मान्धातृनाम्नो मद्नात्मजस्य ।
सत्कर्मरत्नप्रकरेण शास्त्रे ॥
दशाधिकस्त्रिशतया तरङ्गः ।

# इति श्री विश्वेश्वरविरचिते मद्नमहार्णवे चत्वारिंशस्तरङ्गः

## ॥ शुभं भवतु ॥

मतियंषां शासे प्रकृतिरमणीया व्यवह्निः परा शीछं श्लाच्यं जगित ऋजवस्ते कतिप्ये । चिरं चित्ते तेषां मुकुरतछभूते स्थितिमिया दियं व्यासारण्यप्रवरमुनिशिष्यस्य मणितिः ॥

इति श्री पृण्डितपारिजातकशरमहेत्यादिविरुदराजिविराजमानश्री पण्डितमदनपालपुत्रस्य मान्धा तुर्निबन्धे महाणवानिधाने कमेत्रिपाके शहप्रकरणं समाप्तम् ।

महाणनाख्ये महिते प्रबन्धे
मान्थातृनाम्नो मदनात्मजस्य ।
तरज्ञमालासु मनोहरासु
दशाधिका त्रिंशदियं समाप्ता ॥ इति ख, पुस्तके
ग, पुस्तके 'समाप्त ' मित्यनन्त्रं
कविराधुनिकः चिरन्तनो ना
न विशेषः कविद्दित सज्जनानाम् ।
इयतेष जितं मया यदेषां
मतिलोकेषु गुणेषु पक्षपातः ॥ इस्यपि दश्यते ।

## Index of authors and works cited in the text

अगरत्यप्रोक्त 296 ८, २२३, २३८, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१ अङ्गिराः आपस्तम्ब २२२ भायुर्वेद इ ३ उमामहेश्वरसंदाद २७८, २००, ४२४ ऋग्विघान २१६, ३६७ कर्मविपाक ३२५, कर्मविपाकसङ्गह २६८, २६९, २७०, २७९, २७४, २८०, २८२, २८४, २८७, २९४, २९७, २९९, ३०२, ३०६, ३०८, ३०९, ३१६, ३२०, ३२८, ३३७, ३२७, ३३९, ३४१, ३५१, ३५८, ३६०, ३६१, ३६४, ३६६, ३७६, ३८०, ३८२, ३८७, ३९१, १३९२, ३९३, ४२२, ४२४, ४२८, ४३३, ४३६, ४४४, ४४७, ४४९, ४५०, ४५६, ४५८, ४५९, ४६२, ४६३, ४६७ कर्मविणकममुचय २६९, २७०, २८४, २८७, २९१, २९५, ३०३, ३०६, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१४, ३२५, ३३१, ३३९, ३४२, ३५९, ३५७, ३६०, ३६३, ३७३, ३७४, ३७६, ३७७, ३८२, ३८६, ३९३, ४०२, ४२२, ४२७, ४२९, ४३३, ४३७, ४३९, ४४०, ४४३, ४४७, ४४८, ४५२, ४५३, ४५५, ४५७, ४५८, ४६४, ४६६, ४६७ **६**र्म विपाकसार ९, २६०, २७७, २७२, २८६, २९३, ३०८,:३१४, ३५०, ३५२, ३५४, ३५९, ३६२, ३७५, ३७८, ३८५, ४९७ ४५१, ४५४, ४५९, ४६१ कात्यायन कुर्मपुराण ३४१ २७४ गार्ख 988 गोभिलीयनवप्रह २२८, ३८८, ४२५ गौतम ्र **२४१, २४२, २४३,** २४<sup>.</sup> चतुर्विशतिमत ९०, ९२, १९५, १९७, २०८, २३२, २६६, ३०१ चिन्तामणि 90, 99, 93 जमदग्नि २२७, २३८ जाबाल २२० ' त्रिकाण्डी २४६, २५० देवल धर्मविवर्ति २४७ . 324 नारद २५९, २७५, २८१, ३४२, ३५९, ३६१, ३८८, ४२५ पदापुराण -२२२, २२४, २२५, २३८, २४०, २४१, २४९, २७५, पराशर

३६८

388 पराशरनिबन्ध 896 पितामह 889 बृह**न्मनु** 229 बृहस्पति ११, २८, ९२, २३९, २४५, २५९, २८१, ३११, ३१४, बोधायन ३२१, ३२९, ३५९, ३६४, ३७३, ३८३, ३९३, ४०२ 294 बौधायनकारिका बौधायनीय ३८६ ३९१ ब्रह्मगीता 289 ब्रह्मप्रोक्त २६०, ३५३ ब्रह्माण्डपुराण् ब्रह्मद्भेवर्त ३६८ 388 नाह्म 220 भविष्यतपुराण ९१, १९६, १९८, २०५, २०७, २०८, २१४, २१५, २१६ सत्स्यपुराण द्रन, रहर, ४१५, ४१६ 333 मद्नपारिजात २१९, २२२, २२३, २२४, २३८, २४७, २४४ मनु २२६, २५४ मरीचि 384 मन्त्रशास्त्र ३९६ महाभारत • २२१, २२८ मार्कण्डेयपुराण २२५, २४०, २४१, मिताक्षरा 308 माहेश्वरतन्त्र २२७, २३९, २२३, ३१८ यम १८७, १९३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२१, २२४, यः ज्ञवलक्य २२५, २२७, २३०, २३१, २३७, २४५, २४७, २५९ ₹.६.€ १२२, २५३, ३९४ ळिज्ञ पुराग २२० . . . वराहपुराण वासिष्ठ २२१, २२२ २७८, २९८, ३०१, ३११, ३२६, ३३५, ३७३, ३७% वायुपुराण ४१८, ४२०, ४३५, ४३७ १२३ . . विश्वामित्र ं वि गु २४९, ३८० 923 विष्णुव भीत्तर • बृद्धगोत्म , २९८, ३०४, ३४६ बृद्धपारा**शर** 368 वृद्धबौधायन २८४, ३१३

वृद्धशातातर्प

२५०, २६९

वैशम्पायन

२३९

शुङ्

२२६, २२७, २३९, २४०

शातातप

शातातपीयकर्मविपाक

8, 4, 8, 8

शिवगाथा

890

शौनक

२८७

षड्विंशन्मत

२३९, २४१, २४३

सङ्हकार

२०२, २५७

सुमन्तु

२५१

स्कान्दपुराण

९०, ९१, १९४, १९५, १९६, १९७, २००, २०५, २१९

हारीत

२३९

## Corrigenda

| Page        | Line       | For                       | Read                      |
|-------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| 8           | २३         | जन्मनि                    | जन्मानि                   |
| Ę           | २६         | द्यामप्पेषु               | दयात्पापेषु               |
| c           | २३         | <b>इिजे</b> भ्यो          | <b>इजि</b> भ्यो           |
| ४४          | ž          | • च्छ <sup>ि</sup> न्त    | वं'<br>०च्छान्ति          |
| 43          | 94         | महा                       | माह-अ                     |
| <b>६</b> 9  | 8          | प्रतिकियेत्यर्थः ?        | प्रक्रियेत्यर्थः          |
| ६३          | 96         | सर्थ                      | संघं                      |
| 33          | 9 €        | <b>॰</b> दियिरपि          | <b>॰</b> दिमिरपि          |
| 2>          | 96         | रपतीय                     | रपनीय                     |
| ६ं७         | <b>ર</b> . | <b>पितृन्</b>             | पितुन्                    |
| ६८          | . 8        | त्वचो                     | ढ़ें<br>तृचो .            |
| 79          | 90         | न्तृ <b>चं</b>            | तृ <b>चं</b>              |
| y<br>ড      | વૃષ્       | ्वेक <u>े</u> षु          | <b>ृव</b> ाकेषु           |
| <b>હ</b> ં  | 9€         | सङ्गह                     | सङ्ग्रह                   |
| 60          | ર          | द्वारा                    | त्र<br>द्वारा             |
| 69          | 8          | रूपकाणां मेक              | रूपकाणामेक                |
| , ९०        | २9         | दिरभाग                    | दिग्भागे .                |
| <b>\$</b> 9 | 3          | द्वितीया                  | हितीया                    |
| ९३          | 92         | मोकारान्तु                | व<br>मोकारन्तु            |
| 900         | فع         | _                         | ति प्रतिभाति in foot note |
| 906         | 99         | <b>च</b> यिधीयते          | <b>ग्रिभियोग्रत</b>       |
| 990         | the lin    | ies 29th after नमो नमः ai |                           |
| 998         | , ৭৩       |                           | केपि न is foot note       |
| 990         | 3          | नामक                      | नमक                       |
| 998         | 94         | अस्का                     | अक्त                      |
| १२३         | 90         | आश्चित                    | <b>ঙাপ্মি</b> त           |
| 17          | 96         | अते <b>नैव</b>            | अन्तैव                    |
| १२६         | ۷          | चस्य                      | तृचस्य •                  |
| 2)          | 98         | त्रचे                     | . तृचं                    |
| "           | २०         | सिद्धवेष: प्र०            | सिद्धवेषप्र०              |
| "           | २७         | ०द्वर्षात्रयात्सा पुः     | ॰ द्वर्षत्रयात्सा भुः     |
| १२९         | ٩          | स्यात्द॰                  | स्याद०                    |
| १३९         | 3          | <b>₹</b>                  | <del>कृच्</del> यू        |
| 988         | <b>२</b> २ | पक्ति                     | पहि<br>क                  |
| 986         | २          | थस्म                      | भस्म                      |
| "           | . 99       | ध्यात्व                   | ध्यात्वा                  |
| 27          | 93         | जुहुयात्                  | जुहुयात्.                 |
| 23          | 98         | वस्तुनि                   | . वस्तृति                 |
| ويريع       | 93         | ऋछ्                       | · <b>कुच्छ्</b>           |
|             |            |                           |                           |

| Dago                      | Line                | For                          | Read                                        |
|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Page                      | 92                  | जपेप्त ॰                     | <b>ज</b> पेत्प <i>०</i>                     |
| <i>१५५</i>                | 29                  | इत्यरभ्य                     | इत्यारभ्य                                   |
| 940                       | <b>2 2</b>          | यन्त्र                       | मन्त्र                                      |
| ,,<br>१५८                 | ₹0                  | इत्यत्रीक्तो                 | <b>इ</b> त्यत्रोक्तो                        |
| 143 .                     | २३                  | मृषिर्मुनिः,                 | मृषिं मुनिः                                 |
| 958                       | <b>,</b> , ,        | त्रिणि<br>वि                 | त्रीणि                                      |
| 1 9 9<br>9 <del>5</del> 5 | . ૧૬                | सइस                          | सहस्र                                       |
| 900                       | 8                   | श्चतु॰                       | चतु ॰                                       |
| 909                       | ٧,                  | ०शद्भवो                      | <b>०</b> शृद्भवो                            |
| 969                       | لع                  | यस्त्रं                      | अस्त्रं                                     |
| 960                       | 6                   | ६द्रजपी                      | <b>रु</b> द्रजाप्ये                         |
|                           | 6                   | <b>त्र्यम्बक्म्</b>          | हि त्र्यम्बकम्                              |
| 2>                        | Š                   | <b>ज</b> पाद्युदा <b>द</b> ० | जपेदुदा न्द०                                |
| . 55                      | रिदे                | ०घीयते ॥ न                   | ०धाय तेन                                    |
| "                         | foot note           | पुस्त न                      | पुस्त ० न                                   |
| ,,<br>9८९                 | १३                  | ' मूटकन्द्।कारो              | मूलकं कन्दाकारो                             |
| 988                       | \ <b>S</b>          | पैष्टिकं                     | षाष्ट्रिकं                                  |
| <b>168</b>                | 92                  | तिलं                         | तिल                                         |
| 9 <i>8 \</i> 4            | વૈર                 | वक्तं                        | ववत्रं                                      |
| *                         | 98                  | कुण्डं<br>कुण्डं             | <b>कुण्ड</b>                                |
| <i>?</i> )                | 28                  | तद्दद्वि                     | तद्वद्दि                                    |
| <b>79</b>                 |                     |                              | व                                           |
| १९६                       | 93                  | त्रप्र<br>स्निकोणां          | <b>व</b> प्र<br>स्त्रिकोण!                  |
| 2.3                       | . <i>± c</i> d      |                              |                                             |
| <i>९९७</i>                | <del>ک</del>        | निऋऋ<br>वर्तेल               | निरृ<br>                                    |
| "                         | २८                  |                              | वर्तुल                                      |
| १९८                       | 90                  | विंद्यात्<br>९               | विद्यात्                                    |
| ))<br>                    | <b>૧૧</b> & ૧૨<br>૧ | ं विंद्या <b>०</b><br>रत्क   | विद्यां <i>॰</i><br>रक्त                    |
| 988                       | . 22                | ताथा न <u>य</u>              | रण<br>तथात्रेय                              |
| २००                       |                     |                              | रायात्रय<br>शा <b>खोक्तं</b>                |
| २९०                       | २ <b>३</b><br>१८    | शाखावोक्तं                   | शाखाया<br>०युक्तं (निष्का?)दि               |
| २१८                       |                     | ०युक्तमथादि                  | श्रुका (।नज्जाः)।ए<br>त्रिकाण्डादिनिधण्टौ च |
| २२०                       | २४                  | त्रिकाड्यादि निखंडी          | ।त्रकाण्डा।दानवण्टा प                       |
|                           | <b>A</b>            | च ष्पाद्या निघाण्टवै (१)     |                                             |
| २२३                       | <b>4</b>            | क्रकुं                       | <b>कुरु</b> हुँ                             |
| 29                        | 9                   | इति ॥                        | इति<br>मनु                                  |
| , ;<br>২২ ४               | 10                  | <b>ननु</b><br>कुछू           | क्र <sup>न्</sup> स्                        |
|                           | *                   | विंशतिः                      | विंशतिम्                                    |
| ))<br>*>                  | Ę                   | यत्र                         | पत्र                                        |
| <b>३</b> २५               | L                   | श्वेताथा                     | श्वेता या                                   |
| <b>२२७</b>                | 99                  | दशाह                         | द्शाह:                                      |
| २२८                       | 600                 | <b>266</b>                   | कृच्छ्                                      |
| • 1                       | <b>44</b>           | ~X                           | - <b>^</b>                                  |

| Page              | Line               | For                       | Read                              |
|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>२</b> २९       | 9.9                | इत्येतानि                 | <b>इ</b> त्येताभिः                |
| 3                 | 96                 | होमे                      | होमः                              |
| <b>7</b> 7        | 96                 | पश्चानुमन्त्र             | चानुमन्त्रण                       |
| <b>7</b> 7        | 96                 | चन्द्रमासा                | चन्द्मसो                          |
| <b>77</b>         | 29                 | इत्येवे                   | <b>इ</b> त्येतेः                  |
| 33                | ् .<br>२२          | करण                       | क्य                               |
| 33                | <br>२३             | पाद्या                    | पयो                               |
| ??<br><b>२</b> ३७ | <b>२३</b>          | वतम्                      | व्रतम्                            |
| २३८               | , 9€               | स्तान्यना०                | •स्त् नान्य०                      |
| <b>२४</b> ५       | 99                 | कुछं सम                   | कुच्छं यास                        |
|                   | <b>२२ &amp; २३</b> | इंड्रातिङ्कें & इंड्रातिङ |                                   |
| <b>?</b> ?        | 116.11             | CALLED Y CONTROL          | <u>कुन्छ</u>                      |
|                   |                    | <del>इ</del> ब्           | इन्हें whole page                 |
| भ<br>२४७          | 96                 | पर्देनै०                  | रर् <del>घ त्र</del> ी •          |
| २५५               | 98                 | मचरेत्                    | माचरेत्                           |
| <b>२५</b> ६       | و. <u>ن</u>        | व्यादि                    | व्यावि                            |
|                   |                    | ०क्षपा                    | ॰क्षया                            |
| »<br>₹६०          | **<br>98           | जातस्य                    | जातहा                             |
| <b>२</b> ६१       | ,                  | विस् <b>वित्रधाने</b>     | ऋविवाने                           |
| 263               | •                  | यावदि<br>भ                | यावद्भि                           |
| 7 <del>4 4</del>  | 94                 | हिंसा ॰                   | हिंसा ॰                           |
|                   | 96                 | प्राकं                    | पराकं                             |
| २६९<br>२:०३       | <b>₹</b> 9         | परस्त्रियां               | परस्त्रियं                        |
| <b>२७</b> १       |                    | शित                       | र्शतं                             |
| २७४               | <i>२</i> .०<br>१३  | अथ                        | इति                               |
| २८१               |                    | सम्यग्धःद                 | सम्याबद्ध                         |
| "                 | २४                 | चन्द्रे                   | चन्द्रे                           |
| २८७               | ४<br>१०            | संह                       | सङ्हे                             |
| 37                | , 0                |                           |                                   |
| ३०३               | ३                  | भुश्चान                   | <u> भुज्ञान</u>                   |
| ,,                | 8                  | पित्रा ॰                  | वित्ता <b>ः</b><br>२              |
| ३०५               | २६                 | श्रोतः                    | श्रीतः<br>                        |
| ३०८               | 9 0                | विभ्रन्                   | विभ्रत                            |
| ,,                | 96                 | परिमाषायां                | परिभाषाया<br>—                    |
| ,,                | २८                 | पश्च                      | पश्च                              |
| ३१४               | 9 €                | दर०                       | <b>हर</b> ०                       |
| <b>રૂ</b> ૫ ૦     | 90                 | <b>અ</b> ક્ષે:ફ્ષ•        | अक्षोक्षि॰                        |
| ३६२               | * <b>?</b>         | After जलोदरहरम            | करदानम् add. " अय गुल्मप्रति-     |
| 11,               |                    | मादानं। तहश्रणं कम        | देशकसारे । गुल्म: कुबित सर्वोङ्गो |

After जलोदरहरमकरदानम् add. "अय गुल्मप्रात-मादानं । तल्लक्षणं कम देनाक बारे । गुल्मः कुल्लित सर्वा हो दण्डधारं भयङ्करः । दधानः कि द्विणीमालां बद्धकेशो द्विलोचनः । पूजादीतिक त्त्व्यता तु परिभाषायां प्रतिमादानिवयानातङ्को देवता तत्रेत्यादिनोपवर्णितः" ।

| <b>.</b> | * •             | Б                   |                              |
|----------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| Page     | Line            | For                 | Read                         |
| ३६२      | २४              | • दकी               | , <b>०६</b> जी               |
| . 23     | <b>२६</b> ं     | गुद्के:             | गुदर्क्                      |
| ३६३      | ३               | महोद्रमय            | महोद्रमय:                    |
| ३६४      | 9 ६             | मदानि               | मन्दामि                      |
| ३७२      | 96              | शाततप               | शातातप                       |
| ३८२      | 4 • •           | त्रयत्रिंश <i>॰</i> | त्रयस्त्रिशः                 |
| 57       | १२              | ०द्गद               | ०दद्<br>गु                   |
| ३८३      | 94              | श्रोत्रियाम         | श्रोत्रियाथ                  |
| 27       | <sup>°</sup> २८ | प्रहणा              | यहांगा                       |
| ४१२      | . 9 <b>9</b>    | कुष्ठर्             | <b>कु</b> छह <b>रं</b>       |
| ४१४      | 8               | भातृ                | <b>आ</b> तृ                  |
| ४१७      | 9               | श्वेतोष्टः          | श्वेतोष्ठ:                   |
| ४२३      | ۷               | अष्ट। स्त्रिश०      | <b>अ</b> ष्टत्रिं <b>श</b> ० |
| ४३३      | <b>ર</b>        | विपास >             | विपाकस•                      |
| ४३८      | ٠ ٦             | पार्श्वयोस्थद्वयोः  | पार्श्वयोर्द्धयोः            |
| 848      | 99              | मृष्योदि            | मृष्या <b>दि</b>             |
| ४६४      | २६              | स्वजि ान्तु         | स्वजिह्वान्तु                |
| ४६५ .    | ٠. ﴿            | मुं बे॰             | न्मु॰चे •                    |

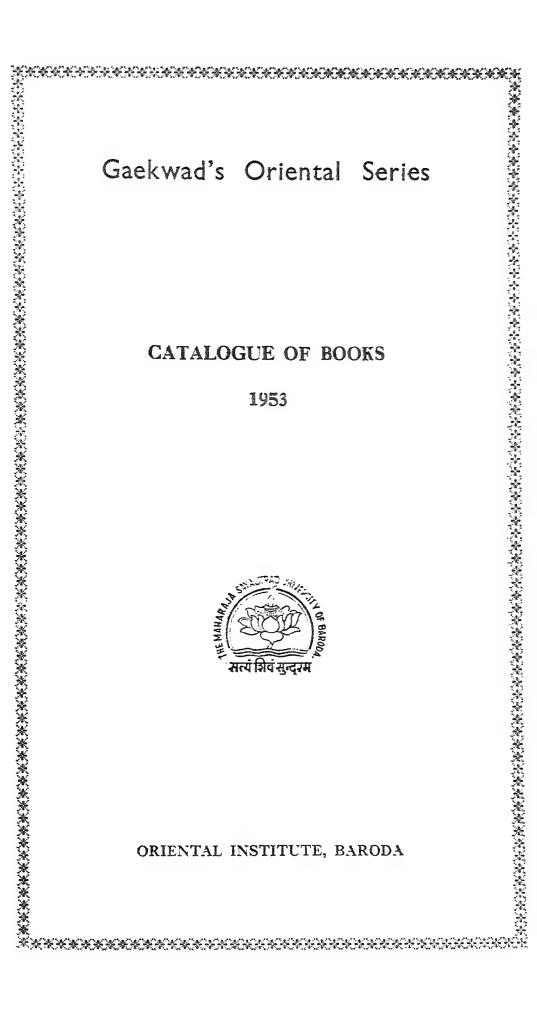

### SELECT OPINION

- Sylvain Levi: The Gaekwad's Series is standing at the head of the many collections now published in India.
- Asiatic Review, London: It is one of the best series issued in the East as regards the get up of the individual volumes as well as the able editorship of the series and separate works.
- Presidential Address, Patana Session of the Oriental

  Conference: Work of the same class is being done in Mysore, Travancore, Kashmir, Benares, and elsewhere, but the organisation at Baroda appears to lead.
- Indian Art and Letters, London: The scientific publications known as the "Oriental Series" of the Maharaja Gaekwar are known to and highly valued by scholars in all parts of the world.
- Journal of the Royal Asiatic Society, London:

  Thanks to enlightened patronage and vigorous management the "Gaekwar's Oriental Series" is going from strength to strength.
- Sir Jadunath Sarkar, Kt.: The valuable Indian histories included in the "Gaekwad's ental Series" will stand an 28 enduring monument to the enlightened liberality the Ruler of Baroda and the wisdom of his advisers.
- The Times Literary Supplement, London: These studies are a valuable addition to Western learning and reflect great credit on the editor and His Highness.

### GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Critical editions of unprinted and original works of Oriental Literature, edited by competent scholars and published at the Oriental Institute. Baroda

### I. BOOKS PUBLISHED

|    | Rs. a.                                                |
|----|-------------------------------------------------------|
| ı. | Kavyamimamsa ( कान्यगीमांसा ) : a work on poetics, by |
|    | Rājas'ekhara (880-920 A.D.): edited by C. D. Dalal    |
|    | and R. Anantakrishna Sastry, 1916. Reissued, 1924.    |
|    | Third edition, revised and enlarged, by K. S. Rama-   |
|    | swami Shastri, 1934, pp. 52+314 2-0                   |

- 2. Naranarayanananda ( नरनारायणानन्द ): a poem on the Paurāṇic story of Arjuna and Kṛṣṇa's rambles on Mount Girnar by Minister Vastupāla: edited by C. D. Dalal and R. Anantakrishna Sastry, 1916, pp. 11 ÷ 92 + 12.

  Out of print.
- 3. Tarkasangraha (तर्कसङ्ख् ): a work on Philosophy (refutation of Vaisesika theory of atomic creation) by Ānandajñāna or Ānandagiri (13th century): editd by T. M. Tripathi, 1917, pp. 36 + 142 + 13 ... Out of print.
- 4. Parthaparakrama (पार्थपराहम): a drama describing Arjuna's recovery of the cows of King Virāṭa by Prahlādanadeva, the founder of Pālanpur: edited by C. D. Dalal, 1917, pp. 8 + 29 ... Out of print.
- 5. Rastraudhavams'a (মুট্টারব্রর): a historical poem (Mahākāvya) describing the history of the Bāgulas of Mayūragiri from Rāṣṭrauḍha, the originator to Nārāyaṇa Shāh by Rudra Kavi (A.D. 1596): edited by Embar Krishnamacharya, with Introduction by C. D. Dalal, 1917, pp. 24 + 128 + 4 ... Out of print.
- 6. Linganus'asana (लिज्ञानुसासन): on Grammar by Vāmana (8th-9th century): edited by C. D. Dalal, 1918, pp. 9 + 24 ... ... Out of print.
- 7. Vasantavilasa (वसन्तिविद्यास): a contemporary historical poem (Mahākāvya) describing the life of Vastupāla and the history of Gujarat by Bālachandrasūri (A.D. 1240): edited by C. D. Dalal, 1917, pp. 16+114+6... ... Out of print.

- 8. Rupakasatka (天中天平文): six dramas, by Vatsarāja,
  Minister of Paramardideva of Kalinjara (12th-13th
  century): edited by C. D. Dalal, 1918, pp. 12 + 191
  Out of print.
- 9. Mohaparajaya (मोहपराजय): an allegorical drama describing the overcoming of King Moha (Temptation), or the conversion of Kumārapāla, the Chalukya King of Gujarat, to Jainism, by Yaśaḥpāla, an officer of King Ajayadeva, son of Kumārapāla (A.D. 1229 to 1232): edited by Muni Chaturvijayaji, with Introduction and Appendices by C. D. Dalal, 1918, pp. 32+135+20. Out of print.
- 10. Hammiramadamardana (हम्मीरमद्गर्दन): a drama glorifying the two brothers, Vastupāla and Tejahpāla and their King Vīradhavala of Dholka, by Jayasimhasūri: edited by C. D. Dalal, 1920, pp. 15 + 98 ... Out of print.
- II. Udayasundarikatha (उदयसुन्दरीकथा): a Campū, by Soddhala, a contemporary of and patronised by the three brothers, Chchittarāja, Nāgarjuna and Mummunirāja, successive rulers of Konkan: edited by C. D. Dalal and Embar Krishnamacharya, 1920, pp. 10 + 158 + 7 ... ... Out of print.
- 12. Mahavidyavidambana (महाविद्याविडम्बन): a work on Nyāya Philosophy by Bhaṭṭa Vādīndra (13th century): edited by M. R. Telang, 1920, pp. 44 + 189 + 7 Out of print.
- 13. Prachinagurjarakavyasangraha (प्राचीनगुर्जरकाव्यसंग्रह): a collection of old Gujarati poems dating from 12th to 15th centuries A.D.: edited by C. D. Dalal, 1920, pp. 140 + 30 ... ... Out of print.
- 14. Kumarapalapratibodha (कुमारपालप्रतिबोध): a biographical work in Prākṛta by Somaprabhāchārya (A.D. 1195): edited by Jinavijayaji, 1920, pp. 72+478 Out of print.
- 15. Ganakarika (गणकारिका): a work on Philosophy (Pāśupata School), by Bhāsarvajña (10th century): edited by C. D. Dalal, 1921, pp. 10+57 ... Out of print.
- 16. Sangitamakaranda (सङ्गीतमकरन्द): a work of Music by Nārada: edited by M. R. Telang, 1920, pp. 16+64

  Out of print.

- 17. Kavindracharya List (वर्ष कर्ष हें क्यू है । list of Sanskrit works in the collection of Kavindrāchārya, a Benares Pandit (1656 A.D.): edited by R. Anantakrishna Sastry, with a Foreword by Dr. Ganganath Jha, 1921, pp. 20+34 ... ... Out of print.
- 18. Varahagrhyasutra (বাধারতবাদ্র): Vedic ritual of the Yajurveda: edited by Dr. R. Shamasastry, 1920, pp. 5 + 24 ... ... Out of print.
- 19. Lekhapaddhati (ইয়ার্নি): a collection of models of State and private documents (8th to 15th centuries): edited by C. D. Dalal and G. K. Shrigondekar, 1925, pp. 11 + 130 ... ... তাল of print.
- 20. Bhavisayattakaha or Pancamikaha (भविसम्रतस्हा): a romance in Apabhramsa language by Dhanapāla (c. 12th century): edited by C. D. Dalal and Dr. P. D. Gune, 1923, pp. 69 + 148 + 174 ... Out of print.
- 21. A Descriptive Catalogue of the Palm-leaf and Important paper MSS. in the Bhandars at Jessalmere ( जेसलमेरभाण्डागारीय-प्रन्थस्त्री ), compiled by C. D. Dalal and edited by L. B. Gandhi, 1923, pp. 70 101

  Out of print.
- 22. Paras'uramakalpasutra (परज्ञामकल्यम्त्र): a work on Tantra with the commentary of Rāmesvara: edited by A. Mahadeva Sastry, 1923, pp. 23 + 390. Second revised edition by Sakarlal Shastri ... ... 19-0
- 23. Nityotsava (नित्योत्सन्): a supplement to the Paraśurāmakalpasūtra by Umānandanātha: edited by A Mahadeva Sastry, 1923. Second revised edition by Trivikrama Tirtha, 1930, pp. 22 + 252. Reprinted, 1948, pp. 24+196
- 24. Tantrarahasya (तन्त्रस्य): a work on the Prābhākara School of Pūrvamīmāmsā by Rāmānujāchārya edited by Dr. R. Shamasastry, 1923, pp. 15 + 84. Second revised edition by K. S. Ramaswami Shastry ...Shortly
- 25, 32. Samarangana (田田富可): a work on architecture, town-planning and engineering by King Bhoja of Dhāra (11th century): edited by T. Gaṇapati Shastri, 2 vols., vol. I, 1924, 39 + 290; vol. II, 1925, pp. 16 + 324 ... ... Out of print.

| 26,         | 41. Sadhanamala (साधनमाला): a Buddhist Tantric                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | text of rituals, dated 1165 A. D., consisting of 312 short works, composed by distinguished writers: edited by Dr. B. Bhattacharyya. Illustrated. 2 vols., vol. I, 1925, pp. 23 + 342 (out of print); vol. II, 1928, pp. 183 + 295 Out of print.                |
| 27,         | 96. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Central                                                                                                                                                                                                              |
|             | Library, Baroda ( वडोद्राराजकीयग्रन्थसूची ): 12 vols., vol. I<br>(Veda, Vedalakṣaṇa) and Upaniṣads), compiled by G. K.                                                                                                                                          |
|             | Shrigondekar and K. S. Ramaswami Shastri, with a Preface by Dr. B. Bhattacharyya, 1925, pp. 28 + 264;                                                                                                                                                           |
|             | Rs. 6-0; vol. II (Śrauta Sūtras and Prayogas), compiled by K. S. Ramaswami Shastri, 1942, pp. 18+95 (folia)                                                                                                                                                     |
|             | +301. Rs. 6-4 12-4                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28,         | 84. Manasollasa or Abhilasitarthacintamani (मानसो-                                                                                                                                                                                                              |
|             | ह्यस ): an encyclopædic work treating of one hundred                                                                                                                                                                                                            |
|             | different topics connected with the Royal household and the Royal court by Someśvaradeva, a Chalukya king of the 12th century: edited by G. K. Shrigondekar, 3 vols., vol. I, 1925, pp. 18 + 146; (Out of print). vol. II, 1939, pp. 50 + 304 5-0               |
| <b>2</b> 9. | Nalavilasa ( नलविलास ) : a drama by Rāmchandrasūri,                                                                                                                                                                                                             |
| -           | pupil of Hemachandrasūri, describing the Paurānika<br>story of Nala and Damayantī: edited by G. K.<br>Shrigondekar and L. B. Gandhi, 1926, pp. 40 + 91.<br>Out of print.                                                                                        |
| 30,         | 31. Tattvasangraha (तत्त्वसङ्गृह ): a Buddhist philo-                                                                                                                                                                                                           |
|             | sophical work of the 8th century by Sāntarakṣita, with Pañjikā by his disciple Kamalaśīla: edited by Pandit Embar Krishnamacharya, wiih a Foreword by Dr. B. Bhattacharya, 2 vols., 1926, vol. I, pp. 157 + 80 + 582; vol. II, pp. 4 + 353 + 102. Out of print. |
| 33,         | 34. Mirat-i-Ahmadi ( मिरात-इ-अहम्मदी ): by Ali Muham-                                                                                                                                                                                                           |
|             | mad Khan, the last Moghul Dewan of Gujarāt: edited in the original Persian by Syed Nawab Ali, 2 vols.,                                                                                                                                                          |
|             | illustrated, vol. I, 1926, pp. 416; Rs. 6–8; vol. II, 1928,                                                                                                                                                                                                     |
|             | pp. 632; Rs. 13-0 19-8                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 35•         | Manavagrhyasutra (मानवादसम्त्र ): a work on Vedic ritual of the Yajurveda with the Bhāṣya of Aṣṭāvakra:                                                                                                                                    |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | edited by Rāmakrishna Harshaji Śāstri, with a Preface by B. C. Lele, 1926, pp. 40 + 264 Out of \$\phi\$                                                                                                                                    | rint.              |
| 36,         | 68. Natyas'astra ( नाट्यसास् ): of Bharata with the commentary of Abhinavagupta of Kashmir: edited by M. Ramakrishna Kavi, 4 vols., vol. I, illustrated,                                                                                   |                    |
|             | 1926, pp. 27 + 397 (Out of print); vol. II, 1934,                                                                                                                                                                                          | 5-1 <sup>3</sup>   |
| 37-         | three works, the Carcarī, Upadeśarasāyana and Kālasvarūpakulaka by Jinadatta Sūri (12th century), with commentaries: edited by L. B. Gandhi, 1927, pp. 124 - 115 Out of p                                                                  | rint.              |
| 38 <b>.</b> | Nyayapraves'a (न्यायप्रवेश), Part I (Sanskrit Text): on<br>Buddhist Logic of Dinnāga with commentaries of<br>Haribhadra Sūri and Pārśvadeva: edited by A. B.<br>Dhruva, 1930, 39 + 104 Out of p                                            | rint.              |
| 39.         | edited with introduction, notes, appendices, etc. by                                                                                                                                                                                       | I-8                |
| <b>1</b> 0. | Advayavajrasangraha (अद्यवच्रसंग्रह): consisting of twenty short works on Buddhism by Advayavajra: edited by Haraprasad Sastri, 1927, pp. 39 — 68                                                                                          | 2-0                |
| 42,         | 60. Kalpadrukos'a (ऋषदुक्सेंग): Standard work on Sanskrit Lexicography by Keśava: edited by Ramāvatāra Sharma with an index by Srikant Sharma, 2 vols., vol. I (text), 1928, pp. 64+485; Rs. 10-0; vol. II (index), 1932, pp. 283; Rs. 4-0 | I4 <del>-</del> () |
| 43-         | Mirat-i-Ahmadi Supplement (सिरान-इ-अहम्मदी परिशिष्ट):<br>by Ali Muhammad Khan. Translated into English<br>from the original Persian by C. N. Seddon and Syed<br>Nawab Ali. Illustrated. Corrected reissue, 1928,                           |                    |
| 44-         | pp. 15 + 222                                                                                                                                                                                                                               | 6-8                |
|             | 1929, pp. 21 + 118                                                                                                                                                                                                                         | 3-13               |

| 45-         | Bhavaprakas'ana (भावप्रकाशन): of Śāradātanaya, a work on Dramaturgy and Rasa (A. D. 1175–1250): edited by Yadugiri Yatiraja and K. S. Ramaswami Shastri, 1929, pp. 98 + 410 Out of print                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> 6. | Ramacarita (रामचरित): of Abhinanda, court poet of Hāravarṣa, probably the same as Devapāla of the Pāla Dynasty of Bengal (c. 9th century A. D.): edited by K. S. Ramaswami Shastri, 1929, pp. 29 + 467 7-                                                                                                                                                                        |
| <b>4</b> 7. | Nanjarajayas'obhusana ( नज्ञराजयशोभूषण ) : by Nṛsimha-<br>kavi alias Abhinava Kālidāsa, a work on Sanskrit<br>Poetics relating to the glorification of Nañjarāja, son of<br>Vīrabhūpa of Mysore : edited by E. Krishnamacharya,<br>1930, pp. 47 + 270 5-                                                                                                                         |
| <b>4</b> 8. | Natyadarpana (नाटचर्पेज): on dramaturgy by Rāmacandra Sūri with his own commentary: edited by L. B. Gandhi and G. K. Shrigondekar, 2 vols., vol. I, 1929, pp. 23 + 228 Out of print                                                                                                                                                                                              |
| <b>4</b> 9• | Pre-Dinnaga Buddhist Texts on Logic from Chinese Sources (प्राचीनवोद्धतकंग्रन्थाः): containing the English translation of S'ataśāstra of Āryadeva. Tibetan text and English translation of Vigraha-vyāvartanī of Nāgārjuna and the re-translation into Sanskrit from Chinese of Upāyahrdaya and Tarkaśāstra: edited by Giuseppe Tucci, 1930, pp. 30 + 40 + 32 + 77 + 89 + 91 9-6 |
| 50.         | Mirat-i-Ahmadi Supplement ( भिरात-इ-अहम्मदी परिशिष्ट : Persian text giving an account of Gujarāt by Ali Muhammad Khan: edited by Syed Nawab Ali, 1930, pp. 254 6-                                                                                                                                                                                                                |
| 51,         | 77, 108. Trisastis'alakapurusacaritra ( রিষষ্টিয়ালারায়ুহ্ম- चरিत्र): of Hemacandra: translated into English with copious notes by Dr. Helen M. Johnson, 5 vols., vol. I (Ādīśvaracaritra), 1931, pp. 19 + 530, illustrated; Rs. 15-0; vol. II, 1937, pp. 22+396; Rs. 11-0; vol. III, 1949, pp. XXVII+387; Rs. 27-0 53-0                                                        |
| 52.         | Dandaviveka ( दण्डविनेक): a comprehensive Penal Code of the ancient Hindus by Vardhamāna of the 15th century A. D.: edited by Kamala Krishna Smṛtitīrtha, 1931. pp. 34 + 380 8-8                                                                                                                                                                                                 |

|             | Rs. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53-         | Tathagataguhyaka or Guhyasamaja ( गुज्ञसमाज ): the earliest and the most authoritative work of the Tantra School of the Buddhists (3rd century A.D.): edited by Dr. B. Bhattacharyya, 1931, pp. 39 + 210 Out of print.                                                                                                                                |
| 54-         | Jayakhyasamhita (जयाह्यसंहिता) : an authoritative<br>Pāñcarātra work of the 5th century A. D.: edited by<br>Pandit E. Krishnamacharya of Vadtal with a Foreword<br>by Dr. B. Bhattacharyya, 1931, pp. 78+47+454 12-0                                                                                                                                  |
| 55-         | Kavyalankarasarasamgraha (काट्यालङ्कासससङ्ह): of<br>Udbhaṭa with the commentary, probably the same<br>as Udbhaṭaviveka of Rājānaka Tilaka ार्मा century<br>A.D.): edited by K. S. Ramaswami Shastri, 1931,<br>pp. 48 — 62 2-0                                                                                                                         |
| <b>5</b> 6. | Parananda Sutra (पारानन्दस्त्र): an ancient Tantric<br>work of the Hindus in Sutra form: edited by Swami<br>Trivikrama Tirtha, with a Foreword by Dr. B. Bhatta-                                                                                                                                                                                      |
| ·<br>57,    | charya, 1931, pp. 30 ÷ 106 3-8  69. Ahsan-ut-Tawarikh ( आहुसान-उत्-तवारिख ) : history of the Safawi Period of Persian History, 15th and 16th centuries by Hasani-Rumlu: edited by C. N. Seddon, 2 vols. (Persian text and translation in English) vol. I, 1932, pp. 36 ÷ 510; vol. II, 1934, pp. 15÷301.                                              |
| 58,         | Padmananda Mahakavya (पद्मानन्दमहाकाच्य): giving the life-history of Rsabhadeva, the first Tirthankara of the Jainas by Amarachandra Kavi of the 13th century: edited by H. R. Kapadia, 1932, pp. 99 + 667 14-1)                                                                                                                                      |
| <b>5</b> 9. | S'abdaratnasamanvaya ( शब्दालसमन्त्र्य ) : an interesting lexicon of the Nānārtha class in Sanskrit, compiled by the Maratha King Śāhaji of Tanjore: edited by Viṭṭhala Śāstrī, with a Foreword by Dr. B. Bhattacharya, 1932, pp. 31 + 605 11-0                                                                                                       |
| 61,         | 91, 104. S'aktisangama Tantra (शक्तिसङ्गतन्त्र): comprising four books on Kālī, Tārā, Sundarī and Chhinnamastā: edited by Dr. B. Bhattacharyya, 4 vols., vol. I, Kālīkhaṇḍa (कालीखण्ड) 1932, pp. 13+179 (Out of print); vol. II, Tārākhaṇḍa (ताराखण्ड), 1941, pp. 12+271; (Out of print); vol. III, Sundarīkhaṇḍa (सुन्दरीखण्ड), 1947, pp. 15+146 3-0 |

| -          | Rs. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>62.</b> | Praļnaparamitas (प्रज्ञापारमिता): commentaries on the Prajñāpāramitā, a Buddhist philosophical work: edited by Giuseppe Tucci, 2 vols., vol. I, Abhisamayālankārāloka of Haribhadra, 1932, pp. 55 + 589 12-0                                                                                                    |
| 63.        | Tarikh-i-Mubarakhshahi (तारिख-इ-मुबारकशाही): con-<br>temporary account of the kings of the Saiyyid Dynasty<br>of Delhi: translated into English from original Persian<br>by Kamal Krishna Basu, with a Foreword by Sir                                                                                          |
| 64.        | Jadunath Sarkar, 1932, pp. 13+299 7-8  Siddhantabindu (सिद्धान्तविन्दु): on Vedānta philosophy by Madhusūdana Sarasvatī, with the commentary of Purusottama: edited by P. C. Divanji, 1933, pp. 142+93+306                                                                                                      |
| 65.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 66,        | 70, 73, 103. S'habara-Bhasya (शाबरभाष्य): on the Mīmāmsā Sūtras of Jaimini: translated into English by Dr. Ganganath Jha, in 3 vols., 1933-1936, vol. I, pp. 15 + 705; Rs. 16-0, vol. II, pp. 20 + 708; Rs. 16-0; vol. III, pp. 28 + 1012, Rs. 16-0; Index by Dr. Umesha Mishra, 1945, pp. 6 + 29; Re. 1-0 49-0 |
| 67.        | Sanskrit Texts from Bali (बालिझीपगन्या:): comprising religious and other texts recovered from the islands of Jāva and Bāli: edited by Sylvain Levi, 1933,                                                                                                                                                       |
| 71.        | pp. 35 + 112 3-8  Narayana S'ataka (নাম্বাল্যানক): a devotional poem by Vidyākara, with the commentary of Pītāmbara: edited by Shrikant Sharma, 1935, pp. 16 + 91 2-0                                                                                                                                           |
| 72.        | Rajadharma-Kaustubha (सजधमकोस्तुम): an elaborate<br>Smṛti work on Rājadharma by Anantadeva: edited<br>by Kamala Krishna Smṛtitīrtha. 1935, pp. 30 + 506 10-0                                                                                                                                                    |
| 74.        | Portuguese Vocables in Asiatic Languages (पोत्तगीज-                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | शब्दकोश): translated into English from Portuguese<br>by A. X. Soares, 1936, pp. 125 + 520 12-0                                                                                                                                                                                                                  |

|             |                                                                                                                                                                | Rs. A. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 75·         | Nayakaratna (नायकरत्न): a commentary on the                                                                                                                    |        |
|             | Nyāyaratnamālā of Pārthasārathi Miśra by Rāmānuja of the Prābhākara School: edited by K. S. Ramaswami                                                          | , 5    |
|             |                                                                                                                                                                | 4-5    |
| 76.         | A Descriptive Catalogue of MSS. in the Jain Bhandars at Pattan (पननभाण्डागारीयप्रस्थन्ती): edited from                                                         |        |
|             | the notes of the late C. D. Dalal by L. B. Gandhi,                                                                                                             |        |
|             | •                                                                                                                                                              | 8-0    |
| 78.         |                                                                                                                                                                |        |
|             | mentary of Simhatilaka, a non-Jain work on Arithmetic with a Jain commentary: edited by H. R.                                                                  |        |
|             | Kapadia, 1937, pp. 81+116                                                                                                                                      | 1-6    |
| <b>7</b> 9. | The Foreign Vocabulary of the Quran ( क्रानशन्दकीय ): showing the extent of borrowed words in the sacred text: compiled by Arthur Jeffery, 1938, pp. 15-311    | 1.2-¢  |
| 20 0        | 3. Tattvasangraha (तत्त्वसङ्गढ़): of Śāntarakṣita with                                                                                                         |        |
| ου, ε       | the commentary of Kamalaśila: translated into English                                                                                                          |        |
| •           | by Dr. Ganganath Jha, 2 vols., vol. 1, 1937, pp. 8-736;<br>Rs. 17-0; vol. II, 1939, pp. 12+854; Rs. 20-0                                                       | 37-6   |
| 8r.         | Hamsa-vilasa (इंसविलास): of Hamsa Mitthu: on<br>mystic practices and worship: edited by Swami<br>Trivikrama Tirtha and Hathibhai Shastri, 1937.                |        |
|             | pp. 13+331                                                                                                                                                     | 5-7    |
| 82.         | Suktimuktavali ( स्तिमुक्तावली ): on Anthology, of                                                                                                             |        |
|             | Jalhana, a contemporary of King Kṛṣṇa of the Northern Yādava Dynasty (A. D. 1247): edited by E.                                                                |        |
| 0           |                                                                                                                                                                | II-f   |
| 85.         |                                                                                                                                                                |        |
|             | of the now lost work of Brhaspati: edited by K. V. Rangaswami Aiyangar, 1941, pp. 186 + 546                                                                    | 15-0   |
| 86.         | Parama-Samhita (प्रमसंहिता): an authoritative work of the Pāncharātra system: edited by S. Krishnaswami                                                        |        |
| 0           | 3 6 7 91 711 10 1 3                                                                                                                                            | S-t    |
| 87.         | Tattvopaplava (तत्वोपस्त्र): a masterly criticism of the opinions of the prevailing Philosophical Schools by Jayarāśi: edited by Sukhalalji Sanghavi and R. C. |        |
|             | Parikh, 1940, pp. 21 + 144                                                                                                                                     | 4-0    |

|         | Rs. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| \$8, IO | o5. Anekantajayapataka (अनेकान्तज्ञयपताका): of Haribhadra Sūri (8th century A.D.) with his own commentary and Tippanaka by Munichandra, the Guru of Vādideva Sūri: edited by H. R. Kapadia, in 2 vols., vol I, 1940, pp. 32 + 404; Rs. 10-0; vol. II, 1947, pp. 128 + 344 + 28; Rs. 18-0 28-0 |     |
| 89.     | S'astradipika ( शास्त्रदीपिका ): a well-known Mīmāmsā work: the Tarkapāda translated into English by D. Venkatramiah, 1940, pp. 29 + 264 5-0                                                                                                                                                  |     |
| ço.     | Sekoddes'atīkā (सेकोइंशरीका): a Buddhist ritualistic work of Naropa describing the Abhiseka or the initiation of the disciple to the mystic fold: edited by Dr. Mario Carelli, 1941, pp. 35 + 78 2-8                                                                                          |     |
| 92, 9   | 98, 100, 101, 102, 106, 110, 111, 112. Krtyakalpataru (कृत्यकत्पतर) of Laksmidhara, Minister of King Govindacandra of Kanauj; one of the earliest Law Digests: edited by K. V. Rangaswami Aiyangar; 14 vols.:                                                                                 | r   |
|         | Vol. I, No. 106, Brahmacāri-kāṇḍa (ब्रह्मचारीकाण्ड);<br>1948, Rs. 11-0.                                                                                                                                                                                                                       |     |
|         | Vol. II, No. 101, Gṛhastha-kāṇḍa ( गृहस्थक्राण्ड ); 1944,<br>Rs. 12-0.                                                                                                                                                                                                                        |     |
|         | Vol. III, No. 111, Niyatakāla-kāṇḍa (नियतकालकाण्ड);<br>1950, Rs. 19—8.                                                                                                                                                                                                                        |     |
|         | Vol. IV, No. 110, Śrāddha-kāṇḍa ( প্রাব্রক্তর ); 1950,<br>Rs. 15-0.                                                                                                                                                                                                                           |     |
|         | Vol. V, No. 92, Dāna-kāṇḍa ( दानकाण्ड ); 1941,<br>Rs. 9-0.                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|         | Vol. VIII, No. 98, Tīrthavivecana-kāṇḍa ( तीर्थविवेचन-<br>काण्ड); 1942, Rs. 8-0.                                                                                                                                                                                                              |     |
|         | Vol. X, No. 112, Śuddhi-kāṇḍa ( গ্ৰুদ্ধিকাण্ड ); 1950,<br>Rs. 9-6.                                                                                                                                                                                                                            |     |
|         | Vol. XI, No. 100, Rājadharma-kāṇḍa ( राजधर्मकाण्ड );<br>1944, Rs. 10-0.                                                                                                                                                                                                                       | ,   |
|         | Vol. XIV, No. 102, Mokṣa-kāṇḍa (मोक्षकण्ड); 1945,<br>Rs. 12-0.                                                                                                                                                                                                                                | -14 |

### III. BOOKS UNDER PREPARATION

- Paramananda Tantra (प्रमानन्द्तन्त्र ): an authoritative work of Hindu Tantric School, edited by H. O. Shastri of Lakhtar, Kathiawad.
- 2. S'aktisangama Tantra ( शक्तिसङ्गतन्त्र ): comprising four books on Kālī, Tārā, Sundarī and Chhinnamastā: edited by B. Bhattacharyya, 4 vols; vol. IV.
- 3. Natyadarpana ( নাম্মুর্ণ ): introduction in Sanskrit on the Indian drama and an examination of the problems raised by the text by L. B. Gandhi, 2 vols., vol. II.
- 4. Krtyakalbataru (हृत्यहल्पन्ह : ane of the earliest Nibandha works of Lakṣmīdhara: edited by K. V. Rangaswami Aiyangar, 14 vols., Pratiṣṭhā, Pūjā, Śānti Kāṇdas.
- 5. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Oriental Institute, Baroda (वडीदाराजकीवयस्था): compiled by the Library Staff, 12 vols., vol. III (Grhya and Dharma MSS.)
- 6. Manasollasa ( मानसोहास ) : or Abhilasitārthasintāmaņi : edited by G. K. Shrigondekar, 3 vols., vol. III.
- Mirat-i-Ahmadi: the Persian text translated into English by Syed Mujtaba Ali, 2 vols.
- 8. Chhakkammuvaeso (छङ्गानुव्यक्ति): an Apabhramsa work of the Jains containing didactic religious teachings: edited by L. B. Gandhi.
- 9. Anu Bhasya ( সমাপ্স ): a standard work of the Suddhādvaita School: translated into English by G. H. Bhatt.
- 10. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Jain Bhandars at Pattan ( प्रतिभाण्डागारीयप्रन्थसूची ): edited from the notes of the late C. D. Dalal by L. B. Gandhi, 2 vols., vol. II.
- II. Natyas'astra (নাত্ৰহায়ের): of Bharata with the commentary of Abhinava Gupta: edited by Ramakrishna Kavi, 4 vols., vol. IV.

- प्रश्न Samrat Siddhanta (सम्राद्धान्त): the well-known work on Astronomy of Jagannātha Pandit: critically edited with numerous diagrams by Kedar Nath, Rajajyotisi.
- Rāsas angraha: (राहसंब्रह): a collection of 14 old Gujarāti Rāsas, composed in the 15th and 16th centuries: edited by M. R. Majumdar.
- 14. Parasikakosasangraha (पारसीक्कोषसंप्रह): a collection of four Persian Sanskrit lexicons: edited by K. M. Zaveri and M. R. Majumdar.
- 15. Kalacakra Tantra ( কাল্ডব্রন্কর ): the first book of the Kālacakra School attached to the Mahāyāna System of Buddhism: edited by B. Bhattacharyya.
- 26. Smrtisara (स्मृतिसार): an interesting digest of Hindu Law: edited by Mahāmahopādhyāya Dr. Umesha Mishra.
- 17. Dhurtasvami Bhasya on the Śrauta Sūtra of Āpastamba: edited by Mm. Chinnaswami Shastri, vol. II.
- 18. Nītikalpataru (नीतिकत्पतर ): the famous Nīti work of Kṣemendra: edited by Sardar K. M. Panikkar.

# THE GAEKWAD'S STUDIES IN RELIGION AND PHILOSOPHY

| <ol> <li>Goods and Bads: by Alban G. Widgery, M.A., 1920</li> <li>Immortality and Other Essays: by Alban G. Widgery, M.A., 1919. (Cloth Rs. 3)</li> </ol> |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                           | 3-0 |
|                                                                                                                                                           | 2-0 |
| 4. Confutation of Atheism: a translation of the Hadis-i-Halila or the tradition of the Myrobalan Fruit: trans-                                            |     |

lated by Vali Mohammad Chhaganbhai Momin, 1918 0-14

|                              | KIRT                        | TI MANDI             | R LEC   | TURE S              | ERIES                    | 1           | Rs. A. |  |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|---------------------|--------------------------|-------------|--------|--|
|                              | BLLIC                       | . A #**Au & 4#* 4    |         | <i></i>             | And the North Body South |             |        |  |
| Ι.                           | Studies in Ra               | •                    | -       | an Bahad            | ur K. S. R               | lama-       |        |  |
|                              | swami Shast                 | ri, 1944             | ***     | ***                 | ***                      | 444         | 7-8    |  |
| 2.                           | Some Aspect                 | s of the H           | lindu V | liew of lif         | e accordi                | ng to       |        |  |
|                              | Dharmas'as                  | tra: by              | K. V.   | Rangasw             | ami Aiya                 |             |        |  |
|                              | 1952                        | ***                  | 444     | 40.40 10            | et e e                   | 16 45 16    | 6-3    |  |
| 7                            | THE MAHAR!                  | AJA SAYA<br>EMORIAL  |         |                     |                          | UBILI       | EE     |  |
| ¥                            | Raga anè Ra                 | sa:by Pa             | andit ( | )mkāranāt           | h Thāku                  | r (in       |        |  |
|                              | Gujarāti )                  | ***                  |         | ***                 | 40 19 46                 | ***         | I-12   |  |
| I.                           | Gujarati Pir                | igala nav            | i Drs   | tie: by             | Ramnara                  | yana        |        |  |
|                              | Visvanath P                 | athak (in            | Gujarā  | ti)                 | 444                      | ক্তন        | 1-5    |  |
| •                            | THE MAI                     |                      |         | JIRAO UI<br>SERIES: | NIVERSI                  | TY          |        |  |
|                              | Tambulamai                  | n <b>jari :</b> edit | ed by   | J. S. Pad           | e, M.A.                  |             |        |  |
| PRĀCHĪNA GURJARA GRANTHAMĀLĀ |                             |                      |         |                     |                          |             |        |  |
| I.                           | Sastis'ataka                | Prakarana            | a of ?  | Nemicand            | ra Bhai                  | ndari       |        |  |
|                              | (with three                 | Balavaboo            | lha):e  | dited by E          | J. Sande                 | esara,      |        |  |
|                              | M.A., Ph.D.                 | ***                  | ***     | ***                 | 46.46 46                 | 16- 16- 101 | 5-0    |  |
|                              | OTHE                        | R IMPOR              | TANT    | PUBLIC              | ATIONS                   |             |        |  |
| I.                           | Conduct of th               | e Royal S            | ervant  | s: being:           | a collectio              | on of       |        |  |
|                              | verses from t               |                      | -       |                     |                          |             |        |  |
|                              | English, Guj<br>M.A., Ph.D. |                      | Maratl  | ni: by B.           | Bhattach                 | arya,       |        |  |
|                              |                             |                      | ***     | ***                 | ***                      | ***         | >-13   |  |
| 2.                           | Gaekwad Ce<br>cenotaphs de  |                      |         |                     |                          |             |        |  |
|                              | family by Mi                |                      | _       |                     |                          |             |        |  |
|                              | with numero                 |                      |         | ***                 | ***                      | -           | 12-9   |  |

### OTHER MĀLĀ PUBLICATIONS

(in Gujarati, Marathi and Hindi)

| I. | Shree Sayaji Sahityamala                       | Nos. Published | 314 |
|----|------------------------------------------------|----------------|-----|
| 2. | Shree Sayaji Balajnanamala                     | 3>             | 195 |
| 3. | Shree Sayaji Gramavikasamala                   | 3-9            | 18  |
| 4. | Shree Matus'ri Jamnabai Smaraka<br>Granthamala | >>             | 2   |
| 5. | S'is'ujnanamala                                | ·<br>•         | 3   |

JOURNAL OF THE ORIENTAL INSTITUTE: published in every September, December, March and June. vol. I, Nos. 1 to 4; 1951-52. Subscription Rs. 15/-(Post Free) (Inland); 25s (for Europe); 3.50 c. (for America).

For further particulars please communicate with—

THE DIRECTOR,

Oriental Institute, Baroda.

Selling Agents of the Gaekwad's Oriental Series

England

Messrs. Luzac & Co., 46, Great Russell Street, London, W.C.I.

Messrs. Arthur Probsthain, 41, Great Russel Street, London, W.C.I.

Messrs. Deighton Bell & Co., 13 & 30, Trinity Street, Cambridge.

America

Paragon Book Gallery, 857, Lexington Avenue, New York 21 N.Y.

Calcutta

Messrs. The Book Co. Ltd., 4/3, College Square.

Messrs. Thacker Spink & Co., 3, Esplanade East.

Banares City

Chowkhamba Sanskrit Series Office, Post Box No. 8, Banares.

Messrs. Braj Bhusan Das & Co., 40/5, Thathari Bazar.

Messrs. Motilal Banarsidass, P. B. 75, Chowk.

Delhi-7

Messrs. Mehar Chand Munshi Ram, Nai Sarak.

Ludhiana

Messrs. Synglesons & Compony, Samrala Road.

Bombay

Messrs. Taraporevala & Sons, Kitab Mahal, Hornby Road.

Messrs. Gopal Narayan & Co., Kalbadevi Road.

Nessrs. N. M. Tripathi & Co., Kalbadevi Road.

Narayan Mulji Sanskrit Pustakalaya, 229, Kalbadevi Road.

Poona-2

Oriental Book Agency, 15, Shukrawar Peth.

Oriental Book Agency, 15, Shukrawar Peth.

Oriental Book House, 330 A, Sadashiv Peth.

Ahmedabad

Saraswati Pustak Bhandar, Ratan Pole, Hatbikhana.

Baroda

N. C. Athavale, Bookseller, Raopura.